# श्रीरामकृष्णवचनामृत

हितीय भाग (श्री 'मः)

अनुपादक—पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी, 'निगहा ' (हिनीय संस्करण )



श्रीरामऋष्ण आश्रम नागपुर, म. प्र. प्रकाशक--

स्वामी भारकरेश्वरानन्द, अध्यक्ष, श्रीरामकृष्ण आश्रम, धन्तोली, नागपुर–१, म. प्र.

> श्रीरामकृष्ण-शिवानन्द-स्मृति-त्रन्थमाला पुण्य १३ वॉ

( श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर द्वारा सर्वाधिकार स्वरक्षित । )

मुद्रक----

रे. वा. पायाळ, सेंट्रल इंडिया प्रिंटिंग ॲन्ड लिथो वर्क्ड लिमिटेड, सोतावडीं, नागपुर.

## अनुक्रमणिका

とのこれはいまし

| परिच्छे    | द विषय                                             |       |       | 411   |
|------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| १          | ईसर-दर्शन के उनक                                   |       | * * * | *     |
| 3          | मणि के प्रति उपदेश                                 |       |       | 30    |
| 25         | ईश्वर-दर्शन थे। सिए ध्यानुत्यना                    | * * * | * *   | 7 -   |
| Y          | ईश्वर ही एक मात्र सल है                            | • • • | * * * | 7,5   |
| u,         | गहरूप तथा छंन्यतियो के नियम                        | ***   |       | 2.7   |
| ६          | ईश्वरलाभ ही जीवन का उत्तेय                         | •••   | ***   | 1, 7  |
| ড          | अवतारवाद                                           | ***   |       | 1 m   |
| 6          | आत्मदर्शन के उपाय                                  | •••   |       | 104   |
| 9          | वंसार में फिस प्रकार रहना सार्                     | रेष्  |       | 174   |
| १०         | सुरेन्द्र वं, पर में महीतमन                        | •••   | 4 * * | १३७   |
| ११         | निष्काम भिंक                                       |       | • • • | 150   |
| <b>१</b> २ | करि में भिक्तियांग                                 | ***   |       | राष्ट |
| १३         | पण्डित दाद्यधर की उपदेदा                           |       |       | 335   |
| 88         | साधना की आवस्यवता                                  | ***   |       | इर्ष  |
| १५         | श्रीरामकृण तथा समन्वय                              | •••   | • • • | 95%   |
| १६         | कीर्तनानन्द भें श्रीरामकृणा                        | ***   | • • • | ६५३   |
| १७         | प्रवृत्ति या निवृत्ति ?                            | •••   | •••   | 360   |
| १८         | साधना तथा साधुरंग                                  | • • • | • • • | 358   |
| \$5        | अभ्यासयोग<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••   | •••   | 325   |
| २०         | चैतन्यलीला-दर्शन                                   | •••   | •••   | ३२७   |

| पारच्छ | ठद् विषय                          |       |       | वृष्ठ |
|--------|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| २१     | प्रार्थना-रहस्य                   | •••   | •••   | '३४८  |
| २२     | मातृभाव से साधना                  | •••   | •••   | ३६७   |
| २३     | भक्तों के साथ कीर्तनानन्द         | •••   | •••   | ३८३   |
| २४     | अहेतुकी भक्ति                     | •••   |       | ४१३   |
| २५     | श्रीरामकृष्ण तथा कर्मकाण्ड        | •••   | •••   | ४३७   |
| २६     | आत्मानन्द में                     | •••   | • • • | ४६७   |
| २७     | सींती बाह्यसमाज भें               | •••   | •••   | ४७६   |
| २८     | वड़ा बाजार में श्रीरामकृष्ण       | • • • |       | 400   |
| २९     | श्रीरामकृष्ण तथा मायावाद          | •••   |       | ५१९   |
| ३०     | श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयोग         | •••   |       | ५५५   |
| ३१     | श्रीरामकृष्ण तथा श्री बंकिमचन्द्र | •••   |       | ५७७   |
| ३२     | प्रह्लाद-चरित्र का अभिनय-दर्शन    | •••   | ***   | ६०१   |

३३ 'देवी चौधरानी 'का पठन

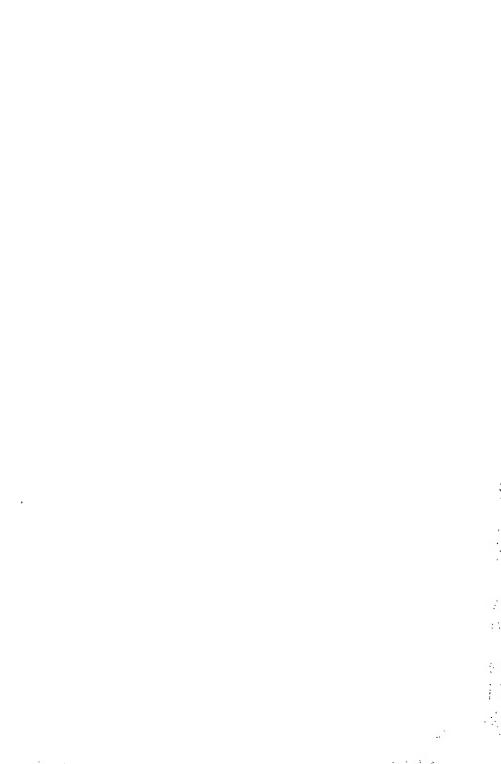



भगवान् श्रीरामकृष्ण

## श्रीरामकृष्णवचनामृत

## परिच्छेद १

ईश्वर-दर्शन के उपाय

(?)

#### श्रीरामकृण्य तथा नांत्रिक भक्त ।

आज पीप शुक्त चतुर्थी है; २ जनवरी १८८४ । श्रीसमक्तरण भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर के कालीमेदिर में निवास कर रहे हैं। आजकल राखाल, लाहू, हरीक, समलाल, मास्टर दक्षिणेश्वर में निवास कर रहे हैं।

दिन के तीन बजे का समय होगा—श्रीनमकृष्ण का दर्शन करने के लिए मणि बेलतला से उनके कमरे की ओर आ नहे हैं। ये एक तान्त्रिक भक्त के साथ पश्चिम के बनमंद में बैठे हैं।

मणि ने आकर भूमि पर माथा देककर प्रणाम किया। श्रीरामकृष्ण ने उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा। सम्भय है, तानिक्रक भक्त के साथ वार्तालाप करते करते उन्हें भी उपदेश देंगे। श्री० महिम चक्रवर्ता ने तान्त्रिक भक्त को श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने के लिए भेजा है। भक्त गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं।

श्रीरामकृष्ण—(तान्त्रिक भक्त के प्रति)—ये सब तान्त्रिक साधना के अंग हैं; कपाल-पात्र में मुधा का पान करना ! उस सुधा की कारण-चारि कहते हैं, है न ! तान्त्रिक--जी हो !

श्रीरामकृष्ण-ग्यारह पात्र, न ?

तान्त्रिक-तीन तोला भर! शव-साधना के लिए।

श्रीरामकृष्ण-पर में तो सुरा छू तक नहीं सकता।

तान्त्रिक—आपका सहजानं है, यह आनंद होने पर और फिर क्या चाहिए!

श्रीरामकृष्ण—िफर देखो, मुझे जप-तप भी अच्छे नहीं लगते। सदा स्मरण-मनन रहता है। अच्छा, षट्चक क्या चीज़ है ?

तान्त्रिक—जी, वह सब अनेक तीथों की तरह है। प्रत्येक चक में शिव शक्ति विराजमान हैं, वे आँखों से देखे नहीं जाते, शरीर काटने पर भी नहीं मिळते।

मणि चुपचाप सब सुन रहे हैं, उनकी ओर देखकर श्रीरामकृष्ण तान्त्रिक भक्त से पृछ रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—( तान्त्रिक के प्रति )—अच्छा, बीजमन्त्र पाए बिना क्या कुछ सिद्ध होता है ?

तान्त्रिक—होता है-विश्वास द्वारा-गुरुवाक्य पर विश्वास! श्रीरामकृष्ण—( मणि की ओर इज्ञारा करके)-विश्वास!

तान्त्रिक भक्त के चले जाने पर ब्राह्म समाज के श्री० जयगोपाल सेन आये । श्रीरामकृष्ण उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं । राखाल, मणि आदि भक्तगण पास बैठे हैं । तीसरे पहर का समय है ।

श्रीरामकृष्ण—( जयगोपाल के प्रति )—िकसीसे, किसी मत से विद्वेष नहीं करना चाहिए। निराकारवादी, साकारवादी, सभी उन्हीं की ओर जा रहे हैं; ज्ञानी, योगी, भक्त, सभी उन्हें खोज रहे हैं। ज्ञानमार्ग के छोग

तान्त्रिक-जी हो !

श्रीरामकृष्ण-ग्यारह पात्र, न ?

तान्त्रिक-तीन तोला भर ! शव-साधना के लिए ।

श्रीरामऋषा-पर मैं तो सुरा छू तक नहीं सकता।

तान्त्रिक-आपका सहजानं है, यह आनंद होने पर और फिर क्या चाहिए!

श्रीरामकृष्ण—फिर देखो, मुझे जप-तप भी अच्छे नहीं लगते। सदा स्मरण-मनन रहता है। अच्छा, षट्चक क्या चीज़ है ?

तान्त्रिक—जी, वह सब अनेक तीथों की तरह है। प्रत्येक चक में शिव शक्ति विराजमान हें, वे आँखों से देखे नहीं जाते, शरीर काटने पर भी नहीं मिलते।

मणि चुपचाप सब सुन रहे हैं, उनकी ओर देखकर श्रीरामकृष्ण तान्त्रिक भक्त से पृछ रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—( तानित्रक के प्रति )—अच्छा, बीजमन्त्र पाए विना क्या कुछ सिद्ध होता है ?

तान्त्रिक—होता है-विश्वास द्वारा-गुरुवाक्य पर विश्वास! श्रीरामकृष्ण—( मणि की ओर इशारा करके)-विश्वास!

तान्त्रिक भक्त के चले जाने पर ब्राह्म समाज के श्री॰ जयगोपाल सेन आये। श्रीरामकृष्ण उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। राखाल, मणि आदि भक्तगण पास बैठे हैं। तीसरे पहर का समय है।

श्रीरामकृष्ण—( जयगोपाल के प्रति )—िकसीसे, किसी मत से विदेष नहीं करना चाहिए। निराकारवादी, साकारवादी, सभी उन्हीं की ओर जा रहे हैं; ज्ञानी, योगी, भक्त, सभी उन्हें खोज रहे हैं। ज्ञानमार्ग के छोग कहते हैं, ब्रह्म, योगीगण कहते हैं आत्मा, परमात्मा; भक्तगण कहते हैं, अगवान; फिर यह भी है, नित्यंदव नित्यदास ।

जयगोपाल—केसे जानूँ कि सभी पय सत्य हैं ?

श्रीसमहाण-किसी एक पथ ते टीक टीक जा सकते पर उनके पास पहुँचा जा सकता है उस समय सभी पथों का पता भी जाना जा न्सकता है। जैसे एक बार किसी तरह यदि छत पर उठना सम्भव हो सके, तो लकड़ी की सीड़ी से भी उत्तरा जा सकता है, पक्षी सीड्री से भी, एक ब्वॉस के सहारे भी और एक रस्ती के हारा भी।

"उनकी कृपा होने पर भक्त सब कुछ जान सकता है। उन्हें ज्यक बार प्राप्त करने पर सब कुछ जान सकोंगे। एक बार किसी भी तरह बड़े बाबू के साथ साक्षात्कार करना चाहिए, उनसे पातचीत करनी चाहिए—तब बाबू स्वयं ही बता देंगे कि उनके कितने बगीचे, ताळाब, ब्या कम्पनी के कागज़ हैं।"

## ईश्वर-दर्शन के उपाय ।

जयगोपाल-उनकी ऋषा कैसे होती है !

श्रीरामकृष्ण-सदा उनके नाम य गुणां का कीर्तन करना चाहिए, जहाँ तक सम्भय हो सांसारिक चिन्तन का त्याग करना चाहिए, तुम खेती करने के लिए अनेक कप्ट से खेत में जल ला रहे हो, परन्तु खेत की मेड़ पर के एक छेद में से सब जल बाहर निकल जा रहा है। तब तो नाली काटकर जल लाना व्यर्थ हुआ, बृथा श्रम ही हुआ।

"चित्तशुद्धि होने पर, विषय-भोग की आसक्ति दूर हो जाने पर व्याकुळता आएगी। तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुँ केरी। टेलियाफ का तार ह्टा रहने पर अथवा उसमें अन्य कोई दीव रहने पर तार का समाचार नहीं पहुँचेगा।

"में व्याकुल होकर एकान्त में रोता था। 'कहाँ हो नारायण' कह कर रोता था। रोते रोते बाह्य ज्ञान छप्त हो जाता था। मैं महावायु में स्टीन हो जाता था।

"योग कैसे होता है ? टेलियाफ का तार टूटा न रहने पर या उसमें कोई दोष न रहने पर होता है । विषयों के प्रति आसक्ति का एकदम त्याग।

"िकसी प्रकार की कामना—वासना नहीं रखनी चाहिए। कामना—वासना रहने पर उसे सकाम भक्ति कहते हैं, निष्काम भक्ति को अहेतुकी? भक्ति कहते हैं। तुम प्यार करो या न करो, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता। हूँ—इसीका नाम है अहेतुक प्रेम!

"वात यह है, — उनसे प्रेम करना। प्रेम गहरा होने पर दर्शन होता है। पति पर सतो का आकर्षण, सन्तान पर माँ का आकर्षण और विषय- प्रिय व्यक्ति का सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण—ये तीन आकर्षण यदि एक ही साथ हों तो ईश्वर का दर्शन होता है।"

जयगोपाल विषयप्रिय व्यक्ति हैं, क्या इसीलिए श्रीरामकृष्ण उन्हीं के योग्य ये सब उपदेश दे रहे हैं ?

ज्ञान-पथ और विचार-पथ । भक्तियोग ओर ब्रह्मज्ञान ।

श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं। रात के आठ वजे होंगे। आज पूस की ग्रुक्त पद्ममी है; बुधवार, २ जनवरी, १८८४। कमरे में गरखाल और मणि हैं। श्रीरामकृष्ण के साथ रहने का मणि का आज इक्की खाँ दिन है।

श्रीरामकृष्ण ने मणि को तर्क-विचार करने से मना किया है ।

श्रीरामकृष्ण—( राग्वाल से )—ज्यादा तर्क-विचार करना अच्छा नहीं । पहले ईश्वर है, फिर संसार । उन्हें पा लेने पर उनके संसार के : सम्बन्ध में भी जान हो जाता है ।

(मणि और राखाल से) "वतु महिक से वातचीत करने पर उसके कितने मकान हैं, कितने वर्गीचे हैं, कम्पनी के कागणात कितने हैं—वह सब समझ में आ जाता है।

"इसीलिए तो ऋषियों ने वार्त्मांकि को ' मरा-मरा' जपने के लिए उपदेश दिया था । इसका एक विशेष अर्थ है । 'मैं का अर्थ दि ईश्वर और 'स' का अर्थ संसार,-पहले ईश्वर, फिर संसार ।

" कृष्ण किशोर ने कहा था, ' मरा-मरा ' शुद्ध मन्त्र है; क्योंकि न्यह ऋषि का दियां हुआ है। 'म' अर्थात् ईश्वर और 'रा' अर्थात् संसार।

" इसीलिए वाल्मीकि की तरह पहेले सब कुछ छोड़कर निर्जन में ज्याकुल हो री-रोकर ईश्वर की पुकारना चाहिए। पहेले आवश्यक हैं 'ईश्वर-दर्शन। उसके बात है तर्क-विचार—शास्त्र और संसार के सम्बन्ध में।

(मणि के प्रति) " इसीलिए तुमते कहता हूँ, अब और अधिक न्तर्क-विचार न करना । यही बात कहने के लिए में झाउतले से उटकर आया हूँ। ज्यादा तर्क-विचार करने पर अन्त में हानि होती हैं। अन्त में हाज्य की तरह हो जाओगे। में रात में अकेला रास्ते पर रो-रोकर टहलता और कहता था, 'माँ, मेरी विचार-बुद्धि पर वज्रप्रहार कर दो।"

" कही, अब ती तर्क-विचार न करोगे ?"

मणि-जी नहीं।

तार ट्टा रहने पर अथवा उसमें अन्य कोई दीष रहने पर तार का समाचार नहीं पहुँचेगा।

"में व्याकुल होकर एकान्त में रोता था। 'कहाँ ही नारायण' कह कर रोता था। रोते रोते बाह्य ज्ञान छत हो जाता था। मैं महावायु में लीन हो जाता था।

"योग कैसे होता है ? टेलियाफ का तार टूटा न रहने पर या उसमें कोई दोष न रहने पर होता है । विषयों के प्रति आसिक का एकदम त्याग।

"किसी प्रकार की कामना—वासना नहीं रखनी चाहिए। कामना— वासना रहने पर उसे सकाम भक्ति कहते हैं, निष्काम भक्ति को अहेतुकी। भक्ति कहते हैं। तम प्यार करो या न करो, फिर भी में तुम्हें प्यार करता। हूँ—इसीका नाम है अहेतुक प्रेम!

"वात यह है, — उनसे प्रेम करना। प्रेम गहरा होने पर दर्शन होता। है। पित पर सती का आकर्षण, सन्तान पर माँ का आकर्षण और विषय- ग्रिय व्यक्ति का सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण—ये तीन आकर्षण व्यदि एक ही साथ हों तो ईश्वर का दर्शन होता है।"

जयगोपाल विषयप्रिय व्यक्ति हैं, क्या इसीलिए श्रीरामकृष्ण उन्हीं कें स्रोग्य ये सब उपदेश दे रहे हैं ?

ज्ञान-पथ और विचार-पथ । भक्तियोग आर ब्रह्मज्ञान ।

श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं। रात के आठ वजे होंगे। आज पूस की ग्रुक्त पश्चमी है; बुधवार, २ जनवरी, १८८४। कमरे में राखाल और मणि हैं। श्रीरामकृष्ण के साथ रहने का मणि का आज इक्कीसवाँ दिन है।

श्रीरामकृष्य—भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो लोगा ब्रह्मज्ञान चाहते हैं, यदि वे भक्तिमार्ग पकड़ रहें, तो उन्हें ब्रह्मज्ञान भी। हो जाता है।

" उनकी दया रहने पर क्या कभी ज्ञान का अभाव मी होता है प्र उस देश में (कामारपुकुर में) धान नापते हैं। जब राशि चुक जाती है, तब एक आदमी और धान ठेल देता है, इस तरह राशि फिर तैयार हो जाती है। माँ ही ज्ञान की राशि पूरी करती जातीं हैं।

" उन्हें प्राप्त कर लेने पर पण्डितगण सब धास-पात की तरह जान पड़ते हैं। पद्मलोचन ने कहा था, तुम्हारे साथ अछूतों के घर की सभा। में भी जाऊँगा, इसमें भला हर्ज ही क्या है ?— तुम्हारे साथ चमारः के यहाँ भी जाकर में भोजन कर सकता हूँ।

"भिक्त के द्वारा सब मिलते हैं। उन्हें प्यार कर सकते पर फिर किसी चीज़ का अभाव नहीं रह जाता। माता भगवती के पास कार्तिकेया और गणेश बैठे हुए थे। उनके गले में मणियों की माला पड़ी थी। माता ने कहा, जो पहले इस ब्रह्माण्ड की प्रदक्षिणा करके आ जायगा, उसी को में यह माला दे दूँगी। कार्तिक उसी समय फौरन ही मयूर पर चढ़कर चल दिए। गणेश ने धीरे-धीरे माता की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया। गणेश जानते थे, माता के भीतर ही ब्रह्माण्ड है। माँ ने प्रसन्न होकर गणेश को हार पहना दिया। बड़ी देर बाद कार्तिक ने आंकर देखा कि उनके दादा हार पहने हुए बैठे थे।

" मेंने माँ से रो-रोकर कहा था, ' माँ ! वेद-वेदानत में क्या है, मुझे बता दो, — पुराण-तंत्रों में क्या है, मुझे बता दो।'

" उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है—कितनी बातें दिलाई हैं। " सिचदानन्द गुरु को रोज प्रातःकाल पुकारते हो न ?"

श्रीरामकृष्य—भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो लोगा ब्रह्मज्ञान चाहते हैं, यदि वे भक्तिमार्ग पकड़ रहें, तो उन्हें ब्रह्मज्ञान मीं हो जाता है।

" उनकी दया रहने पर क्या कभी ज्ञान का अभाव भी होता है हैं उस देश में (कामारपुकुर में ) धान नापते हैं। जब राशि चुक जाती है, तब एक आदमी और धान ठेल देता है, इस तरह गिशं फिर तैयार हो जाती है। माँ ही ज्ञान की राशि पूरी करती जाती हैं।

" उन्हें प्राप्त कर लेने पर पण्डितगण सब वास-पात की तरह जान पड़ते हैं। पद्मलोचन ने कहा था, तुम्हारे साथ अछूतों के घर की सभा में भी जाऊँगा, इसमें भला हर्ज ही क्या है ?— तुम्हारे साथ चमार के यहाँ भी जाकर में भोजन कर सकता हूँ।

"भिक्त के द्वारा सब मिलते हैं। उन्हें प्यार कर सकते पर फिर किसी चीज़ का अभाव नहीं रह जाता। माता भगवती के पास कार्तिकेया और गणेश बैठे हुए थे। उनके गले में मणियों की माला पड़ी थी। माता ने कहा, जो पहले इस ब्रह्माण्ड की प्रदक्षिणा करके आ जायगा, उसी को में यह माला दे दूँगी। कार्तिक उसी समय फौरन ही मयूर पर चढ़कर चल दिए। गणेश ने धीरे-धीरे माता की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया। गणेश जानते थे, माता के भीतर ही ब्रह्माण्ड है। माँ ने प्रसन्न होकर गणेश को हार पहना दिया। बड़ी देर बाद कार्तिक ने आंकर देखा कि उनके दादा हार पहने हुए बैठे थे।

" मेंने माँ से रो-रोकर कहा था, ' माँ ! वेद-वेदान्त में क्या है, मुझे बता दो, — पुराण-तंत्रों में क्या है, मुझे बता दो।'

" उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है—कितनी वातें दिखाई हैं। " सचिदानन्द गुरु को रोज प्रातःकाल पुकारते हो न

#### मणि—जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण—गुरु कर्णधार हैं। फिर देखा, 'में' एक अलग हूँ, 'तुम' एक अलग । फिर कूदा और मछली वन गया। देखा कि सचिदानन्द-समुद्र में आनन्दपूर्वक विचर रहा हूँ।

"ये सब बड़ी ही गुह्य कथाएँ हैं। तर्क-विचार करके क्या समझोगे ? वे जब दिखा देते हैं, तब सब प्राप्त होता है, किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता।"

शुक्तवार, ४ जनवरी १८८४ ई० । दिन के चार बजे के समय श्रीरामकृष्ण पंचवटी बैठे हैं । मुख पर हँसी है और साथ हैं मणि, हरिपद आदि । हरिपद के साथ स्व० आनन्द चॅटर्जा के बारे में बातें हो रही हैं और घोषपाड़ा के साधन-भजन की बातें ।

धीरे-धीरे श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में आकर बैठे हैं। मणि, हरिपद, राखाल आदि भक्तगण भी उनके साथ रहते हैं। मणि अधिक समय बेल-तला में रहते हैं।

### साधनाकाल में श्रीरामकृष्ण के दर्शन।

"एक दिन दिखाया चारों ओर शिव और शक्ति ! शिव और शक्ति का रमण ! मनुष्यों, जीव-जन्तुओं, वृक्षों और लताओं सभी में वही शिव और शक्ति—पुरुष और प्रकृति—सर्वत्र इन्हीं का रमण ।

"दूसरे दिन दिखाया कि नर-मुण्डां की राशि लगी हुई है !— पर्वताकार—और कहीं कुछ नहीं ! उनके बीच में में अकेला बैठा हुआ हूँ !

"और एक बार दिखाया, महासमुद्र, में नमक का पुतला होकर उसकी थाह लेने जा रहा हूँ ! थाह लेते समय श्रीगुरु की कृपा से पत्थर बन गया ! देखा, एक जहाज आ रहा है, वस उमड़ पड़ा !—श्रीगुरुदेव कर्णधार थे ।

श्रीरामकृष्ण—( मणि के प्रति )—और अधिक विचार न करो ! उससे अन्त में हानि होती है । उन्हें बुलाते समय किसी एक भाव का सहारा लेना पड़ता है—सखीभाव, दासीभाव, सन्तानभाव या वीरभाव !

"मेरा सन्तानभाव है। इस भाव को देखने पर मायादेवी रास्ता छोड़ देती है-हार्भ से!

"वीरभाव बहुत कठिन है। शाक्त तथा वैष्णव बाउलों का है। उस भाव में स्थिर रहना बहुत कठिन है। फिर हैं—शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मधुरभाव। मधुरभाव मं—शान्त, दास्य, सख्य और वात्सल्य—सब हैं। (मणि के प्रति) तुम्हें कौन भाव अच्छा लगता है?"

मणि-सभी भाव अच्छे लगते हैं।

श्रीरामकृष्ण-सव माव सिद्ध स्थिति में अच्छे लगते हैं। उस स्थिति में काम की गन्ध तक नहीं रहेगी। वैष्णव-शास्त्र में चण्डीदास तथा धोविन की कथा है—उनके प्रेम में काम की शन्ध तक न थी।

"इस स्थिति में प्रकृतिभाव होता है 1

"अपने को पुरुष मानने की बुद्धि नहीं रहती। मीराबाई के स्त्री होने के कारण रूप गोस्वामीजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। मीराबाई ने कहला मेजा, 'श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं; वृन्दावन में सभी लोग उस पुरुष की दासियाँ हैं।' क्या गोस्वामीजी का पुरुषत्व का अभिमान करना उचित था ?''

सायंकाल के बाद मणि फिर श्रीरामकृष्ण के चरणों के पास बैठे हैं। समाचार आया है कि श्री केशव सेन की अस्वस्था बढ़ गई है। उन्हीं के सम्बन्ध में वार्तालाप के सिलसिले में बाहा समान का बातें हो रही हैं।

श्रीरामकृष्ण-('मणि के प्रति )-हाँ जी; उनके यहाँ क्या केवल व्याख्यान ही होते हैं, या ध्यान भी ? वे अपनी प्रार्थना को शायद कहते हैं 'उपासना'।

## ईश्वर-दर्शन के उपाय

"केशव ने पहले ईसाई धर्म, ईसाई मत का बहुत चिन्तन किया चा—उस समय तथा उससे पूर्व वे देवेन्द्र ठाकुर के यहाँ थे।"

मणि-केशव बाबू यदि पहले-पहल यहाँ आए होते, तो समाजसंस्कार 'यर माथापच्ची न करते। जातिभेद को उठा देना, विधवा विवाह, असवर्ण विवाह, स्त्री-शिक्षा आदि सामाजिक कामों में उतना व्यस्त न होते।

श्रीरामकृष्ण—केशव अब काली मानते हैं—चिन्मयी काली— आद्याशक्ति। और माँ माँ कहकर उनके नामगुणों का कीर्तन करते हैं। अच्छा, क्या ब्राह्म समाज बाद में सिर्फ सामाजिक संस्कार की ही एक संस्था बन जाएगा ?

मणि-इस देश की जमीन वैसी नहीं है । जो ठीक है वही यहाँ पर जड़ पा सकेगा ।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, सनातन धर्म, ऋषिलोग जो कुछ कह गये हैं वहीं -रह जाएगा । तथापि ब्राह्मसमाज और उसी प्रकार के सम्प्रदाय भी कुछ -कुछ रहेंगे । सभी ईश्वर की इच्छा से हो रहे हैं, जा रहे हैं।

दोपहर के बाद कलकते से कुछ मक्त आये हैं। उन्होंने श्रीराम-कृष्ण को अनेक गीत सुनाये थे। उनमें से एक गीत का भावार्थ यह है—'माँ तुमने हमारे मुँह में लाल चुसनी देकर भुला रखा है; हम जब चुसनी फेंककर चिछाकर रोएँगे तब तुम हमारे पास अवश्य ही दौड़कर आओगी।'

श्रीरामकृष्ण—( मणि के प्रति )—उन्होंने लाल चुसनी का नया ही

मणि-जी, आपने केशव सेन से इस लाल चुसनी की बात कही थी। श्रीरामकृष्ण-हाँ, और चिदाकाश की बात-और भी कई बातें द्धुआ करती थीं-और बड़ा आनन्द होता था। गाना-चृत्य सब होता था।

## परिच्छेद २

## मिं के प्रति उपदेश

(१)

#### कामिनी-कांचन-त्याग।

श्रीरामकृष्ण दोपहर को मोजन कर चुके हैं। एक बजे का समयः होगा। शनिवार, ५ जनवरी १८८४ ई०। माण को श्रीरामकृष्ण के साधः रहते हुए आज २३ वाँ दिन है।

मणि भोजन करके नौवतखाने भें थे, वहीं से किसी को नाम लेकर पुकारते हुए सुना। बाहर आकर उन्होंने देखा कि घर के उत्तरवालें लम्बे बरामदे से श्रीरामकृष्ण स्वयं उन्हें पुकार रहे थे। मणि ने आकर उन्हें प्रणाम किया।

दक्षिण के बरामदे में श्रीरामकृष्ण मणि से वार्तालाप कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—तुम लोग किस तरह ध्यान करते हो?—में तो बेल के नीचे कितने ही हप साफ साफ देखता था। एक दिन देखा, सामने रुपये, दुशाला, एक थाल, सन्देश और दो औरतें! तब मैंने मन से पूछा, मन! तू इनमें से कुछ चाहता है?—फिर सन्देशों की देखा, विष्ठा है! औरतों में एक बुलाक पहने हुए थी। उनका भीतर बाहर सब मुझे दीख पड़ता था।—आँतें-मल-मूत्र-हाड़-मांस-खून! मन ने कुछ न चाहा।

"मन उन्हीं के पाद-पद्मां में लगा रहा। निक्ती (काँटेवाला तराज्र) के नीचे भी काँटा होता है और ऊपर भी। मन नीचेवाला काँटा है। मुझे सदा ही भय लगा रहता था कि कहीं ऐसा न हो ऊपरवाले काँटे सें (ईश्वर से) मन विमुख हो जाय। तिस पर एक आदमी सदा ही हाथ में विज्ञाल लिये मेरे पास बैठा रहता था। उसने डरवाया, कहा, नीचेवाला काँटा ऊपरवाले काँटे से इधर-उधर झुका नहीं कि यही त्रिशूल मोंक दूँगा।

" बात यह है कि कामिनी-कांचन का त्याग हुए विना कुछ होने.' का नहीं। मैंने तीन त्याग किये थे—जमीन, जोरू और रुपया। भगवान रघुवीर के नाम की जमीन रिजध्नी कराने के लिए मुझे उस देश में (कामारपुकुर में) जाना पड़ा था। मुझसे दस्तखत करने के लिए कहा गया। मैंने दस्तखत नहीं किये। मुझे यह ख्याल था ही नहीं कि यह मेरी जमीन है। रिजध्नी आफिसवालों ने केशव सेन का गुरू समझकर मेरा खूब आदर किया था। आम ला दिये, परन्तु घर ले जाने का अख्तियार था ही नहीं, क्योंकि संन्यासी को संचय नहीं करना चाहिए।

"त्याग के बिना कोई कैसे उन्हें पा सकता है ? अगर एक वस्तुः के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हो, तो पहली वस्तु को बिना हटाये दूसरी वस्तुः कैसे मिल सकती है ?

" निष्काम होकर उन्हें पुकारना चाहिए । परन्तु सकाम भजन करते करते भी निष्काम भजन होता है। ध्रुव ने राज्य के लिए तपस्या की थी, परन्तु उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया था। उन्होंने कहा था, अगर कोई काँच के लिए आकर कांचन पा जाय तो उसे क्यों छोड़े?

दया-दान आदि और श्रीरासकृष्ण । श्री चैतन्य देव का दान ।

" सत्वगुण के पाने पर मनुष्य ईश्वर को पाता है। संसारी मनुष्यों के दानादि कर्म प्रायः सकाम ही होते हैं। यह अच्छा नहीं। निष्काम कर्म करना ही अच्छा है। परन्तु निष्काम भाव से करना है बड़ा कटिन ।

-रहता है।

"ईश्वर से मेंट होने पर क्या उनसे यह प्रार्थना करोगे कि में कुछ न्तालाव खुदवाऊँगा ? या रास्ता, घाट, दवाखाना और अस्पताल - बनवाऊँगा ? क्या उनसे कहोगे, हे ईश्वर, मुझे ऐसा वर दीजिए कि में यही सब कहूँ ? उनका दर्शन होने पर ये सब वासनाएँ एक ओर पड़ो रहती हैं।

"परन्तु इसिलिए क्या दया और दान के कर्म ही न करना चाहिए? "नहीं, यह बात नहीं। आँखों के आगे दुःख और विपत्ति देख-कर धन के रहते सहायता अवश्य करनी चाहिए। ऐसे समय ज्ञानी कहता है, 'दे, इसे कुछ दे।' परन्तु भीतर ही भीतर 'में क्या कर सकता हूँ —कर्ता ईश्वर ही हैं, अन्य सब अकर्ता हैं'—ऐसा बोध उसे होता

"महापुरुषगण जीवों के दुःख से दुःखी होकर उन्हें ईश्वर का मार्ग बतला जाते हैं। शंकराचार्य ने जीवों की शिक्षा के लिए 'विद्या का अहं' रखा था।

"अन्नदान की अपेक्षा ज्ञानदान और भक्तिदान अधिक ऊँचा है। चैतन्यदेव ने इसीलिए चाण्डालों तक में भक्ति का वितरण किया था। देह का सुख और दुःख तो लगा ही है। यहाँ आम खाने के लिए आये हो, आम खा जाओ। आवश्यकंता ज्ञान और भक्ति की है। ईश्वर ही वस्तु है, और सब अवस्तु।

न्क्या स्वाधीन इच्छा ( Free Will ) हैं ? श्रीरामक्रुष्णं का सिद्धान्त ।

" सब कुछ वही कर रहे हैं। अगर यह कहो कि सब कुछ उनके नात्थे महकर फिर तो मनुष्य खूब पाप कर सकता है, तो यह ठीक न होगा; क्योंकि जिसने यह समझा है कि ईश्वर ही कर्ता है और जीव अकर्ता, उसका पैर कभी वैताल नहीं पड़ सकता। "इंग्लिशमेन जिसे स्वाधीन इच्छा (Free Will) कहते हैं, वह उन्हींने दे रखी है।

"जिन लोगों ने उन्हें नहीं पाया, उनमें अगर इस स्वाधीन इच्छा का बोध न होता तो उनसे पाप की वृद्धि हो सकती थी। अपने दोपों से में पाप कर रहा हूँ—यह ज्ञान अगर उन्होंने न दिया होता तो पाप की और भी वृद्धि होती।

"जिन्होंने उन्हें पा लिया है, वे जानते हैं स्वाधीन इच्छा नाममात्र की है। वास्तव में वे ही यन्त्री हैं, में वे ही यन्त्र हूँ;वेइ ज्ञिनियर हैं, मैं गाड़ी!" (२)

दिन का पिछला पहर है। चार बजे का समय होगा। पंचवटीवाले कमरे में श्रीयुत राखाल तथा और भी दो-एक भक्त मणि का कीर्तन हुन रहे हैं।

गाना सुनकर राखाल को भावावेदा हो गया है।

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण पंचवटी में आये । उनके साथ क्राकृत साथ क्

राखाल-इन्होंने कीर्तन सुनाकर हम लोगों को चूड उन्हा किया।

श्रीरामकृष्ण भावावेश में गा रहे हैं—'ऐ निन्न हुन का नाम सुनकर मेरे जी में जी आ गया।' श्रीरामकृष्ण ने कहा, बहु नह नामा चाहिए—'सब सिख मिलि बैठल।' फिर कहा—बन बहु है कि निक और मेक्तों को लेकर रहना चाहिए।

"श्रीकृष्ण के मथुरा जाने पर उद्योग निका है एक रहें हैं राधिका उस समय ध्यान में श्री कि कि व्यक्ति हैं है है हैं हैं आदिशक्ति हूँ | तुम मुझसे क्रक्तिक का व्यक्ति है के क्रक्तिक ्क्या दोगी,—यही कहो जिससे मन, वचन और कमों से टन हो सेवा कर सकें—इन्हीं आँखों से उनके मक्तों के दर्शन हों—इस मन से उनका ध्यान और उसका चिन्तन हो और वागी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन हो।

"परन्तु जिनकी भक्ति दृढ़ हो गई है, उन के लिए भकों का संग न्न होने पर भी कुछ हर्ज नहीं है। कभी कभो तो भकों से विरिक्ति भी हो जाती है। बहुत चिकनी दीशल पर से चूनाकारी घस जाती है। अर्थात् वे जिनके अन्तर-बाहर सर्वत्र हैं, उन्हीं की यह अवस्था है।"

श्रीरामकृष्ण झाऊतल्ले से लौटकर पंचवटी के नीचे माण से फिर कह रहे हैं—''तुम्हारी आवाज स्त्रियों जैसी है। तुम इस तरह के गानों का अभ्यास कर सकते हो?—(भावार्थ) सिख, वह वन कितनी दूर है जहाँ मेरे स्थामसुन्दर हैं?

( वाबूराम की ओर देखकर मिंग से ) "देखो, जो अपने आदमी हैं, वे पराये हो जाते हैं,—रामलाल तथा और सब लोग अब जैसे कोई दूसरे हों। फिर जो लोग दूसरे हैं, वे अपने हो जाते हैं। देखो ,न, बाबूराम से कहता हूँ, जंगल जा, हाथ-मुँह धो। अब तो भक्त ही अपने आत्मीय हैं।"

मणि--जी हाँ।

#### चित्राक्ति और चिदात्ना ।

श्रीरामकृष्ण—(पंचवटी की ओर देखकर)—इस पंचवटी में में बैटता था—ऐसा भी समय आया कि मुझे उन्माद हो गया! वह समय भी बीत गया! काल ही ब्रह्म है। जो काल के साथ रमण करती हैं, बही काली है—आद्याशक्ति अटल को टाल देती हैं। यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाने लगे।

(भावार्थ) "तुम्हारा भाव क्या है, यह सोचते हुए यहाँ तो प्राण ही िनिकलने पर आ गये! जिनके नाम से काल भी दूर हट जाता है, जिनके विरों के नीचे महाकाल पड़े हुए हैं, उनका स्वरूप काला क्यों हुआ ?"

श्रीरामकृष्ण-''आज शनिवार है, आज काली-मन्दिर जाना।'' वकुल के पेड़ के नीचे आकर श्रीरामकृष्ण मणि से कह रहे हैं— ''चिदात्मा और चित्-शिक्त । चिदात्मा पुरुष हैं और चित्शिक्त प्रकृति। 'चिदात्मा श्रीकृष्ण हैं और चित्-शिक्त श्रीराधा। भक्तगण उसी चित्-श्रीक्त के एक-एक स्वरूप हैं। वे सखी-भाव या दास-भाव को लेकर 'रहेंगे। यही असली वात है।''

सन्थ्या हो जाने पर श्रीरामकृष्ण काली-मन्दिर गये । मणि माता न्का स्मरण कर रहे हैं, यह देखकर श्रीरामकृष्ण प्रसन्न हुए ।

सव देवालयों में आरती हो गई | श्रीरामकण अपने कमरे में न्तरूत पर बैठे हुए माता का स्मरण कर रहे हैं | जमीन पर सिर्फ मणि बैठे हैं | श्रीरामकृष्ण समाधिस्य हो गए हैं |

कुछ देर बाद वे समाधि से उतरने लगे; परन्तु फिर भी अभी भाव पूर्ण मात्रा में है । श्रीरामकृष्ण माँ से वातचीत कर रहे हैं, छोटा न्यचा जैसे माँ से दुलार करते हुए बातचीत करता है । माँ से करूण स्वर में कह रहे हैं—''माँ, क्यों तूने वह रूप नहीं दिखाया—वहीं भुवन-मोहन रूप! कितना मैंने तुझसे कहा । परन्तु कहने से तू सुनेगी काहे को !—त् इच्छामयी जो है ।''

श्रीरामकृष्ण ने माँ से ऐसे स्वर में ये वातें कहीं कि जिसे सुनकर प्यत्थर भी पिघलकर पानी हो जाय!

श्रीरामकृष्ण फिर माँ से बातचीत कर रहे हैं—

"माँ! विश्वास चाहिए! यह साला तर्क-विचार दूर हो जाय!— उसका भरोसा क्या? वह तो ज़रा-सी बात से बंदल जाता है! विश्वास चाहिए — गुरुवाक्य में विश्वास — बालक जैसा विश्वास! — माँ ने कहा, वहाँ भूत है — तो उसने ठीक समझ रखा है कि वहाँ भूत है! माँ ने, कहा, वहाँ हौआ है! तो इसीको उसने ठोक समझ रखा है। माँ ने कहा, वह तेरा दादा है, तो समझ लिया कि वस सोलहों आने दादा है! विश्वास चाहिए!

"परन्तु माँ उन्हीं का क्या दोष है! वे क्या करेंगे! विचार एक बार भ तो कर लेना चाहिए! देखो न, अभी उस दिन इतना करके कहा, परन्तु कुछ न हुआ — आज विलकुल....."

श्रीरामकृष्ण माँ के पास करुणापूर्ण गद्गद स्वर से रीते हुए प्रार्थनाः कर रहे हैं। क्या आश्वर्य है! भक्तों के लिये माँ के पास रो रहे हैं—'माँ, तुम्हारे पास जो लोग आते हैं उनका मनोरथ पूर्ण करो। — सब त्याग न करना, माँ! अच्छा, अन्त में जैसा तुम्हें समझ पड़े करना!'

"माँ, संसार में अगर रखना तो एक एक वार दर्शन देना हैं नहीं तो कैसे रहेंगे ? एक एक वार दर्शन दिये विना उत्साह कैसे होगा ... माँ !— इसके वाद अन्त में चाहे जो करना।"

श्रीरामकृष्ण अव भी भावावेश में हैं। उसी अवस्था में एकाएक मणि से कह रहे हैं—'दिखो, तुमने जो कुछ विचार किया वह बहुत हो गया है। अब बस करो। कहो, अब तो विचार नहीं करोगे?"

मणि हाथ जोड़कर कह रहे हैं, "जी नहीं, अब नहीं कहूँगा।" श्रीरामकृष्ण-बहुत हो जुका !- तुम्हारे आते ही तो मैंने तुम्हें बतला दिया था - तुम्हारा आध्यात्मिक ध्येय। मैं यह सब तो जानता हूँ।

मणि-( हाथ जोड़कर )-जी हाँ ।

## मणि के प्रति उपदेश'

श्रीरामकृष्ण—तुम्हारा ध्येय, तुम कौन हो, तुम्हारा अन्दर और बाहर, तुम्हारी पहले की बातें, आगे तुम्हारा क्या होगा—यह सब मैं तो जानता हूँ।

मणि—( हाथ जोड़े हुए )—जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण — तुम्हारे लड़के हुए हैं, सुनकर तुम्हें फटकारा थां— अब जाकर घर में रहो—उन्हें दिखाना कि तुम उनके अपने आदमी हो, परन्तु भीतर से समझे रहना, तुम भी उनके अपने नहीं हो और वे भी तुम्हारे अपने नहीं।

मणि चुपचाप वैठे हैं । श्रीरामकृष्ण फिर कहने लगे-

"अपने पिता को सन्तुष्ट रखना। अत्र उड़ना सीखा है तो भी उनसे प्रेम रखना। तुम अपने पिता को साष्टाङ्ग प्रणाम कर सकोगे न ? मणि-(हाथ जोड़े हुए)-जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण-तुम्हें और क्या कहूँ, तुम तो सब जानते हो—सब समझ गये हो । (मणि चुपचाप बैठे हैं।)

श्रीरामकृष्ण-सब समझ गये हो न ?

मणि-जी हाँ, कुछ कुछ समझा हूँ।

श्रीरामकृष्ण-नहीं, तुम्हारी समझ में बहुत कुछ आता है । राखाल यहाँ है, इससे उसके पिता को सन्तोष है ।

मणि हाथ जोड़े चुपचाप वैठे हैं।

श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं—तुम जो कुछ सोच रहे हो, वह भी हो जायगा।

श्रीरामकृष्ण अब अपनी साधारण दशा में आ गये हैं। कमरे में राखाल और रामलाल बैठे हैं। रामलाल से उन्होंने गाने के लिए कहा। श्रीरामकृष्ण-माँ और जननी । जो संसार के रूप में सर्कवापिनी हैं वे माँ हैं, और जो जन्मस्थान हैं वे जननी । माँ कहते कहते ही मुझे समाधि हो जाती थी ।—माँ कहते हुए मानो जगज्जननी को आकर्षित कर लेता था ! जैसे धींवर जाल फेंकते हैं, फिर बड़ी देर बाद जाल खींचते रहते हैं । फिर उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ आ जाती हैं ।

. गौरी पण्डित का कथन । काली और श्रीगौराङ्ग एक I

"गौरी ने कहा था, काली और श्रीगौराङ्ग को एक समझने पर ज्ञान पका होगा। जो बहा हैं, वही शक्ति काली हैं, वही नर के स्वरूप में श्रीगौराङ्ग हैं।"

श्रीरामकृष्ण की आज्ञा पाकर रामलाल ने फिर गाना ग्रह किया। गाना समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण ने मणि से कहा-—''जो नित्य हैं, उन्हीं की लीला है—मक्तों के लिए। उन्हें जब नररूप में देख लेंगे तभी तो भक्त उन्हें प्यार कर सकेंगे? तभी तो उन्हें भाई, बहन, माँ, बाप और सन्तान की तरह प्यार कर सकेंगे? वे भक्तों की प्रीति के कारण छोटे होकर लीला करने के लिए आते हैं।"

## परिच्छेद ३

## ईश्वर-दर्शन के लिए न्याङ्कला (१)

दक्षिणेश्वर में राखाल, लाहू, मास्टर, महिमा आदि के साथ।

श्रीरामकुण दक्षिणेश्वर-मन्दिर में अपने उसी कमरे में हैं । दिन के न्तीन वजे होंगे । आज शनिवार है, ता. २ फरवरी १८८४ ।

एक दिन श्रीरामकृष्ण भावावेश में झाऊतहें की ओर जा रहे थे। साथ में किसी के न रहने के कारण रेटिंग के पास गिर गये। इससे उनके बायें हाथ की हड्डी हट गई और चोट गहरी आ गई। मास्टर कलकत्ते से चोट में दाँधने का सामान लेने गए हैं।

श्रीयुत राखाल, महिमाचरण, हाजरा आदि भक्त कमरे में बैठे हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया।

श्रीरामकृष्ण-क्यों जी, तुम्हें कौनसी बीमारी हुई थी ? अब तो अच्छे हो न ?

भास्टर-जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण-( महिमाचरण से )-क्यों जी, यहाँ का भाव है, 'तुम यन्त्री हो-में यन्त्र हूँ।' फिर भी इस तरह क्यों हुआ ?

श्रीरामकृष्ण खाट पर बैठे हैं। महिमाचरण अपने तीर्थ-दर्शन की कथा कह रहे हैं। श्रीरामकृष्ण सुन रहे हैं। बारह वर्प पहले का तीर्थ-दर्शन।

महिमाचरण-काशी, सिकरौल में एक वगीचे में मैंने एक वहाचारी देखा। उसने कहा, इस वगीचे में मैं बीस साल से हूँ। परन्तु किसका बगीचा है, वह नहीं जानता था | मुझसे पूछा-क्यों बाबू, नौकरी करतें हो ? मैंने कहा—नहीं | तब उसने कहा, तो क्या परिवाजक हो ?

"नर्मदा-तट पर एक साधु देखा था। अन्तर में गायत्री का जप कर रहे थे, शरीर पुलकायमान हो रहा था! और वे इस तरह प्रणव और गायत्री का उच्चारण कर रहे थे कि सुननेवालों को भी रोमांच हो रहा था।"

श्रीरामकृष्ण का बालकों का सा स्वभाव है—भूख लगी है;मास्टर से कह रहे हैं, ''क्यों कुछ लाये हो ?'' राखाल को देखकर श्रीरामकृष्ण समाधिमम हो गये।

समाधि छूट रही हैं। प्रकृतिस्थ होने के लिए श्रीरामकृष्ण कह रहे

बालस्वभाव श्रीरामकृष्ण जगन्माता से रोकर कह रहे हैं—'ब्रह्ममधी!' सुझे ऐसा क्यों कर दिया? मेरे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है!' (राखाल, महिमाचरण, हाजरा आदि के प्रति)—'मेरा दर्द अच्छा हो जायगा?' भक्तगण, छोटे लड़के को जिस तरह लोग समझाते हैं, उसी तरह कहने. लगे—'अच्छा क्यों न होगा?'

श्रीरामकृष्ण-( राखाल से )-यद्यपि त् शरीर-रक्षा के लिए हैं, तथापि तेरा दोप नहीं, क्योंकि त् रहने पर भी रेलिंग तक तो जाता नहीं।

श्रीरामकृष्ण फिर भावाविष्ट हो गये । भावावेश में ही कह रहे हैं— 'ॐ,ॐ,ॐ—माँ, में क्या कह रहा हूँ ! माँ, मुझे ब्रह्मज्ञान देकर वेहोश न करना । मैं तेरा बच्चा जो हूँ !— डरता हूँ — मुझे माँ चाहिए ।— ब्रह्म- हान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार ! वह जिसे देना हो उसे दो । आनन्द- सयी !—आनन्दमयी !'

श्रीरामकृष्ण उच्च स्वर से आनन्दमयी, आनन्दमयी कहकर रो रहें हैं और कह रहे हैं—'इसीलिए तो मुझे दुःख है कि तुम जैसी माँ के रहते, मेरे जागते, घर में चीरी हो जाय।'

श्रीरामकृष्ण फिर माँ से कह रहे हैं—'माँ, मैंने क्या अन्याय किया है ?—क्या में कुछ करता हूँ, माँ ! त ही तो सब कुछ करती है । मैं यन्त्र हूँ, त् यन्त्री । (राखाल के प्रति हँसते हुए) देखना, त् कहीं गिर न जाना, अभिमानवश स्वयं को कहीं ठगना नहीं।'

श्रीरामकृष्ण माँ से फिर कह रहे हैं—''माँ, चोट लग जाने से में रोता हूँ ?—नहीं । मैं तो इसलिए रोता हूँ कि 'तुम जैसी माँ के रहते, मेरे जागते, घर में चोरी हो ।'"

#### (२)

ईश्वर को किस प्रकार पुकारना चाहिए। व्याकुल होओ।

श्रीरामकृष्ण चच्चे की तरह फिर हँस रहे हैं और वातचीत कर रहे हैं — जैसे बालक ज्यादा बीमार पड़ने पर भी कभी कभी हँसी-खेल की ओर चला जाता है । श्रीरामकृष्ण महिमा आदि भक्तों से बातचीत कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण-सचिदानन्द की प्राप्त नहीं किया तो कुछ न

"विवेक और वैराग्य के सहश् और दूसरी चीज़ नहीं है।

"संसारियों का अनुराग क्षणिक है। तभी तक है जब तक तपे हुए तवे पर पानी रहता है!—कभी शायद एक फूल को देखकर कह दिया — अहा! ईश्वर की कैसी विचित्र सृष्टि है!

"व्यक्तिलता चाहिए। जब लड़का सम्पत्ति का अपना हिस्सा अलग कर देने के लिए अपने माँ-वाप को परेशान करने लगता है तब माँ-बाप दोनों आपस में सलाह करके लड़के का हिस्सा तुरन्त दे देते हैं। व्याकुल होने से ईश्वर ज़रूर सुनेंगे। जब उन्होंने हमें पैदा किया है, तब सम्पत्ति में हमारा भी हिस्सा है। वे अपने बाप, अपनी माँ हैं—उन पर अपना ज़ोर चल सकता है। हम उनसे कह सकते हैं, 'मुझे दर्शन दों, नहीं तो गले में छुरी मार लूँगा।'"

किस तरह माँ को पुकारना चाहिए, श्रीरामकृष्ण बतला रहे हैं। श्रीरामकृष्ण—"में माँ को इस तरह पुकारता था—माँ आनन्दमयी, उम्हें दर्शन देना होगा।

"फिर कभी कहता था—हे दीनानाथ! जगन्नाथ! में जगत् से अलग थोड़े ही हूँ ? में ज्ञानहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, साधनहीन हूँ, में कुछ भी नहीं जानता—कृपा करके दर्शन देना होगा!"

श्रीरामकृष्ण अत्यन्त करुण स्वर में गाने के ढंग पर वतला रहे हैं, किस तरह उन्हें पुकारना चाहिए। वह करुण स्वर सुनकर मक्तों का इदय द्रवीभूत हो रहा है, महिमाचरण की आँखों से धारा वह रही है।

महिमाचरण को देखकर श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं-

"भन ! जिस तरह पुकारना चाहिए, उसी तरह तुम पुकारो तो सही, फिर देखो, कैसे क्यामा रह सकती है !"

( ₹ )

## सद्सद्-विचार ।

कुछ मक्त शिवपुर से आये हैं। वे लोग इतनी दूर से कष्ट उठाकर आये हैं, श्रीरामकृष्ण और अधिक चुप न रह सके। चुनी हुई वातें उनसे कह रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—(शिवपुर के भक्तों से)—ईश्वर ही सत्य हैं, और सब अनित्य | बाबू और वगीचा | ईश्वर और उनका ऐश्वर्य | लोग वगीचा हो देख लेते हैं, पर बाबू को कितने लोग देखना चाहते हैं ? भक्त-अच्छा, फिर उपाय क्या है ?

श्रीरामकृष्ण—सदसद्-विचार । वे ही सत्य हैं और सब अनित्य, इसका सर्वदा विचार करना, और व्याकुल होकर उन्हें पुकारना ।

भक्त-जी, समय कहाँ है ?

श्रीरामकृष्ण-जिन्हें समय है वे ध्यान-भजन करेंगे ।

"जो लोग बिलकुल कुछ न कर सकें, वे दोनों समय मित्तपूर्वक दो बार प्रणाम करें । वे भी तो अन्तर्यामी हैं, वे समझते हैं कि ये क्या करते हैं । तुम्हें कितने ही काम हैं । तुम्हें पुकारने का समय नहीं, तो उन्हें आममुख्तारी दे दो; परन्तु अगर उन्हें पा न सके, उनके दर्शन न कर सके, तो कुछ न हुआ।"

एक भक्त-आपको देखना और ईश्वर को देखना बराबर है।

श्रीरामकृष्ण—यह बात अब फिर न कहो । गंगा की ही तरंग है, परन्तु तरंगों की गंगा नहीं। में इतना बड़ा आदमी हूँ, में अमुक हूँ—यह सब अहंकार बिना गये उन्हें कोई पा नहीं सकता । 'मैं' रूपी मेंड़ को भिक्त के आँमुओं से भिगोकर बराबर जमीन बना दो ।

संसार क्यों है ! भोग के अन्त में व्याकुलता तथा ईश्वरलाभ । भक्त-संसार में क्यों उन्होंने रखा है !

श्रीरामकृष्ण—सृष्टि के लिए रखा है, उनकी इच्छा । उनकी माया । कामिनी-कांचन देकर उन्होंने मुलाकर रखा है ।

भक्त-क्यों भुलाकर रखा है ? क्या उनकी यह इच्छा है ?

श्रीरामकृष्ण—वे अगर ईश्वरीय आनन्द एक बार दे दें तो फिर कोई संसार में ही न रहे—फिर सृष्टि ही न चले! " चावल की आढ़त में बड़ी बड़ी गोदामों में चावल रहता है। चावल का पता कहीं चूहों को न लग जाय इस डर से दूकानदार गोदाम के सामने एक ओर गुड़ मिलाकर लावे (खीलें) रख देता है। मीठा लगने से चूहे रात भर वही खाते रहते हैं। चावल की खोज के लिए उतावले होते ही नहीं।

"परन्तु देखो, सेर भर चावल के १४ सेर लावे होते हैं। कामिनी-कांचन के आनन्द से ईश्वर का आनन्द कितना अधिक है! उनके स्वरूप का चिन्तन करने से रम्भा और तिलोत्तमा का रूप चिता की भस्म के समान जान पड़ता है।"

भक्त-उन्हें पाने के लिए व्याकुलता क्यों नहीं होती ?

श्रीरामकृष्ण—भोग का अन्त हुए विना व्याकुलता नहीं होती। कामिनी-कांचन की भोग-वासना जितनी है, उसकी तृप्ति हुए बिना जगनमाता की याद नहीं आती। बचा जब खेल में लगा रहता है तब वह माँ को नहीं चाहता। खेल समाप्त हो जाने पर वह कहता है—अम्मा के पास जाऊँगा। हृदय का लड़का कबूतर लेकर खेल रहा था, 'आ-ती-ती' करके कबूतर को बुला रहा था। जब उसे खेल से तृप्ति हो गई तब उसने रोना शुरू कर दिया। तब एक बिना पहचान के आदमी ने आकर कहा—'आ, तुझे तेरी माँ के पास ले चलूँ।' वह उसी के कन्चे पर चढ़कर चला गया, अनायास ही।

" जो नित्य-सिद्ध हैं, उन्हें संसार में नहीं घुसना पड़ता । जन्म से ही उनकी भोग-वासना मिट गई है।"

पाँच वजे का समय है। मधु डाक्टर आये हैं। श्रीरामकृष्ण के हाथ में पटिरयाँ बाँधेंगे। श्रीरामकृष्ण बालक की तरह हँस रहे हैं और कहते हैं, ऐहिक और पारित्रक के मधुसदन!

मधु-( सहास्य )-केवल नाम का बोझ ढो रहा हूँ ।

श्रीरामकृष्ण-(सहास्य)-कोई नाम कम थोड़े ही है ? उनमें और उनके नाम में कोई मेद नहीं है। सत्यमामा जब तुला पर स्वर्ण, मणि और मुक्ताएँ रखकर श्रीकृष्ण को तौल रही थीं तब वज़न पूरा न हुआ। जब रिक्मणी ने तुलसी और कृष्ण-नाम लिखकर एक ओर रख दिया -तब वज़न पूरा उतरा।

अत्र डाक्टर पटरियाँ बाँधेंगे, जमीन पर विस्तरा लगाया गया, श्रीरामकृष्ण हँसते हुए विस्तरे पर आकर लेटे। गाने के ढंग से कह रहे हैं—"राधिका की यह दशम दशा है। वृन्दा कहती है, अभी न जाने क्या क्या होगा!"

चारों ओर भक्तगण बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण फिर गा रहे हैं—'सब सिख मिलि बैठल सरोवर-कूले।' श्रीरामकृष्ण भी हँस रहे हैं और भक्तगण भी हँस रहे हैं। बैंडेज बाँधना समाप्त हो जाने पर श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं—

" कलकत्ते के डाक्टरों पर मेरा उतना विश्वास नहीं होता । शम्भू को विकार की अवस्था थी, डाक्टर (सर्वाधिकांरी) कहता था, यह कुछ नहीं है; दवा की नशा है ! उसके बाद ही शम्भू की देह छूट गई ।"

### (8)

मुख्य बात-अहैतुकी भक्ति । अपने स्वरूप को जानो ।

सन्था के पश्चात् श्रीटाकुर-मन्दिर में आरती हो गई। कुछ देर बाद कलकत्ते से अधर आये। भूमिष्ठ हो उन्होंने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। कमरे में महिसाचरण, राखाल और मास्टर हैं। हाजरा महादाय भी वीच-बीच में आते हैं। अधर-आप कैसे हैं ?

श्रीरामकृष्ण-( स्नेह-भरे शब्दों में )-यह देखो, हाय में लगकर क्या हुआ है। (सहास्य) हैं और कैसे!

अधर जमीन पर भक्तों के साथ नैठे हैं । श्रीरामकृष्ण उनसे कह रहे हैं—तुम एक बार इस पर हाथ तो फेर दो ।

अधर छोटी खाट की उत्तर ओर बैठकर श्रीरामकृष्ण की चरण-सेवा कर रहे हैं । श्रीरामकृष्ण फिर महिमाचरण से वातचीत कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण-( महिमा के प्रति )-अहैतुकी मिक्त-तुम इसे अगर साध्य कर सको तो अच्छा हो ।

"मुक्ति, मान, रुपया, रोग अच्छा होना, कुछ नहीं चाहता,— में बस तुम्हें ही चाहता हूँ!" इसे अहैतुकी मिक्त कहते हैं। बाबू के पास कितने ही लोग आते हैं—अनेक कामनाएँ करते हैं, परन्तु यदि कोई ऐसा आदमी आता है जो कुछ नहीं चाहता, और केवल प्यार करने के लिये ही बाबू के पास आता है तो बाबू भी उसे प्यार करते हैं।

"प्रह्लाद की भक्ति अहेतुकी है। ईश्वर पर उनका शुद्ध और निष्काम प्यार है।"

महिमाचरण चुपचाप सुन रहे हैं। श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं— "अच्छा, तुम्हारा भाव जैसा है उसी तरह की बातें कहता हूँ, सुनो—

( महिमा के प्रति ) "वेदान्त के मत से अपने स्वरूप को पहचान्ना चाहिए, परन्तु अहं का विना त्याग किये नहीं होता । अहं एक लाठी की तरह है—मानो पानी को उसने दो भागों में कर रखा है । 'में' अलग और 'तुम' अलग ।

समाधि की अवस्था में इस अहं के चले जाने पर ब्रह्म की साक्षात् अनुभूति होती है।

"में महिमाचरण चकवर्ती हूँ, में विद्यान हूँ, इसी 'में' का त्याग करना होगा। विद्या के 'में' में दोष नहीं है। शंकराचार्य ने लोगों को शिक्षा देने के लिए विद्या का 'में' रखा था।

"स्त्रियों के सम्बन्ध में खूब सावधान रहे विना व्रह्मज्ञान नहीं होता; इसीलिए गृहस्थी में उसकी प्राप्ति कठिन बात है। चाहे जितने बुद्धिमान क्यों न बनो, काजल की कोठरी में रहने से स्याही ज़रूर लग जाएगी। युवतियों के साथ निष्काम मन में भी कामना की उत्पत्ति हो सकती है।

"परन्तु जो ज्ञान के पथ पर है उसके लिए अपनी पत्नी के साथ भोग कर लेना इतने दोष की बात नहीं है—जैसे मल और मूत्र त्याग; वैसे ही यह भी—और जैसे शौच की बाद में हमें याद भी नहीं रहती। "छेने की मिटाई कभी खा ही ली!" महिमाचरण हँसते हैं।

### संन्यासियों के कठिन नियम और श्रीरामऋष्ण ।

" संसारियों के लिए भीग उतने दोष की बात नहीं।

"पर संन्यासी के लिए इसमें बड़ा दोष है। संन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए। संन्यासी के लिए स्त्री-प्रसंग, थूककर चाटने के बराबर है।

"स्त्रियों के बीच में बैठकर संन्यासी को बातचीत न करनी चाहिए । चाहे स्त्री मक्त ही क्यों न हो, जितेन्द्रिय होने पर भी वार्तालाफ न करना चाहिए ।

- "संन्यासी कामिनी-कांचन, दोनों का त्याग करें—जैसे स्त्रियों का चित्र उन्हें न देखना चाहिए वैसे ही कांचन-रूपया भी न छूना चाहिए। रूपया पास रहने से भी बुराई है। हिसाब-किताब, दुश्चिन्ता, रूपये का अहंकार, लोगों पर कोध आदि रूपया रहने से ही होता है। सूर्य देख पड़ता था, बादलों ने आकर उसे घेर लिया।
- " इसीलिए तो मारवाड़ी ने जब हृदय के पास रुपये जमा करने की इच्छा प्रकट की, तब मैंने कहा, 'यह बात न होगी, रुपये पास रहने से ही बादल उठेंगे।"
  - 'संन्यासी के लिए ऐसा कठोर नियम क्यों है ? उसके मङ्गल के लिए भी है और लोगों की शिक्षा के लिए भी । संन्यासी यद्यपि स्वयं निर्लित हो—जितेन्द्रिय हो, तथापि लोगों को शिक्षा देने के लिए उसे कामिनी-कांचन का इस तरह त्याग करना चाहिए।
  - " संन्यासी का सोलहों आना त्याग देखकर ही दूसरे लोगों को साहस होगा । तभी वे कामिनी-कांचन छोड़ने की चेष्टा करेंगे ।
    - " त्याग की यह शिक्षा यदि संन्यासी न देगा तो कौन देगा ?
  - " उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है। जैसे मक्खन उठाकर पानी में डाल रखना। जनक ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर संसार में रहे थे।
  - " जनक दो तलवारें चलाते थे—ज्ञान की और कर्म की । संन्यासी कर्मों का त्याग करता है। इसलिए उसके पास एक ही तलवार है—ज्ञान की । जनक की तरह का ज्ञानी संसारी पेड़ के नीचे का फल भी खा सकता है और ऊपर का भी । साधु-सेवा, अतिथि-सत्कार, ये सब कर सकता है। मेने माँ से कहा था, 'माँ, में सूखा साधु न होऊँगा।'

"ब्रह्मज्ञान-लाम के पश्चात् खानपान का भी विचार नहीं रहता। ब्रह्मज्ञानी ऋषि ब्रह्मानन्द के बाद सब कुछ खा सकते थे—शूकरमांस तक। चार आश्रम, योगतत्व और श्रीरामकृष्ण।

(महिमाचरण से) "संक्षेप में योग दो प्रकार के हैं, कमों के हारा योग और मन के द्वारा योग ।

"ब्रह्मचर्य, गाईस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास—इनमें से प्रथम तीनों में कर्म करना पड़ता है। संन्यासी को दण्ड-कमण्डल और मिक्षापात्र लेने पड़ते हैं। संन्यासी चाहे कभी कभी नित्यकर्म कर ले, परन्तु उसके मन में कभी आसक्ति नहीं होती। उसे उन कमों का ज्ञान नहीं रहता। कोई कोई संन्यासी कुछ कुछ नित्यकर्म करते हैं परन्तु वह होता है लोकशिक्षा के लिए। गृहस्थ अथवा दूसरे आदमी यदि निष्काम कर्म कर सकें तो उन कमों के द्वारा उनका ईश्वर से योग हो जाता है।

"परमहंस अवस्था में जैसी शुकदेव आदि की थी कम सब उठ जाते हैं; पूजा, जप, तर्पण, सन्ध्या, ये सब कमें । इस अवस्था में केवल मन का योग होता है। बाहर के काम कभी कभी वह इच्छा-पूर्वक करता है लोकशिक्षा के लिए। परन्त वह सदा ही समरण और मनन किया करता है।"

> (५) स्तवपाठ।

वातचीत में रात के आठ वज गये। श्रीरामकृष्ण महिमाचरण को शास्त्रों से कुछ स्तव-आदि सुनाने के लिये कह रहे हैं। महिमाचरण एक पुस्तक लेकर उत्तरगीता के आरम्भ में ही परश्रह्म सम्बन्धी जो क्लोक हैं वही सुनाने लगे—'यदेकं निष्कलं ब्रह्म ब्योमातीतं निरंजनम्। अप्रतक्यं-सिवंज्ञेयं विनाशोहपत्तिवर्जितम्।' फिर तृतीय अध्याय का सातवाँ क्लोक पढ़ते हैं—'अग्निदेंबो दिजातीनां मुनीनां हृदि देवतम् । प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदार्शनाम् ।' अर्थात् वाह्मणों के देवता अग्नि हैं, मुनियों के देवता हृदय में हें, स्वल्प--बुद्धि मनुष्यों के लिए प्रतिमा ही देवता है और समदर्शी महायोगियों के लिये देवता सर्वत्र है।

'सर्वत्र समदर्शिनाम्'—इस अंश का उच्चारण करते ही श्रीरामकृष्ण एकाएक आसन छोड़कर खड़े हो गए और समाधिमम हो गए। हाथ में वही छकड़ी और वैण्डेज वँधा हुआ है। भक्तगण चुपचाप इस सर्वदर्शी महायोगी की अवस्था देख रहे हैं।

वड़ी देर तक इस तरह खड़े रहने के बाद श्रीरामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए । फिर उन्होंने आसन यहण किया । महिमाचरण को अब हरिमित्तवाळे बलोक को पढ़ने के लिए कह रहे हैं ।

महिमाचरण—( 'नारदपश्चरात्र' से )-

"अन्तर्बहियदि हरिस्तपसा ततः किम् । नान्तर्बहियदि हरिस्तपसा ततः किम् ॥ आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम् ॥ नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम् ॥ विरम विरम ब्रह्मन् किं तपस्यासु वत्स । ब्रज ब्रज द्विज शीष्रं शङ्करं श्चानसिन्तुम्॥ लभ लभ हरिभक्ति वैण्यवोक्तां सुपक्काम् । भवनिगडनिबन्धच्छेदनीं कर्तरीं च ।"

·श्रीरामकृष्ण---अहा ! अहा !

भाण्ड और ब्रह्माण्ड । तुम ही चिदानन्द, नाहं, नाहं।

स्रोकों को सुनकर श्रीरामकृष्ण फिर भावावेश में आने लगे। बड़ी सुक्किल से उन्होंने भाव रोका। अब यतिपंचक का पाठ हो रहा है—

''यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं।

चराचरं भाति मनोविलासम्॥

सचित्सुखैकं जगदात्मरूपं ।

सा काशिकाहं निजवोधरूपंः॥"

'सा काशिकाहं निजवीधरूपः' यह सुनते ही श्रीरामकृष्ण हॅसते हुए कह रहे हें—जो कुछ भाण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है।

अव पाठ हो रहा है निर्वाण-पृट्कम्—

"ॐ मनोबुद्धधहंकारचित्तानि नाहं, न च श्रोत्रजिह्वे न च घाणनेत्रे । न च व्योम भूमिन तेजो न वायु-श्विदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥"

जितने बार महिमाचरण कह रहे हैं—'चिदानन्दरूपः शिवोऽईं शिवोऽहम्', उतने ही बार श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं—नाई, नाई— तुम, तुम—चिदानन्द हो।

महिमाचरण जीवन्मुक्ति-गीता से कुछ श्लोक पढ़कर पट्चक्रवर्णन पढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वयं काशी में योगी की योगावस्थां में मृत्यु देखी थी, यह बात उन्होंने कही।

अब वे भूचरी और खेचरी मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं। साय ही। शांभवी विद्या का भी। शांभवी यह कि मनुष्य जहाँ-तहाँ जाया करता है, उसका कोई उद्देश नहीं है। महिमा-राम-गीता में वड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं।'

श्रीरामकृष्ण-(सहास्य)-तुम राम-गीता, राम-गीता कर रहे हो, तो तुम घोर वेदान्ती हो ! साधु महात्मा यहाँ कितना पढ़ते थे।

महिमाचरण, प्रणव शब्द कैसा है, यही पढ़ रहें हैं—'तैलधार-मिविच्छिन्न दीर्घवण्टानिनादवत्।' फिर समाधि के लक्षण कह रहे हैं—

''कर्ष्वपूर्णं अधःपूर्णं मध्यपूर्णं यदात्मकम् । सर्वपूर्णं स आत्मेति समाधिस्थस्य लक्षणम् ॥'' अधर और महिमाचरण प्रणाम करके विदा हुए ।

#### ( & )

#### श्रीरामकृष्ण की बालक जैसी अवस्था।

दूसरे दिन रविवार है, ३ फरवरी १८८४। दोपहर के भोजन के बाद श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए हैं। कलकत्ते से राम, सुरेन्द्र आदि भक्त उनके चोट लगने का हाल पाकर चिन्तित हो, आये हैं। मास्टर भी पास बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण के हाथ में लकड़ी बँधी हुई है। भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण-(भक्तों से )-ऐसी अवस्था में माँ ने रखा है कि छिपाने की मजाल नहीं, वालक जैसी अवस्था ।

"राखाल मेरी अवस्था नहीं समझता। कहीं कोई देखकर निन्दाः न करे, इसलिए टूटे हाथ को कपड़े से लिपा देता है। मधु डाक्टर को अलग के जाकर सब बातें कह रहा था। तब चिल्लाकर मैंने कहा, कहाँ हो मधुसूदन, देखो आकर मेरा हाथ टूट गया है। "मथुर बाबू और उनकी पत्नी जिस घर में सोते थे, उसी में में भी सोता था। वे ठीक बच्चे के समान मेरी देखमाल करते थे। तब मेरी उन्माद-अवस्था थी। मथुर बाबू कहते थे, बाबा, क्या हम लोगों की कोई बातचीत तुम्हारे कान तक पहुँचती है? मैं कहता था, हाँ पहुँचती है।

"मथुर बाबू की पत्नी ने उन पर ( मथुर बाबू पर ) सन्देह करके कहा था, 'अगर कहीं जाना तो महाचार्य महाशय को साथ ले जाना ।' वे एक जगह गये, मुझे मकान में नीचे बैठा दिया। फिर आध घण्टे बाद आकर कहा, 'चलो बाबा, चलें, गाड़ी पर बैठो चलकर।' घर आकर उनकी पत्नी ने पूछा तो मैंने ठीक यही सब बातें सुना दीं। मैंने कहा, 'सुनो, एक मकान में हम लोग गये थे, उन्होंने मुझे नीचे बैठा दिया था, आप ऊपर गये थे, आध घण्टे के बाद आकर कहा, 'चलो बाबा, चलें!' उनकी पत्नी ने, इससे जो कुछ समझना था, समझ लिया।

"मथुर का एक हिस्सेदार यहाँ के पेड़ों के फल और गोभियाँ गाड़ी में लादकर घर भेज देता था। दूसरे हिस्सेदारों ने जब पूछा, तब मैंने यही बात बता दी।"

# परिच्छेद ४

# ईश्वर ही एक मात्र सत्य है

( ? )

दक्षिणेश्वर सन्दिर में राखाल, मास्टर, मणिलाल आदि के साथ।

श्रीरामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद कुछ विश्राम कर रहें । जमीन पर मणि सिक्षक बैठे हैं । श्रीरामकृष्ण के हाथ में अन श्री तख्ती बूँधी हुई है । मास्टर आकर प्रणाम करके जमीन पर बैठ गये । आज रविवार है, दि. २४ फरवरी १८८४ ।

श्रीरामकृष्ण—( मास्टर से )-िकस तरह आये ?

मास्टर जी, आलमबाजार तक किराये की गाड़ी पर आया, वहीं से मैदल ।

सणिलाल—ओह ! निलकुल पसीने-पसीने हो गये हैं । 🛒 🦟

श्रीरामकृष्ण—(सहास्य)—इसलिए सोचता हूँ कि मेरे सब अनुभव सिर्फ मित्तिष्क के ही खयाल नहीं हैं; नहीं तो ये सब इतने 'इंग्लिशसैन' (अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग) इतनी तकलीफ करके क्यों आते हैं!

श्रीरामकृष्ण अपने स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हैं, हाथ टूटने की बात हो रही है।

श्रीरामकृष्ण—में इसके लिए कभी कभी अधीर हो जाता हूँ। —इसे दिखाता हूँ, फिर उसे दिखाता हूँ, और पूछता हूँ, क्यों जी, भ्या यह अच्छा हो जाएगा ! "राखाल चिढ़ता है, मेरी अवस्था समझता तो है नहीं। कभी कभी दिल में आता है, यहाँ से जाय, तो चला जाय-परन्तु फिर माँ से कहता हूँ, साँ कहाँ जाएगा ?-कहाँ जलने-मरने जाय ?

"मेरी वालक जैसी अधीर अवस्था आज नई थोड़े ही है ? मधुर बाबू को नाड़ी दिखाता था, पूछता, क्यों जी, क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है ?

"अच्छा, तो फिर ईश्वर पर निष्ठा कहाँ रही ? जब में उस देश को को का रहा था, तब बैलगाड़ी के पास डाकुओं की तरह लाठी लिये हुए कुछ आदमी आये । में देवताओं के नाम लेने लगा । परन्तु कभी कहता था राम राम, कभी दुर्गा दुर्गा, कभी ॐ तत् सत्—इसलिए कि किसी के नाम का असर तो इन डाकुओं पर पड़ेगा ही !

ं ( मास्टर से ) "अच्छा, मुझमें इतनी अधीरता क्यों है ?"

सास्टर—आप सदा ही समाधिस्य हैं। भक्तों के लिए सिर्फ धोड़ा सा मन शरीर पर रखा है। इसीलिए शरीर-रक्षा के निमित्त कभी कभी अधीर होते हैं।

श्रीरामकृष्ण-हाँ; थोड़ा सा मन शरीर पर है। मिक्त और मक्तों को किकर रहने के लिए।

मणिलाल मिलिक प्रदर्शनी की वात कह रहे हैं।

यशोदा कृष्ण को गोद में लिए हैं—बड़ी सुन्दर मूर्ति है, यह सुनकर श्रीरामकृष्ण की आँखों में आँस आ गये! उस वात्सल्यरस की प्रतिमा यशोदा की बात सुनकर श्रीरामकृष्ण को उद्दीपना होने लगी, रो रहे हैं।

भ अनुकी जन्मभूमि कामार पुक्र को ।

सणिलाल—आपका जी अच्छा नहीं, नहीं तो आप भी एक बार जाकर देख आते—किले के मैदान की प्रदर्शनी।

श्रीरामकृष्ण— (मास्टर आदि से)—में जाऊँ तो भी सब कुछ मुझे देखने को न मिलेगा। कोई एक चीज़ देखने ही से वेहोश हो जाऊँगा— और चीज़ें फिर देखने को रह जाएँगी। चिड़ियाखाना दिखाने के लिए छे गये थे। सिंह देखकर ही समाधि हो गई। ईश्वरी भगवती केवाहन को देखकर ईश्वरी उद्दीपना हुई। तब फिर दूसरे जानवरों को कौन देखता है, सिंह देखकर ही लौट आया। इसलिए यदु मिलिक की माँ ने एक बार कहा था, इनको प्रदर्शनी ले चलो,—फिर उसने कहा, नहीं, रहने दो।

मणि मिल्लिक पुराने ब्राह्मसमाजी हैं। उम्र ६५ की होगी। श्रीरामकृष्णः उन्हींके भावों में बातचीत करते हुए, उपदेश दे रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—जयनारायण पण्डित वड़ा उदार था। जाकर मैंने देखा, उसका भाव वड़ा अच्छा है। लड़के बूट पहने हुए थे। उसने खुद कहा, मैं काशी जालँगा। जो कुछ कहा, अन्त में वही किया। काशी में रहा और उसकी देह भी वहीं छूटी।

"उम्र होने पर इस तरह चले जाकर ईश्वर-चिन्तन करना" अच्छा है, क्यों ?"

मणिलाल—जी हाँ । संसार की अड़चनों से जी छव जाता है। श्रीरामकृष्ण—गौरी फूलदल लेकर अपनी स्त्री की पूजा करता था। सभी स्त्रियाँ भगवती की एक एक मूर्ति हैं।

(मणिलाल से) "अपनी वह वात ज्य इन लोगों से भी तो कहो।"
मणिलाल—(सहास्य)—नाव पर चढ़कर कुछ लोग गङ्गा पार करः
रहे थे। उनमें एक पण्डित अपनी विद्या का खूब परिचय दे रहा था।

"मैंने अनेक शास्त्र पढ़े हैं—वेद—वेदानत—पड्दर्शन।' एक से उसने पूछा, 'वेदानत क्या है, जानते हो ?' उसने कहा, 'जी, नहीं'। 'फिर तुम सांख्य-पातझिल जानते हो ?' उसने कहा—' जी नहीं।' 'दर्शन आदि कुछ भी नहीं पढ़ा ?' 'जी नहीं।'

"पण्डितजी बड़े गर्व से बातचीत कर रहे हें, दूसरा चुपचाप बैठा है कि इतने में ज़ोरों की आँधी आई—नाव डूबने लगी। उस आदमी ने पूछा, 'पण्डितजी, आप तैरना जानते हें?' पण्डितजी ने कहा, 'नहीं।' उसने कहा, 'मेंने दर्शन-फर्शन तो नहीं पढ़ा, पर तैरना जानता हूँ!'"

## ईश्वर ही वस्तु और सब अवस्तु । रुक्ष्य-भेद ।

श्रीरामकृष्ण—( सहास्य )—अनेकानेक शास्त्रों के ज्ञान से क्या होगा ? भवनदी किस तरह पार की जाती है, यही जानना आवश्यक है । ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु ।

"लक्ष्य-भेद के समय द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था, 'तुम क्या क्या देख रहे हो ?-क्या तुम इन राजाओं को देख रहे हो ?' अर्जुन ने कहा-'नहीं।' 'मुझे देख रहे हो ?' 'नहीं।' 'पेड़ देख रहे हो ?'-'नहीं।' 'पेड़ पर पक्षी देख रहे हो ?' 'नहीं।' 'तो क्या देख रहे हो ?' ' वस पक्षी की आँख, जिसे भेदना है।'

"जो केवल पक्षी की आँख देखता है, वही लक्ष्य-भेद कर सकता है। "जो देखता है, ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु हैं, वहीं चतुर है। अन्य खबरों से हमें क्या काम है ? हनुमान ने कहा या, 'में तिथि और नक्षत्र, यह सब कुछ नहीं जानता। में तो बस श्रीराम-चन्द्रजी का स्मरण किया करता हूँ। ?

(मास्टर से) " यहाँ के लिए कुछ पंखे मोल ले दो।

(मणिलाल से) "ए जी, तुम एक बार इनके (मास्टर के)" बाप के पास जाना। भक्त को देखकर उद्दीपना होगी।"

(२)

#### मणिलाल आदि को उपदेश । नग्लीला ।

श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हैं। मणिलाल आदि भक्तगणः जस्रीन पर बैठे हुए श्रीरामकृष्ण की मधुर बातें सुन रहे हैं।

अीरामकृष्ण-( मास्टर से )-"इस हाथ के टूटने के बाद से एक बड़ी विचित्र अवस्था हो रही है। केवल नर-लीला अच्छी लगती है।

- 🥶 " नित्य और लीला । नित्य—अर्थात् वही अखण्ड सचिदानन्द 🖡
  - ं " लीला—ईश्वर-लीला, देव-लीला, नर-लीला, संसार-लीला I
- "वैष्णवचरण कहता था कि नर-लीला पर विश्वास होने से पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तब उसकी बात मैं न सुनता था। अब देखता हूँ, ठीक है। वैष्णवचरण मनुष्य की तस्त्रीरें देखकर जिनमें कोमल भाव-श्रेम-भाव पाता था, उन्हें पसन्द करता था।
- (मणि से) "ईश्वर ही मनुष्य बनकर लीला कर रहे हैं—वे ही स्मिण मिलिक हुए हैं। सिक्ख लोग शिक्षा देते हैं कि तू ही सिचदानन्द है। कभी कभी मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की झलक पा जाता है और आश्चर्य से चिकत हो निर्वाक रह जाता है। ऐसे समय में वह आनन्द-समुद्र में तैरने लगता है। एकाएक आत्मियों को देखकर जैसा होता है। (सास्टर से) उस दिन गाड़ी पर आते हुए बाबूराम को देखकर जैसा हुआ था। शिव, जब अपना स्वरूप देखते हैं, तब 'में क्या हूँ शिक्ष क्या हूं शिक्ष करते हैं।

- ुरुष हैं, सब तुम हो और जितनी स्त्रियाँ हैं, सब सीता।
- "रामलीला में जिन जिन लोगों ने भाग लिया था उन्हें देखकर मुझे यही जान पड़ा कि इन सब रूपों में एक मात्र नारायण की ही सत्ता है। असल और नकल दोनों बराबर जान पड़े।
- "कुमारी पूजा क्यों करते हैं ? सब स्त्रियाँ भगवती की एक-एक मूर्ति हैं । गुद्धात्मा कुमारी में भगवती का अधिक प्रकाश है !
- ( मास्टर से ) " तकलीफ होने पर क्यों में अधीर हो जाता हूँ ! मुझे बच्चे के स्वभाव में रखा है । बालक का सब अवलम्ब माँ पर है ।
- " दासी का छड़का बाबू के छड़के से छड़ाई करते समय कहता है, 'में अपनी माँ से कह दूँगा!'
- "राधाबाजार में मुझे फोटो उत्तरवाने के लिए ले गये थे। उस दिन राजेन्द्र मित्र के घर जाने की बात थी। सुना था, केशव सेन और दूसरे लोग भी जाएँगे। कुछ बातें कहने के लिए सोच रखी थीं। राधाबाजार जाकर सब भूल गया। तब मैंने कहा, माँ, त् कहेगी!—में भूला क्या कहूँगा!
- ्रिं मेरा ज्ञानियों जैसा स्वभाव नहीं है। ज्ञानी अपने को बड़ा देखता है, कहता है, मुझे फिर रोग कैसे १००० कर का
  - " कुँवरसिंह ने कहा, ' आप अब भी देह की चिन्ता में रहते हैं।'
- " मेरा यह स्वमाव है-मेरी माँ सव जानती है। राजेन्द्र मित्र के यहाँ वे ही (माँ) बातचीत करेंगी। वही बात बात है। सरस्वती के ज्ञान की एक किरण से एक हज़ार पण्डित दाँत में उँगली दवा लेते हैं।

- " भक्त की अवस्था में —विज्ञानी की अवस्था में मुझे रखा है; इसीलिए राखाळ आदि से मज़ाक किया करता हूँ। ज्ञानी की अवस्था में रखने से यह बात न होती!
- "इस अवस्था में देखता हूँ, माँ ही सब कुछ हुई हैं! सब जगह उन्होंको देखता हूँ।
- "काली-मण्डप में देखा, दुष्ट मनुष्य में भी एवं भागवत पण्डित के भाई में भी माँ का ही प्रकाश है।
- "रामलाल की माँ को डाटने के लिए गया तो सही, पर फिर हो न सका। देखा उन्हींका एक रूप है। माँ को कुमारी के भीतर देखता हूँ, इसलिए कुमारी-पूजन करता हूँ।
  - 86 मेरी स्त्री पैरों पर हाथ फेरतो ह, फिर में उसे नमस्कार करता हूँ।
- " तुम लोग मेरे पैर छूकर नमस्कार करते हो,—हृदय अगर रहता तो किसकी मजाल थी, जो पैरों में हाथ लगाता !—वह किसी को पैर छूने ही न देता !
- " इस अवस्था में रखा है, इसीलिए नमस्कार के बदले नमस्कार करना पड़ता है।
- " देखो, दुष्ट आदमी तक को अलग करने की जगह नहीं है। तुल्सी सूखी हो, छोटी हो, श्रीठाकुरजी की सेवा में लग ही जाती है।"

# परिच्छेद ५

# गृहस्थ तथा संन्यासियों के नियम

( )

## द्क्षिणेश्वर मन्दिर में नरेन्द्र आदि भक्तों के साथ।

श्रीरामकृष्ण काली-मन्दिर में, अपनी उसी छोटी खाट पर बैठे हुए बाना सुन रहे हैं। ब्राह्मसमाज के श्री॰ बैलोक्य सान्याल गो रहे हैं। आज रविवार है, २ मार्च १८८४। जमीन पर भक्तगण बैठे हुए गाना सुन रहे हैं।—नरेन्द्र, सुरेन्द्र मित्र, मास्टर, बैलोक्य आदि कितने ही भक्त बैठे हैं।

श्रीयुत नरेन्द्र के पिता बड़ी अदालत के वकील थे। उनका देहान्त हो जाने पर उनके परिवार को इस समय बड़ी तकलीफ हैं, यहाँ तक कि कभी कभी फाका भी करना पड़ता है।

श्रीरामकृष्ण का शरीर, जब से हाथ टूटा, अब तक अच्छा नहीं हुआ । हाथ में बहुत दिनों तक तख्ती वँधी थी ।

त्रैलोक्य माता का संगीत गा रहे हैं। गाते हुए, कह रहे हैं, माँ, अपनी गोद में लेकर, आँचल से ढक्कर मुझे अपनी छाती से लगा रखो।

#### (संगीतःकाःभावः)

"माँ, में तेरे हृदय में छिपा रहूँगा। तेरे मुँह की ओर ताक ताक-कर, माँ माँ कहकर पुकारूँगा। चिदानन्द-रस में डूबकर महायोग की निद्रा के आवेश में निर्निमेष नयनों से, तेरी दृष्टि पर दृष्टि जमाये हुए, तेरा रूप देखूँ। संसार का तमाशा देखकर और सुनकर भय से दृदय काँप उठता है। मुझे अपने स्नेह के आँचल से ढककर तुम हृदय से लगा लो, फिर कभी अलग न करना।"

गाना सुनते हुए श्रीरामकृष्ण की आँखों से प्रेम के आँसू टपक रहे हैं। भाव में गट्गद कण्ड से कह रहे हैं—अहा ! कैसा भाव है !

त्रैलोक्य फिर गा रहे हैं-(भाव)

- (१) "हरे ! तुम अपने भक्तों की लाज रखनेवाले हो । तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो । ऐ ईश्वर ! तुम भक्तों के सम्मान हो । बिना तुम्हारे और कौन रक्षा कर सकता है ? प्राणपति, प्राणाधार तुम्हीं हो । मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ।"
- (२) "तुम्हारे चरणों को सार समझकर, जाति-पाँति का विचार छोड़, लाज और भय को भी मैंने तिलांजलि दे दी। अब रास्ते का बटोही होकर में कहाँ जाऊँ ? अब तो तुम्हारे लिए मैं कलंक-भागी हो सुका; तुम्हें में प्यार करता हूँ, इसलिए लोग मेरी कितनी निन्दा करते हैं। अब मेरी दार्म और मेरा भ्रम सब तुम्हारा ही है। चाहे तुम मेरी रक्षा करो और चाहे न करो, उत्तरदायित्व और भार तुम्हीं पर हैं। परन्तु यह सोच लेना कि दास का मान तुम्हारा ही मान है। तुम मेरे इदय के स्वामी हो, तुम्हारे ही मान से मेरा भी मान है, अतएव जैसी तुम्हारी हिच हो, वही करो।"
- (३) "घर से बाहर निकालकर अगर तुमने मुझे अपने प्रेम में फैंसाया है तो मुझे अपने श्रीचरणों में जगह) भी तो दो। ऐ प्राणप्यारे, सदा ही मुझे अपना प्रेममधु पिलाते रहो। जो तुम्हारे प्रेम का दास है, उसका परित्राण करो।"

्राकर बैठे और रामप्रसाद के भावों में गाने छो नाह प्री है। वे जसीन पर

ं पश, अपयश, कुरस, सुरस सब तुम्हारे ही रस है। माँ, रसेश्वरि! रस में रहकर रसमंग क्यों करती हो ?''

त्रैलोक्य से कह रहे हैं—'अहा! तुम्हारे गाने कैसे हैं! तुम्हारे गाने बहुत ठीक हैं। केवल वही जो समुद्र को गया है, वहाँ का जल ला सकता है।' त्रैलोक्य फिर गाते हैं—

"हरि, बुम्हीं नाचते हो, तुम्हीं गाते हो और तुम्हीं ताल-ताल पर ह्येली बजाते हो। मनुष्य तो एक पुतला मात्र है, बुधा ही वह मेरा मेरा कहता है। जैसे कठपुतली के खिलीने हें, वैसा ही जीवों का जीवन भी है। मनुष्य यदि तुम्हारे रास्ते पर चलता है, तो वह देवता बन जाता है। देहयन्त्र में यन्त्रीस्यरूप तुम्हीं हो, आत्म-रथ में तुम्हीं रथी हो, जीव तो अपनी स्वाधीनता के फल से केवल पापों का भोग करता है। तुम सब के मूलाधार हो, तुम प्राणों के प्राण और हृदय के स्वामी हो, तुम अपने पुण्य के बल से असाधु को भी साधु बना देते हो।" गाना समाप्त हुआ। श्रीरामकृष्ण अब बातचीत कर रहे हैं।

# निसलीला योग । पूर्ण ज्ञान अथवा विज्ञान ।

श्रीरामकृष्ण—( त्रैलोक्य और दूसरे भक्तों से )—हिर ही सेन्य हैं और हिर ही सेन्क हैं—यह भाव पूर्ण ज्ञान का लक्षण है । पहले नेति-नेति करने पर ईश्वर ही सत्य हैं और सब मिथ्या है, यह बोध होता है । इसके बाद वह देखता है, ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं—ईश्वर ही साया, जीव, जगत, यह सब हुए हैं । अनुलोम हो जाने पर फिर विलोम होता है। यह पुराणों का मत है । जैसे एक वेल में गूदा, बीज और खोपड़ा है । खोपड़ा और बीज निकाल देने पर गूदा रह जाता है; परन्तु वेल का वजन कितना या, यह जानने की अगर इच्छा हुई तो खोपड़ा और बीज के निकाल देने । हसी तरह जीव-जगत को छोड़कर पहले सिन्द

दानन्द में जाया जाता है। फिर उन्हें प्राप्त कर लेने पर मनुष्य देखता है, यह सब जीव-जगत् भी वे ही हुए हैं। जिस वस्तु का गृदा है, उसका खोपड़ा और वीज भी है, जैसे मड़े का मक्खन और मक्खन का महा।

"परन्तु कोई कोई कह सकते हैं कि सिच्चदानन्द इतने कड़े क्यों हो गये—इस पृथ्वी को दबाने से वह बड़ी कठिन जान पड़ती है। इसका उत्तर यह है कि शोणित और शुक्र तो इतना तरल पदार्थ है, परन्तु उन्हीं से इतने मनुष्य, बड़े-बड़े जीव तैयार हो रहे हैं! ईश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक बार अखण्ड सिच्चदानन्द तक पहुँचकर फिर वहाँ से उत्तरकर यह सब देखो।"

#### संसार और ईश्वर । योगी और भक्त में भेद ।

"वे ही सब कुछ हुए हैं। संसार उनसे अलग नहीं है। गुरु के पास वेद पढ़कर श्रीरामचन्द्र को वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा, संसार अगर स्वप्नवत् है तो इसका त्याग करना ही उचित है। इससे दशरथ डरे। उन्होंने राम को समझाने के लिए गुरु विशिष्ठ को भेज दिया। विशिष्ठ ने कहा, 'राम, हमने सुना है— तुम संसार छोड़ना चाहते हो। तुम हमें समझा दो कि संसार ईश्वर से अलग एक वस्तु है। यदि तुम समझा सको कि ईश्वर से संसार नहीं हुआ तो तुम इसे छोड़ सकते हो।' राम तब चुप हो रहे, कोई उत्तर न दे सके।

"सब तत्व अन्त में आकाश-तत्व में लीन हो जाते हैं। सृष्टि के समय आकाश-तत्व से महत्-तत्व, महत्-तत्व से अहंकार, ये सब क्रमशः तैयार हुए हैं। अनुलोम और विलोम। भक्त इन सब को मानते हैं। भक्त अखण्ड सचिदानन्द को भी मानते हैं और जीव-जगत् को भी। ''परन्तु योगी का मार्ग अलग है। वह परमात्मा में पहुँचकर फिर वहाँ से नहीं लौटता! उसी परमात्मा से युक्त हो जाता है।

"थोड़े के भीतर जो ईश्वर को देखता है, उसे खण्ड ज्ञानी कहते हैं। वह सोचता है, उसके परे और उनकी सत्ता नहीं है।

"भक्त तीन श्रेणी के होते हैं। अध्यम, मध्यम और उत्तम। अध्यम भक्त कहता है, वे हैं ईश्वर, और ऐसा कहकर आकाश की ओर उँगली उठा देता है। मध्यम भक्त कहता है, वे हृदय में अन्तर्यामी के रूप में विराजमान हैं। उत्तम भक्त कहता है, वे ही यह सब हुए हैं,—जो कुछ में देख रहा हूँ, सब उन्हीं के एक एक रूप हैं। नरेन्द्र पहले मज़ाक करके कहता था, अगर वे ही सब कुछ हुए हैं तो ईश्वर लोटा भी हैं. और थाली भी। (सब हँसते हैं।)

## ईश्वरदर्शन और कर्मत्याग । विराट शिव ।

"परन्तु उनके दर्शन होने पर सब संशय दूर हो जाते हैं । सुनना एक बात है और देखना दूसरी बात । सुनने से सोलहों आना विश्वास नहीं होता । साक्षात्कार हो जाने पर फिर विश्वास में कुछ बाकी नहीं रह जाता ।

"ईश्वर-दर्शन करने पर कमों का त्याग हो जाता है। इसी तरह मेरी पूजा वन्द हो गई। काली-मन्दिर में पूजा करता था, एकाएक माँ ने दिखाया, सब चिन्मय है—पूजा की चीज़ें, वेदी—मन्दिर की चौखट— सब चिन्मय है। मनुष्य, जीव, जन्तु सब चिन्मय है। तब पागल की तरह चारों और फूल फेंकने लगा! जो कुछ दृष्टि में आता, उसी की पूजा करने लगा! "एक दिन पूजा करते समय शिवजी के मस्तक पर चन्दन लगा वहा था, उसी समय दिखलाया,—यह विराद् मूर्ति—यह विश्व ही शिव है। तब शिव-लिङ्ग तैयार करके पूजा करना बन्द हो गया। में फूल तोड़ रहा था, उसी समय मुझे दिखलाया—फूल के पेड़ फूल के एक एक गुच्छे हैं।"

काव्यरस और ईश्वर-दर्शन में भेद। त्रैलोक्य — अहा! ईश्वर की रचना कैसी सुन्दर है!

श्रीरामकृष्ण—नहीं जी, आँखों के आगे पेड़ एकाएक फूल के गुच्छे बन गये—यह कुछ मेरा केवल मानसिक भाव ही नहीं था। दिखा दिया, एक एक फूल का पेड़ एक एक गुच्छा है और उस विराद् श्रुति के सिर पर शोभायमान हो रहा है। उसी दिन से फूल तोड़ना बन्द हो गया। आदमी को भी में उसी रूप में देखता हूँ। मानो वहीं मनुष्य के आकार में झूम-झूमकर टहल रहे हैं। मानो तरंग पर एक तिकया वह रहा है—इधर उधर हिलता हुआ चला जा रहा है, लहर के लगने पर कभी कभी ऊँचा चढ़ जाता है और फिर लहर के साथ जीचे आ जाता है।

"श्रीर दो दिन के लिए हैं। वही ईश्वर सत्य हैं। श्रीर तो अभी अभी है, अभी अभी नहीं। बहुत दिन हुए, जब पेट की बीमारी से बड़ी तकलीफ मिल रही थी, हृदय ने कहा, माँ से एक बार कहते क्यों नहीं जिससे अच्छे हो जाओ ! रोग के लिए मुझे कहते हुए बड़ी लज्जा लगी। मेंने कहा, माँ! सोसायटी में (Asiatic Society) मेंने आदमी का अस्थि-पंजर (Skeleton) देखा था, तारों से जोड़कर आदमी के आकार का बनाया गया था, माँ, वस केवल उतना ही इस शरीर को

रहने दो, अधिक में नहीं चाहता। में तुम्हारा नाम लेता रहूँ—तुम्हारे रगुण कीर्तन करता रहूँ, उतनी ही इच्छा है।

"बचने की इच्छा क्यों है ? जब रावण मारा गया तब राम और छहमण छड़ा के भीतर गये। जहाँ रावण रहता या, वहाँ जाकर देखा, उन्हें देख रावण की माँ निकषा भाग रही थी। इससे छहमण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राम से कहा, 'माई! जिसके वंश में अब कोई भी नहीं रह गया, उसे भी शरीर की इतनी ममता है।' राम ने निकषा को अपने पास बुलाकर उससे कहा, 'तुम डरो मत, परन्तु यह बतलाओं कि उम भाग क्यों रही थी?' निकषा ने कहा, 'राम! में इसलिए नहीं भागी कि मुझे देह की प्रीति है, नहीं, में बची थी, इसलिए तो तुम्हारी इतनी छीलाएँ देखीं—यदि और भी कुछ दिन बची रहूँगी तो तुम्हारी और न जाने कितनी छीलाएँ देखूँगी! इसीलिए मुझे बचने की छालसा है।'

" वासना के बिना रहे शरीर धारण नहीं हो सकता ।

(सहास्य) "मुझे भी दो-एक इच्छाएँ थीं। मैंने कहा या, 'माँ, कामिनी-कांचन-त्यागियों का सत्सङ्ग मुझे दो। और ज्ञानी और भक्तों का सत्सङ्ग कहेँगा। अतएव कुछ शक्ति भी दे दें, जिससे कुछ चल सकूँ— यहाँ-वहाँ जा सकूँ।' परन्तु उसने चलने की शक्ति नहीं दी।''

त्रैलोक्य—( सहास्य )-साध मिटी ?

श्रीरामकृष्ण—(सहास्य)-कुछ वाकी है। (सब हँसते हैं।)

"शरीर दो दिन के लिए है। हाथ जब टूट गया तब माँ से मैंने कहा—'माँ! बड़ा दर्द हो रहा है!' तब उसने दिखाया, गाड़ी है और उसका इंजीनियर। गाड़ी के पुज़ें कहीं कहीं खुल गये थे! इंजीनियर जिसा चलाता है, गाड़ी वैसे ही चल रही है। उसकी अपनी कोई शिक्त नहीं है।

" फिर देह की देखभाल क्यों करता हूँ ? इच्छा है, ईश्वर को लेकर आनन्द कहूँ, उनका नाम लूँ,—उनके गुण गाऊँ, उनके ज्ञानियों और भक्तों को देखता फिहूँ।"

( ? )

## देह का सुख-दुःख।

नरेन्द्र जमीन पर सामने बैठे हैं।

श्रीरामकृष्ण—(त्रैलोक्य और भक्तों से)—देह के लिए सुख-दुःख तो लगा ही है। देखो न, नरेन्द्र के पिता का देहान्त हो गया, घरवाले सब बड़ी तकलीफ पा रहे हैं, परन्तु कोई उपाय नहीं हो रहा है। वे कभी सुख में रखते हैं, कभी दुःख में।

त्रैलोक्य-जी, नरेन्द्र पर ईश्वर की दया होगी।

श्रीरामकृष्ण—(हँसते हुए)—और कव होगी! काशी में अन्नपूर्णा के यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, परन्तु किसी किसी को शाम तक वैठा रहना पड़ता है। हृदय ने शम्भू मिल्लिक से कहा या, मुझे कुछ रुपये दो। शम्भू मिल्लिक अंग्रेजी मत का आदमी है। उसने कहा, 'तुम्हें क्यों रुपये दूँ? तुम मेहनत करके उपार्जन कर सकते हो। तुम कुछ रोजगार तो करते ही हो। हाँ, बहुत गरीब कोई हो, तो उसकी बात और है। अथवा अंधे-लंगड़े-लूले को कुछ देने से ठीक भी है।' तब हृदय ने कहा, 'महाशय, बस यह बात न किहयेगा। मुझे रुपयों की जरूरत नहीं। ईश्वर करें, मुझे अंधा-लँगड़ा-लूला या दिख्द न होना बड़े। न अब आप के देने का काम है और न मेरे लेने का।'

ईश्वर नरेन्द्र पर अत्र भी दया नहीं करते, इस पर मानो अभिमान करके श्रीरामकृष्ण ने यह बात कही । श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र की ओर स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं ।

नरेन्द्र—में ' नास्तिकवाद ' पढ़ रहा हूँ।

श्रीरामकृष्ण—दो हैं—'अस्ति' और 'नास्ति'। 'अस्ति' को ही क्यों नहीं छेते ?

सुरेन्द्र—ईश्वर तो बड़े न्यायी हैं, वे क्या भक्त की देखभाल न करेंगे! श्रीरामकृष्ण—शास्त्रों में है, पूर्वजन्म में जो लोग दान आदि करते हैं, उन्हींको धन मिलता है; परन्तु बात यह है कि संसार उनकी माया है, माया के राज्य में बड़ा गोलमाल है, कुछ समझ में नहीं आता।

'ईश्वर का काम कुछ समझा नहीं जाता। भीष्मदेव हारहान्या पर छेटे हुए थे। पाण्डव उन्हें देखने गये। साथ में श्रीकृष्ण भी थे। आये तो योड़ी देर बाद उन्होंने देखा, भीष्म रो रहे थे। पाण्डवों ने श्रीकृष्ण से कहा, 'कृष्ण, यह बड़े आश्रर्य की बात है! पितामह अष्ट वसुओं में एक हैं, उनकी तरह ज्ञानी देखने में नहीं आते, परन्तु ये भी मृत्यु के समय माया में पड़कर रो रहे हैं! श्रीकृष्ण ने कहा, 'भीष्म इसलिए नहीं रो रहे हैं। इसका कारण उन्हीं से पृछो।' पूछने पर भीष्म ने कहा, 'कृष्ण, ईश्वर के कार्य कुछ समझ न सका। में इसलिए रो रहा हूँ कि जिनके साथ साथ साथात् नारायण धूम रहे हैं उन पाण्डवों की भी विपत्ति का अन्त नहीं होता! यह बात जब में सोचता हूँ तब यही निश्चय होता है कि उनके कार्य का कुछ भी अंश समझ में नहीं आ सकता।

'मुझे उन्होंने दिखलाया था, जिन्हें वेदों में शुद्धातमा कहा है, एक वही परमातमा अटल सुमेख्वत् निर्छित तथा सुख और दुःख से अलग हैं। उनकी माया के कायों में बड़ी जिटलता है। किसके बाद क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।"

सुरेन्द्र—( सहास्य )-और पूर्वजन्म में कुछ दान आदि करने से इस जन्म में धन प्राप्त होता है, तो हमें दान आदि करना चाहिए।

श्रीरामकृष्ण—जिसके पास धन है, उसे दान करना चाहिए। (त्रैलोक्य से) जयगोपाल सेन के धन है, उसे दान करना चाहिए वह नहीं करता, यह उसके लिए निन्दा की बात है। धन के रहने पर भी कोई कोई बड़े हिसाबी होते हैं—परन्तु इसका क्या ठिकाना कि वह धन किसके हिस्से में पड़ जायगा!

" अभी उस दिन जयगोपाल आया था। गाड़ी पर आया करता है। गाड़ी में फूटी लालटेन और घोड़े मरघट से लौटे हुए—दरवान मेडिकल कालेज के अस्पताल का वापस आया हुआ मरीज़-और यहाँ के लिए ले आता है दो सड़े अनार!" (सब हँसते हैं।)

सुरेन्द्र—जयगोपाल वाबू ब्राह्म-समाजी हैं। मेरी समझ में शायद केशव के सम्प्रदाय में अब कोई भी ढंग का आदमी नहीं रह गया हैं। बिजय गोस्वामी, शिवनाथ तथा अन्य बाबुओं ने मिलकर साधारण ब्राह्मसमाज की स्थापना की है।

श्रीरामकृष्ण-(सहास्य)-गोविन्द अधिकारी अपनी नाटक-मण्डली में अच्छा आदमी न रखता था—हिस्सा देने का भय जो था। (सब हँसते हैं।)

" उस दिन केशव के एक शिष्य को मैंने देखा था। केशव के मकान में अभिनय हो रहा था। देखा, वह लड़के को गोद में लेकर नाच रहा है। फिर सुना, व्याख्यान भी देता है। खुद को कौन शिक्षा दे, इसका पता नहीं।"

त्रैलोक्य गाने लगे। गाना जब समाप्त हो गया तब श्रीरामकृष्ण ने उनसे 'आमाय दे माँ पागल करें' गाने के लिए कहा।

(2)

रिवार, ९ मार्च १८८४ ई०। श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में मणिलाल मिलक, सीती के महेन्द्र कविराज, बलराम, मास्टर, भवनाथ, राखाल, लाह, अधर, महिमाचरण, हरीश, किशोरी (गुप्त), शिवचन्द्र आदि अनेक भक्तों के साथ बैठे हैं। अभी तक गिरीश, काली, सुबीध आदि नहीं आये हैं। शरद तथा शशी ने केवल-एक-दो बार ही दर्शन किया है। पूर्ण, छोटे नरेन आदि ने भी अभी तक उन्हें नहीं देखा है।

श्रीरामकृष्ण के हाथ में बैण्डेज वंधा हुआ है। रेलिंग के किनारे गिरकर हाथ टूट गया है—उस समय भाव में विभोर हो गए थे। हाल ही में हाथ टूटा है—निरन्तर पीड़ा बनी रहती है।

परन्तु इस स्थिति में भी वे प्रायः समाधिमम रहते हैं और मक्तों के साथ गम्भीर तत्वों की बातें करते हैं।

एक दिन कप्ट से रो रहे हैं, उसी समय समाधिमझ हो गए।
समाधिमंग होने के बाद मिहमाचरण आदि मक्तों से कह रहे हैं, "माई,
सिच्चदानन्द की प्राप्ति न हुई तो कुछ भी न हुआ। व्याकुल हुए बिना
कुछ न होगा। में रो-रोकर पुकारता था और कहता था, 'हे दीनानाथ,
मेरा साधन-भजन कुछ भी नहीं है, पर मुझे दर्शन देना होगा।'"

उसी दिन रात को किर महिमाचरण, अधर, मास्टर आदि बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण-( महिमाचरण के प्रति )—एक प्रकार है-अहेतुकी भक्ति, इसे यदि प्राप्त कर सको! फिर अधर से कह रहे हैं—"इस हाथ पर जरा हाथ फेर सकते हो ?" मणिलाल मिलिक तथा भवनाथ प्रदर्शनी की बातें कर रहे हैं जो १८८३—८४ ई. में एशियाटिक स्युजियम के पास हुई थी। वे कह रहे हैं, " कितने राजाओं ने मृत्यवान चीजें भेजी हैं; सोने के पलंग आदि देखने योग्य चीजें हैं।"

#### श्रीरामकृष्ण तथा धन-ऐश्वर्य । योगी का चित्र ।

श्रीरामकृष्ण-(भक्तों के प्रति हँसते हुए)—हाँ, वहाँ जाने कर एक लाभ अवस्य होता है। ये सब सोने की चीज़ें-राजा-महाराजाओं की चीज़ें देखकर बिलकुल क्षुद्र-सी मालूम होती हैं। यह भी बड़ा लाभ है। जब में कलकत्ता आता था, तो हृदय मुझे गवर्नर का मकान दिखाता था, कहता था मामाजी, वह देखो, गवर्नर साहब का मकान, बड़े खड़े खम्मे! माँ ने दिखा दिया, कुछ मिट्टी की बनी ईंटे एक के जपर दूसरी रखकर सजाई हुई हैं!

"भगवान् और उनके ऐश्वर्य। ऐश्वर्य दो दिन के लिए है; भगवान्, ही सत्य हैं। जादूगर और उसका जादू। जादू देखकर सभी लोग विस्मित हो जाते हैं, परन्तु सब झुटा है, जादूगर ही सत्य है। मालिक और उसका बगीचा। बगीचा देखकर बगीचे के मालिक की खोज करनी चाहिए।"

मणि मिलिक-(श्रीरामकृष्ण के प्रति)—देखो, प्रदर्शनी में कितनी वड़ी विजली की वत्ती लगाई हैं। उस वत्ती को देखकर हमें लगता है वे (भगवान्) कितने वड़े हैं, जिन्होंने विजली की वत्ती वनाई है।

श्रीरामकृष्ण—(मणिलाल के प्रति)—एक और मत है, वे ही ये स्व कुछ बने हुए हैं। फिर जो कह रहा है वह भी वे ही हैं। ईश्वर, माया, जीव, जगत्।

#### म्युजियम की चर्चा चली।

श्रीरामकृष्ण— ( भक्तों के प्रति )—में एक बार म्युज़ियम में गया या। वहाँ मुझे फॉसिल के दिखाए गए। मेंने देखा कि लकड़ी पत्थर यन गई है, पूरा जानवर पत्थर वन गया है। देखा,—संग का क्या गुण है! इसी प्रकार सदा सज्जन का संग करने से वही वन जाता है।

मणि मिल्रिक—(हँसकर)— महाराज, यदि आप एक बार अदर्शनी में जाते तो शायद हमें १०-१५ वर्ष तक उपदेश देने की सामग्री आपको मिल जाती।

श्रीरामकृष्ण — (हँसकर) – क्या उपमा के लिये !

चलराम—नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं । इधर-उधर जाने से हाथ को आराम नहीं मिलेगा।

श्रीरामकृष्ण—मेरी इच्छा है कि मुझे दो चित्र मिछे। एक चित्र,—योगी धुनी जलाकर चैठा है, और दूसरा चित्र, योगी गांजा की चिलम मुँह में लगाकर पी रहा है और उसमें से एकाएक आग जल उठती है।

"इन सब चित्रों से काफी उद्दीपन होता है। जिस प्रकार मिट्टी का बनावटी आम देखकर सच्चे आम का उद्दीपन होता है।

"परन्तु योग में विष्ठ है—कामिनी-कांचन। यह मन शुद्ध होने पर योग होता है। मन का निवास है कपाल में (आज्ञा-चक में), परन्तु दृष्टि रहती है लिंग, गुदा और नाभि में—अर्थात् कामिनी और कांचन में। साधना करने पर उस मन की ऊपर की ओर दृष्टि होती है।

<sup>\*</sup> पॉसिल (Fossil) - करोड़ों वर्ष पूर्व की लकड़ी, पत्ते, पल, यहाँ तक कि फूल भी हमें आज पत्थर के रूप में प्राप्त हैं। इन्हें फॉसिल ' कहते हैं।

" कौनसी साधना करने पर मन की दृष्टि ऊपर की ओर होती। है ? सदा साधुपुरुषों का संग करने से सब जाना जा सकता हैं।

"ऋषिगण सदा या तो निर्जन में या साधुओं के सँग में रहा करते थे—इसीलिए उन्होंने बिना क्लेश के ही कामिनी-कांचन का त्याग कर ईश्वर में मन लगा लिया था—निन्दा-भय कुछ भी नहीं है।

"त्याग करना हो तो ईश्वर से पुरुषकार के लिये प्रार्थना करनी चाहिए । जो मिथ्या जैंचे, उसका उसी समय त्याग करना उचित है।

"ऋषियों का यह पुरुषकार था। इसी पुरुषकार के द्वारा ऋषियों ने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की थी।

"कछुआ अगर हाथ पैर भीतर समेट ले, तो दुकड़े दुकड़े कर डालने पर भी वह हाथ पैर नहीं निकालेगा!

" विषयी लोग कपटी होते हैं—सरल नहीं होते। मुँह से कहतें हैं, 'ईश्वर से प्रेम करता हूँ, ' परन्तु उनका विषयों पर जितना आकर्षण तथा कामिनी-कांचन में जितना प्रेम रहता है, उसका एक अंद्रा भी ईश्वर की ओर नहीं रहता। परन्तु मुँह से कहते हैं, 'ईश्वर से प्रेम करता हूँ।' ( मणि मिह्निक के प्रति ) कपटीपन छोड़ो।''

मणिलाल-मंनुष्य के साथ या ईश्वर के साथ ?

श्रीरामकृष्ण—सभी के साथ । मनुष्य के साथ भी, और ईश्वर के साथ भी—कपट कभी नहीं करना चाहिए।

" भवनाथ कैसा सरल है ! विवाह करके आकर मुझसे कहता है, 'स्त्री पर मेरा इतना प्रेम क्यों हो रहा है ?' अहा, वह बहुत ही सरल है ।

"तो, स्त्री पर प्रेम नहीं होगा ? यह जगनमाता की भुवन-मोहिनीः माया है। स्त्री को देखकर ऐसा लगता है मानो उसके समान अपना संसार भर में और कोई नहीं है—मानो वह उसका जीवन ही है, इहलोक और परलोक दोनों में !

"पर इसी स्त्री को लेकर मनुष्य क्या क्या दुःख नहीं भोग रहा है, फिर भी समझता है कि उसके समान अपना और कोई नहीं है। क्या दुर्दशा है! बीस रुपये वेतन, तीन बच्चे हुए हैं—उन्हें अच्छी तरह से खिलाने की शक्ति नहीं है—मकान की छत से पानी टपकता है, मरम्मत कराने को पैसा नहीं है—लड़के को नई पुस्तकें खरीद कर नहीं दे सकता— लड़के का यज्ञोपवीत-संस्कार नहीं कर सकता—किसी से आठ आना, किसी से चार आना करके भीख माँगता है!

"विद्यारूपिणी स्त्री वास्तव में सहधर्मिणी है। वह स्वामी के ईश्वर-पथ में जाने में विशेष सहायता करती है। एक-दो बच्चे होने के बाद दोनों आपस में भाई-बहन की तरह रहते हैं। दोनों ही ईश्वर के भक्त हो जाते हैं—दास तथा दासी। उनकी ग्रहस्थी विद्या की ग्रहस्थी है। ईश्वर और भक्तों को लेकर सदा आनन्द मनाते हैं। वे जानते हैं, ईश्वर ही एकमात्र अपना है—चिरकाल के लिए अपना। सुख में, दुःख में कभी भी उन्हें नहीं भूलते—जैसे पाण्डव।

"संसारियों का ईश्वरप्रेम क्षणिक है—जैसे तपाये हुए तवे पर जल पड़ा हो—'छुन्' शब्द हुआ—और उसके बाद ही सूख गया। संसारी लोगों का मन भोग की ओर रहता है इसीलिए वह अनुराग, बह ब्याकुलता नहीं होती।

" एकादशी तीन प्रकार की होती है । प्रथम निर्जला एकादशी, जल तक नहीं पिया जाता, इसी प्रकार, फकीर पूर्ण त्यागी होते हैं— एकदम सब भोगों का त्याग । दूसरी में दूध-मिटाई खाई जाती है— मानो भक्त ने घर में मामूली भोग रखा है। तीसरी—वह जिसमें हलुवा-पूरी खाई जाती है—खूब भर पेट खा रहा है; इधर रोटी दूध में भी छोड़ रखी है—बाद में खाएगा!

" लोग साधन-भजन करते हैं, परन्तु मन रहता है स्त्री तथा धन की ओर; मन भोग की ओर रहता है, इसीलिए साधन-भजन ठीक नहीं होता।

"हाजरा यहाँ पर वहुत जप-तप करता था, परन्तु घर में स्त्री, बच्चे, ज़मीन आदि थी, इसलिए जप-तप भी करता है, भीतर भीतर दलाली भी करता है। इन सब लोगों की बातों की स्थिरता नहीं रहती। कभी कहता है, 'मछली नहीं खाऊँगा, 'पर फिर खाता है।

"धन के लिए लोग क्या नहीं कर सकते। ब्राह्मणों से, साधुओं से कुली का काम ले सकते हैं!

" मेरे कमरे में कमी कभी खंदेश सड़ तक जाता था, फिर भी में उसे खंखारी लोगों को दे नहीं सकता था। दूसरों के शौच के लोडे का जल ले सकता था परन्तु ऐसे लोगों का तो लोडा भी नहीं छू सकता था।

" हाजरा धनवानों को देखने पर उन्हें अपने पास बुलाता था— बुलाकर लम्बी लम्बी बातें सुनाता था और उनसे कहता था, 'राखाल आदि जिन्हें देख रहे हो, वे जप-तप नहीं कर सकते—हो हो करके घूमते हैं।

"में जानता हूँ कि यदि कोई पहाड़ की गुफा में रहता हो, देह पर भभृत मलता हो, उपवास करता हो, अनेक प्रकार के कठोर तप करता हो परन्तु भीतर भीतर उसका विषय की ओर मन रहता हो— कामिनी-कांचन में मन रहता हो—तो उसे में धिकारता हूँ। और जिसका कामिनी-कांचन में मन नहीं होता हैं—खाता पीता और मस्त घूमता है, उसे धन्य कहता हूँ।

(मणि मिहिक को दिखाकर) "इनके घर में साधुओं के चित्र नहीं हैं। साधुओं के चित्र देखने पर ईश्वर का उद्दीपन होता है।"

मणिलाल—हाँ, निदनी के कमरे में एक मेम का चित्र है — विश्वासहपी पहाड़ को पकड़कर एक व्यक्ति है, नीचे गम्भीर समुद्र है, विश्वास छोड़ने पर एकदम अतल जल में जा गिरेगा।

"एक और चित्र है—कुछ लड़िक्याँ दूरहे के आने की प्रतीक्षा में दीपक में तेल भरकर जगती हुई बैठी हैं। जो सो जायगी, वह देख म सकेगी। ईश्वर का वर्णन दूल्हा कहकर किया गया है (Parable of the ten Virgins)।

श्रीरामकृष्ण-( हँसकर )-यह अच्छा है।

मणिलाल—और भी चित्र हैं।—विश्वास का वृक्ष तथा पाप और पुण्य के चित्र।

श्रीरामकृष्ण—( भवनाथ के प्रति )—अच्छे चित्र हैं सब; तू देखने को जाना।

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, "कभी कभी इन वातों पर सोचता हूँ तो ये सब अच्छी नहीं लगतीं। पहले एक बार पाप पाप सोचना होता है, कैसे पाप से मुक्ति मिले, प्रन्तु उनकी कृपा से एक बार प्रेम यदि आ जाय, एक बार प्रेमाभिक्त यदि हो जाय तो पाप पुण्य सब भूल जाता है। उस समय वह शास्त्र के विधि-निषेध के परे चला जाता है। पश्चात्ताप करना पड़ेगा, प्रायिश्वत्त करना होगा,—यह सब चिन्ता फिर नहीं रह जाती।

<sup>\*</sup>निन्दनी—मणि मलिक की विधवा कन्या, श्रीरामकृष्ण की भक्तिनी ।

" मानो टेढ़ी नदी में से होकर बहुत कष्ट से और काफी देर के बाद अपने गन्तन्य स्थान पर जा रहे हो। परन्तु यदि बाढ़ आ जाय तो सीचे रास्ते से थोड़े ही समय में उस स्थान पर पहुँच सकते हो। उस समय जमीन पर भी काफी जल हो जाता है।

"प्रथम स्थिति में काफी घूमना पड़ता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है।

"प्रमामिक होने पर बहुत सरल हो जाता है, जैसे धान काट लेने के बाद मैदान में जिधर चाहो, जाओ। पहले मेड़ पर से घूम घूमकर जाना पड़ता था। अब जिधर से चाहो, जाओ। यदि कुछ कूड़ा-कर्कट पड़ा हो, तो जूता पहनकर जाने से फिर कोई कप्ट ही नहीं होता। विवेक, वैराग्य, गुरु के वाक्य पर विश्वास—ये सब रहने पर फिर कोई कप्ट नहीं है।"

#### निराकार ध्यान और साकार ध्यान।

मणिलाल-( श्रीरामकृष्ण के प्रति )-अच्छा, ध्यान का क्या नियम है ? कहाँ पर ध्यान करना चाहिए ?

श्रीरामकृष्ण—प्रसिद्ध स्थान है हृदय । हृदय में ध्यान हो सकता है अथवा सहस्रार में । ये सब विधि के अनुसार ध्यान शास्त्रों में हैं । फिर तुम्हारी जहाँ इच्छा हो ध्यान कर सकते हो । समो स्थान तो ब्रह्ममय हैं, वे कहाँ नहीं हैं ?

" जिस समय बिल की उपस्थिति में नारायण ने तीन पदों से स्वर्ग, मृत्यु, पाताल ढँक लिया था उस समय क्या कोई स्थान बाकी बचा था ? गंगातट जैसा पवित्र है वैसा ही वह स्थान भी जहाँ कूड़ा- कर्कट है । फिर यह बात भी है कि ये सब उन्हीं की विराट मूर्ति हैं ।

"निराकार ध्यान बहुत ही कठिन है। उस ध्यान में तुम जो कुछ देख या सुन रहे हो—उन सब को हटा देना चाहिए। फिर केवल तुम्हारे सत्य स्वरूप का चिन्तन रह जाता है। इसी स्वरूप का चिन्तन कर शिव चृत्य करते हैं। 'में क्या हूँ', 'में क्या हूँ', कहकर चृत्य करते हैं।

"इसे कहते हैं शिवयोग । इस ध्यान के समय कपाल की ओर हिए रखनी होती है । 'नेति' 'नेति' कहकर जगत् को छोड़ अपने स्वरूप का चिन्तन ।

"और एक है विष्णुयोग । नासिका के अग्रभाग में दृष्टि । आधीः भीतर, आधी बाहर । सोकार ध्यान में इसी प्रकार होता है ।

"शिव कभी कभी साकार चिन्तन करते हुए नाचते हैं—'राम'ं 'राम' कहकर नाचते हैं।"

#### ( 3)

मणिलाल मिलिक पुराने बाह्य-समाजी हैं। भवनाथ, राखाल, मास्टर बीच बीच में बाह्य समाज में जाते थे। श्रीरामकृष्ण ओंकार की न्याख्या तथा यथार्थ बहाज्ञान और उसके बाद की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं।

#### अनाहत ध्वनि तथा परम पद् ।

श्रीरामकृष्ण—( मक्तों के प्रति )—ॐ शब्द ब्रह्म है, ऋषि मुनि लोग उसी शब्द को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। सिद्ध होने पर साधक सुनता है कि नाभि से वह शब्द स्वयं ही उठ रहा है— अनाहत शब्द।

"एक मत है कि केवल शब्द सुनने से क्या होगा ? दूर से समुद्र के शब्द का कछोल सुनाई देता है । उस शब्द-कछोल के सहारे धीरे चीरे आगे वढ़ने से तुम समुद्र तक पहुँच सकते हो। जहाँ कछोछ होगा, वहाँ समुद्र भी अवश्य होगा। अनाहत ध्वनि के अनुसार आगे बढ़ने पर उसका प्रतिपाद्य जो बहा उसके पास पहुँचा जा सकता है उसे ही वेदों में परम पद कहते हैं। में-पन रहते वैसा दर्शन नहीं होता। जहाँ भी नहीं, 'तुम' भी नहीं, 'एक' भी नहीं, 'अनेक' भी नहीं, वहीं पर यह दर्शन होता है।

"मानो, सूर्य और दस जलपूर्ण घड़े हैं, प्रत्येक घड़े में सूर्य का प्रतिविन्न दिखाई दे रहा है। पहले देखा जाता है एक सूर्य और दस परछाइयों के सूर्य । यदि नौ घड़े तोड़ डाले जायँ, तो बाकी रहते हैं एक सूर्य और एक परछाई वाले सूर्य । एक-एक घड़ा मानो एक एक जीव है। परछाई के सूर्य को पकड़ पर्कड़कर वास्तव सूर्य के पास जाया जाता है। जीवात्मा से परमात्मा में पहुँचा जाता है। जीव (जीवात्मा) यदि साधन-भजन करे, तो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अन्तिम धड़े को तोड़ देने पर क्या है वह मुँह से नहीं कहा जा सकता।

"जीव पहले अज्ञानी बना रहता है। ईश्वरबुद्धि नहीं रहती वरन् -नाना वस्तुओं की बुद्धि, अनेक चीज़ों का बोध रहता है। जब ज्ञान होता , तब उसकी समझ में आता है कि ईश्वर सभी भूतों में हैं। जिस अकार पैर में काँटा चुमता है तो एक और काँटे को हुँढ़कर उससे वह काँटा निकाला जाता है, अर्थात् ज्ञानरूपी काँटे के द्वारा अज्ञानरूपी काँटे को निकाल बाहर करना।

<sup>\*&#</sup>x27;'यत्र नादो विलोयते । तिद्विणोः परभं पदम् । सदा पश्यन्ति सूरयः ।"

"फिर विज्ञान होने पर अज्ञान-काँटा और ज्ञान-काँटा दोनों को ही फेंक देना । उस समय केवल दर्शन ही नहीं, वरन, ईश्वर के साथ रातदिन वातचीत चलती रहती है ।

"जिसने केवल दूध की बात सुनी है उसे अज्ञान है, जिसने दूधा देखा है उसे ज्ञान हुआ और जो दूध पीकर मोटा-ताजा हुआ है उसे विज्ञान प्राप्त हुआ है।"

अब सम्भव है, श्रीरामकृष्ण अपनी स्थिति भक्तों को समझा रहे हैं। विज्ञानी की स्थिति का वर्णन कर, सम्भव है, अपनी स्थिति कह रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—(भक्तों के प्रति)—ज्ञानी साधु और विज्ञानी साधु में मेद है। ज्ञानी साधु के बैठने का कायदा अलग है। मूँछों पर हाथ फेरकर बैठता है। कोई आए तो कहता है, 'क्या जी, तुम्हें कुछ पूछना है। शेरिक

''विशानी साधु सदा ईश्वर का दर्शन करता रहता है, उनके साथ' वातचीत करता है, अर्थात् जो विशानी है उसका स्वभाव दूसरा होताः है। कभी जड़ की तरह, कभी पिशाच की तरह, कभी बालक की तरह और कभी उनमाद की तरह।

"कभी समाधिमम होकर बाहर का ज्ञान खो बैठता है — जड़ की तरह बन जाता है।

"त्रहामय देखता है इसलिए पिशाच की तरह है। पवित्रता-अपवित्रता का ख्याल नहीं रहता। सम्भव है कि शौच करते वेर खो रहा हो—वालक की तरह। स्वप्रदोप के बाद अग्रुद्धि नहीं समझता है—समझता है, वीर्य से ही शरीर बना है।

"विष्ठा-मूत्र का ज्ञान नहीं है। सन ब्रह्मस्य। भात-दाल बहुता दिनों तक रख देने से विष्ठा की तरह वन जाता है। "फिर उन्माद के समान; उसकी चाल-ढाल देखकर लोग उसे पागल समझते हैं। और फिर कभी वालक की तरह; लजा, घृणा, संकोच आदि कोई बन्धन नहीं रहता।

"ईश्वर-दर्शन के बाद यह स्थिति होती है । जैसे चुम्बक पहाड़ के पास से होकर जाने में जहाज़ के स्कू-कील-काँटे सब ढीले होकर छूट जाते हैं । ईश्वर-दर्शन के बाद काम, कोघ आदि नहीं रह जाते ।

माँ काली के मन्दिर पर जब बिजली गिरी थी, तो हमने देखा था, सभी स्कू के माथे उड़ गये थे।

"जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, उनसे फिर बच्चा पैदा करना अथवा सृष्टि का काम नहीं होता । धान बोने से पौधा होता है, परन्तु धान उबाल कर बोने से उससे पौधा नहीं होता ।

"जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है उनका 'मैं' केवल नाम का ही रह जाता है। उस 'मैं' द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं होता, सिर्फ -नाम को रह जाता है।

"मैंने केशव सेन से कहा, 'में' को त्याम दो—में कर्ता हूँ—में लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ—इस 'में' को । केशव ने कहा, 'महाराज, तो फिर दल नहीं रहता !' मैंने कहा, बुरे 'में' को त्याग दो।

' ईश्वर का दास में ' 'ईश्वर का मक्त में' इसे त्यागना नहीं पड़ेगा ''बुरा में' मौजूद है, इसीलिए 'ईश्वर का में' नहीं रहता।

"यदि कोई भण्डारी रहे तो मकान का मालिक भण्डार का भार -स्वयं नहीं लेता।"

श्रीरामऋणा-( भक्तों के प्रति )-देखो, इस हाथ में चोट लगने के -कारण मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है। अब मनुष्य में ईश्वर का अधिक अकाश दिखाई दे रहा है। मानो वे कह रहे हैं, 'मेरा मनुष्यों में वास है, तुम मनुष्यों के साथ आनन्द करो।

"वे गुद्ध भक्तों में अधिक प्रकट हैं—इसीलिए तो में नरेन्द्र, राखाल आदि के लिए इतना व्याकुल होता हूँ।

"तालाव के किनारे पर छोटे छोटे गढ़े रहते हैं, उन्हीं में मछलियाँ, केंकड़े आकर इकटे हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश अधिक है।

> "ऐसा है कि शालगाम से भी मनुष्य बड़ा है; नर ही नारायण है। "प्रतिमा में उनका आविभाव होता है और भला मनुष्य में नहीं होगा? "वे नरलीला करने के लिए मनुष्य-रूप में अवतीर्ण होते हैं — जैसे

"वं नरलीला करने के लिए मनुष्य-रूप में अवतीण होते हैं — जैसे अीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, श्रीचैतन्य देव । अवतार का चिन्तन करने से ही उनका चिन्तन होता है ।"

ब्राह्मिक भगवानदास आये हैं।

श्रीरामकृष्ण-( भगवानदास के प्रति )-ऋषियों का धर्म सनातन धर्म-अनन्त काल से है और रहेगा। इस सनातन धर्म के भीतर निराकार, साकार सभी प्रकार की पूजायें हैं। ज्ञानपथ, भक्तिपथ सभी हैं। अन्य जो सब सम्प्रदाय हैं, वे आधुनिक हैं। कुछ दिन रहेंगे, फिर मिट जायेंगे।

# परिच्छेद ६

# ईश्वरलाभ ही जीवन का उद्देश्य

(१)

## दक्षिणेश्वर मन्दिर में राखाल, राम, आदि के साथ।

रविवार, २३ मार्च १८८४ । श्रीरामकृष्ण दोपहर के मोजन के बाद राखाल, राम आदि मक्तों के साथ बैठे हुए हैं। शरीर पूर्ण स्वस्य नहीं है। अब तक हाथ में तख्ती बँधी हुई है।

द्वारीर अस्वस्थ रहने पर भी श्रीरामकृष्ण आनन्द की हाट लगायें हुए हैं। दल के दल भक्त आते हैं। सदैव ही ईश्वरी कथा-प्रसंग और आनन्द है। कभी कीर्तनानन्द और कभी समाधिमम होकर श्रीरामकृष्ण ब्रह्मानन्द का अनुभव कर रहे हैं। भक्तगण अवाक् होकर देखते हैं। श्रीरामकृष्ण वार्तालाप करने लगे।

राम—आर. मित्र की कन्या के साथ नरेन्द्र का विवाह ठीक हो रहा है। बहुत धन देने को कहता है।

श्रीरामकृष्ण-(सहास्य)-इसी तरह किसी दल का नेता वन जायगा । वह जिस तरफ झकेगा, उसी ओर वड़ा व्यक्ति होकर नाम पैदा करेगा । श्रीरामकृष्ण ने फिर नरेन्द्र की बात ही न उठने दी ।

श्रीरामकृष्ण-( राम से )-अच्छा, बीमार पड़ने पर में इतना अधीर क्यों हो जाया करता हूँ ? कभी इससे पूछता हूँ , किस तरह अच्छा होऊँगा, कभी उससे पूछता हूँ !

" बात यह है कि विश्वास या तो सब पर करे या किसी पर न करे।

"वे ही डाक्टर और किवराज हुए हैं; इसिलए सभी चिकित्सकों पर विश्वास करना चाहिए। पर उन लोगों को आदमी सोचने पर फिर विश्वास नहीं होता।

" शम्भू को घोर विकार था। डाक्टर सर्वाधिकारी ने देखकर बतलाया—दवा की गरमी है।

"हलधारी ने नाड़ी दिखाई, डाक्टर ने कहा—'आँख देखें— अच्छा! तुम्हारी श्रीहा बढ़ गई है!' हलधारी ने कहा—'मेरे श्रीहा— फीहा कहीं कुछ नहीं है।'

"मधु डाक्टर की दवा अच्छी है।"

राम—दवा से फायदा नहीं होता, परन्तु इतना अवश्य होता है कि वह प्रकृति की बहुत कुछ सहायता ज़रूर करती है।

श्रीरामकृष्ण—दवा से अगर उपकार नहीं होता तो अफीम फिर कैसे दस्त रोक देती है ?

राम केशव के देहान्त होने की बात कह रहे हैं।

राम—आपने तो ठीक ही कहा था—अच्छा गुलाब का पेड़ हुआ तो माली उसकी जड़ खोल देता है। ओस पाने पर पेड़ और जोरदार होता है। सिद्धवचन का फल तो प्रत्यक्ष कर लिया।

श्रीरामकृष्ण—क्या जाने भाई, इतना तो हिसाव मैंने नहीं किया था, तुम्हीं कह रहे हो।

राम—उन लोगों ने आपकी वात समाचार-पत्रों में निकाल दी थी। श्रीरामकृष्ण—छाप दी! यह क्या ? अभी से छापना क्यों ? में खाता हूँ—पड़ा रहता हूँ, वस, और मैं कुछ नहीं जानता।

भा. २, ५

" केशव सेन से मैंने कहा, छापा क्यों ? उसने कहा — तुम्हारे पास लोग आएँ इसलिए |

(राम आदि से) "आदमी की शक्ति से लोक-शिक्षा नहीं होती। ईश्वर की शक्ति के विना अविद्या नहीं जीती जा सकती।

"दो आदमी कुन्ती लड़े—हनुमानसिंह और एक पंजाबी मुसलमान। मुसलमान खूब तगड़ा था। कुन्ती के दिन तथा उसके पन्त्रह दिन पहले उसने खूब मांस और घी खाया था। सब सोचते थे यही जीतेगा।

" हनुमानसिंह मैंले कपड़े पहने रहता था। कुस्ती के कुछ दिन पहले वह बहुत कम खाया करता था, परन्तु महावीरजी का नाम खूब लेता था। जिस दिन कुस्ती होने को थी, उस दिन तो उसने निर्जल उपवास किया। लोग सोचने लगे, यह ज़हर हारेगा।

"परन्तु जीता वही, और पन्द्रह दिन तक जिसने खूब खाया था, वह हार गया।

"धक्रमधक्का करने से क्या होगा ?— जिसे लोक-शिक्षा देनी है, उसकी शक्ति ईश्वर के पास से आएगी। और त्यागी हुए विना लोक-शिक्षा नहीं होती।

"में मूर्खों का सिरमौर—" ( लोग हँसते हैं।)

एक भक्त—ऐसा है तो आप के मुँह से वेद-वेदान्त—इसके अलावा भी न जाने क्या क्या—केसे निकलते हैं?

श्रीरामकृष्ण— ( सहास्य )— परन्तु मेरे लड्कपन में लाहा वाबू के दहाँ साधु-महात्मा जो कुछ पढ़ते थे, वह सब मैं समझ लेता था, परन्तु कहीं कहीं समझ में आता भी नहीं था। कोई पण्डित आकर यदि संस्कृत चोलता है तो में समझ लेता हूँ। परन्तु खुद संस्कृत नहीं बोल सकता।

"उन्हें प्राप्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है। लक्ष्य-भेद के समय अर्जुन ने कहा, मुझे और कुछ नहीं दीख पड़ता—केवल चिड़िया की आँख देख रहा हूँ, न राजाओं को देखता हूँ, न पेड़, यहाँ तक कि चिड़िया को भी नहीं देख रहा हूँ।

"उन्हें पाने ही से काम हो गया !-संस्कृत न पढ़ी तो क्या हुआ ? "उसकी कृपा पण्डित, मूर्ख और सब बच्चों पर है—जो उनको पाने के लिए व्याकुल हो । पिता का स्नेह सब पर बराबर है ।

"पिता के पाँच लड़के हैं, उनमें एक-दो बाबूजी कहकर पुकार सकते हैं। कोई वा कहकर पुकारता है। कोई पा कहता है, पूरा पूरा उचारण नहीं कर सकता, जो बाबूजी कहता है, उस पर क्या बाप का प्यार ज्यादा होगा और जो पा कहकर पुकारता है उस पर कम ? बाप जानता है, यह छोटा बचा अभी साफ बाबूजी नहीं कह सकता।

"हाथ ट्रटने के वाद से एक अवस्था वदल रही है। नर-लीला को ओर मन बहुत जा रहा है। वे ही आदमी बनकर खेल रहे हैं।

"मिर्टी की मृर्ति में तो उनकी पूजा होती है और मनुष्यों में नहीं हो सकती ?

"एक सौदागर, लंका के पास जहाज के हूच जाने से, लंका के तट पर बहकर लग गया। विभीषण के आदमी उसकी आज्ञा पा उस आदमी को विभीषण के पास ले गये। 'अहा! मेरे रामचन्द्र जैसी इसकी मृतिं है। वही नर-रूप!' यह कहकर विभीषण आनन्द मनाने लगे। उस आदमी को तरह तरह के कपड़े पहनाकर उसकी पूजा-आरती की!

"यह बात जब मैंने पहले पहल सुनी थी, तब मुझे इतना आनन्दः हुआ था जिसका ठिकाना नहीं।

"विष्णवचरण से पूछने पर उसने कहा, जो जिसे ध्यार करता है, उसे इष्ट मानने पर ईश्वर पर शीघ्र ही मन लग जाता है। 'तू किसे प्यार करता है ?'—'अमुक को।' 'तो उसे ही अपना इष्ट मान।' उस देश में (कामारपुकुर, श्यामवाजार में) मैंने कहा—'इस तरह का मत मेरा नहीं है—मेरा मातृ-भाव है।' देखा, बातें तो बड़ी लम्बी-चौड़ी करते हैं और उधर व्यभिचार भी करते हैं। औरतों ने पूछा—क्या हम लोगों। की मुक्ति न होगी ? मैंने कहा—होगी, अगर एक ही पर भगवद्दृष्टि से निष्ठा रहेगी। पाँच मदों के साथ रहने से न होगी।''

राम—केदार शायद कर्तामजावालों (एक सम्प्रदाय) के यहाँ। गये थे।

श्रीरामकृष्ण-वह पाँच तरह के फूलों से मधु लिया करता है।

(राम, नित्यगोपाल आदि से)—"यही मेरे इष्ट हैं, इस तरहा का जब सोलहों आना विश्वास हो नायगा, तब ईश्वर मिलेंगे—तब उनकेंट दर्शन होंगे।

"पहले के आदिमियों में विश्वास बहुत होता था। हलधारी के बाफ को बड़ा पक्का विश्वास था!

"वह अपनी लड़की की समुराल जा रहा था। रास्ते में वेल खूड़ा फूल रहे थे और वेल के अच्छे दल भी उसे दीख पड़े। श्रीठाकुरजी की सेवा करने के लिए फूल और वेलपत्र लेकर उल्टे पाँव तीन कोसा जमीन अपने घर लौट आया!

" रामलीला हो रही थी। कैकेयी ने राम को वनवास की आज्ञार दी। इलधारी का बाप भी रामलीला देखने गया था। वह बिलकुल- उटकर खड़ा हो गया। जो कैकेयी बना या उसके पास पहुँचकर कहा-'अमागिन्!' यह कहकर उसने उसके मुँह में दीया लगा देना चाहा!

- "नहाने के बाद जब पानी में खड़ा होकर 'रक्तवर्ण चतुर्मुखम्' कहकर ध्यान करता था, तब उसकी आँखों से आँसुओं की घारा बह
- "मेरे पिता जब खड़ांक पहनकर रास्ते पर चलते थे, तब गाँव के दूकानदार उठकर खड़े हो जाते थे | कहते, वे आ रहे हैं!
- "जब वे हलदार तालाव में नहाते थे, तव वहाँ कोई नहाने जाय, ऐसी हिम्मत किसी में न थी। लोग खबर रखते, वे नहाकर नाये या नहीं।
  - " खुवीर खुवीर कहते कहते उनकी छाती लाल हो जाती थी।
- " मुझे भी ऐसा ही होता था। वृन्दावन में गौओं को चरकर क्टीटते हुए देखकर, भाव से शरीर की वैसी ही दशा हो गई थी।
- "तत्र के आदिमियों में वड़ा विश्वास था। ऐसी वात भी सुनने में आती है कि भगवान काली के रूप में नाच रहे हैं और साधक तालियों वजा रहे हैं।"

पंचवटी के कमरे में एक हटयोगी आये हुए हैं। एँडे़दा के कृष्णिकिशोर के पुत्र रामप्रसन्न और दूसरे भी कई आदमी उन हटयोगी पर बड़ी भिक्त रखते हैं। परन्तु उनके अफ़ीम और दूध के लिए हर महीने पच्चीस रुपये का खर्च होता है। रामप्रसन्न ने श्रीरामकृष्ण से कहा था, 'आपके वहाँ तो कितने भक्त आते हैं, उनसे कुछ कह दीजिएगा; हटयोगी के लिये कुछ रुपये मिल जायँगे।'

श्रीरामकृष्ण ने कुछ भक्तों से कहा, " पंचवटी में जाकर हठयोगीं को देखो, कैसा आदमी है।"

(२)

ठाकुरदादा अपने दो-एक मित्रों को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण के पास आये हैं। उन्होंने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। उम्र २७-२८ होगी। वराहनगर में रहते हैं। ब्राह्मण पण्डित के लड़के हैं। कथाएँ कहने का अभ्यास कर रहे हैं। अब संसार का मार ऊपर आ पड़ा है। कुछ दिन के लिए विरागी होकर घर से निकल गये थे। साधन-भजन अब भी करते हैं।

श्रीरामकृष्ण-क्या तुम पैदल आ रहे हो ? कहाँ रहते हो ? ठाकुरदादा-जी हाँ, वराहनगर में रहता हूँ। श्रीरामकृष्ण-यहाँ क्या कोई काम था ?

टाकुरदादा—जी, आपके दर्शन करने आया हूँ। उन्हें पुकारता हूँ, परन्तु बीच बीच में अशान्ति क्यों होती है ? दो-चार दिन तो आनन्द में रहता हूँ, परन्तु उसके बाद फिर अशान्ति क्यों होने लगती है ?

कारीगर; मंत्र में विश्वास; हरिभक्ति; ज्ञान के दो छक्षण।

श्रीरामकृष्ण—में समझ गया । पटरी ठीक नहीं बैठती । कारीगर दाँत में दाँत ठीक बैठा देता है तब होता है । शायद कहीं कुछ अटक रहा है ।

ठाकुरदादा—जी हाँ, ऐसी ही अवस्था हुई है। श्रीरामकृष्ण—क्या तुम मंत्र ले चुके हो? टाकुरदादा—जी हाँ। श्रीरामकृष्ण—मंत्र पर विस्वास तो है? ठाकुरदादा के एक मित्र ने कहा—'ये बहुत अच्छा गाते हैं।' श्रीरामकृष्ण ने एक गाना गाने के लिए कहा। ठाकुरदादा गा रहें हैं—

"प्रेम-गिरि की कंदरा में योगी वनकर रहूँगा । वहाँ आनन्द के झरने के पास में ध्यान करता हुआ बैटा रहूँगा । तत्व-फलों का संग्रह करके में अपने ज्ञान की भूख मिटाऊँगा और वैराग्यकुसुमों से श्रीपाद-पद्मों की पूजा कहँगा । विरह की प्यास बुझाने के लिए में अब कुएँ के पानी के लिए न जाऊँगा, 'हृदय के पात्र में श्रान्ति का सलिल भर लूँगा । कभी भाव के शिखर पर चरणामृत पीकर हँसूँगा, रोऊँगा, नानूँगा और गाऊँगा ।"

श्रीरामकृष्ण—वाह, अच्छा गाना है ! आनन्द-निर्झर! तत्वफल ! हँसूँगा, रोकँगा, नाचूंगा और गाकँगा !

"तुम्हारे भीतर से गाना कैसा मधुर लग रहा है!—वस और क्या चाहिए!

"संसार में रहने से सुख और दुःख हैं ही-थोड़ी सी अशानित् तो मिलेगी ही । काजल की कोठरी में रहने से देह में कुछ कालिख लग ही जाती है।"

टाकुरदादा—जी, में अब क्या करूँ, बतला दीजिए। श्रीरामकृष्ण-तालियाँ बजा-बजाकर सुबह-शाम ईश्वर के गुण गाया करना—नाम लेना 'हरि बोल' 'हरि बोल' 'हरि बोल' कहकर।

"एक बार और आना-मेरा हाथ कुछ अच्छा होने पर।" महिमाचरण ने श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम किया।

श्रीरामकृष्ण-(महिमा से )-अहा ! उन्होंने एक बड़ा सुन्दर गाना गाया है । गाओ तो जी वही गाना एक बार और । गाना समाप्त होने पर श्रीरामऋष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं-'तुम वहीं श्रोक एक बार कहो तो ज्रा, जिसमें ईश्वर-भक्ति की बातें हैं।'

महिमाचरण ने, 'अन्तर्निहर्यदि हरिस्तपसा ततः किम्', कहकर सुनाया; श्रीरामकृष्ण ने कहा, और वह भी कहो जिसमें 'लम लम हरि-भक्तिम्' है।

महिमाचरण कहने लगे-

विरम विरम ब्रह्मन् किं तपस्यासु वत्स । वज वज द्विज शीवं शंकरं ज्ञानसिन्धुम् ॥ लभ लभ हरिभक्तिं वैष्णवोक्तां सुपक्ताम् । भवनिगडनिवन्धच्छेदनीं कर्तरीं च ॥

श्रीरामकृष्ण-शंकर हरि-भक्ति देंगे ।

महिमा-पाशमुक्तः सदा शिवः ।

श्रीरामकृष्ण—लजा, घृणा, भय और संकोच, ये सब पाश हैं, क्यों जी ?

महिमा—जी हाँ । गुत रखने की इच्छा, प्रशंसा से अत्यधिक सिकुड़ना ।

श्रीरामकृष्ण-ज्ञान के दो लक्षण हैं। पहला तो यह कि क्टस्थ बुद्धि हो। लाख दुःख, कष्ट, विपत्तियाँ और विष्न हों—सब में निर्विकार रहना—जैसे लोहार के यहाँ का लोहा, जिस पर हथौड़ा चलाते हैं। और दूसरा है पुरुषकार-पूरी ज़िद। काम और कोध से अपना अनिष्ट हो रहा है—देखा कि एकदम त्याग !! कछुआ जब अपने हाथ पैर भीतर समेट लेता है, तब उसके चार खण्ड कर डालने पर भी उन्हें वह बाहर नहीं निकालता।

( ठाकुरदादा आदि से ) ''वैराग्य दो तरह का है। तीत्र वैराग्य और मन्द वैराग्य। मन्द वैराग्य वह है जिसका भाव है, 'होता है— हो जायगा।' तीत्र वैराग्य शान पर लगाये हुए छुरे की धार है—माया के पाशों को तुरन्त काट देता है।

''कोई किसान कितने ही दिनों से मेहनत करता है, परन्तु पानी खेत में आता ही नहीं! मन में ज़िद है ही नहीं! और कोई दो-चार दिन मेहनत करने के बाद—'आज पानी लाकर दम लूँगा' इस तरह का इट टान बैटता है। नहाना-खाना सब बन्द कर देता है। दिन भर मेहनत करने के बाद जब कुल्-कुल् स्वर से पानी आने लगता है तब उसे कितना आनन्द होता है! तब बह घर जाकर अपनी स्त्री से कहता है,—'ले आ तेल—मालिश करके नहाऊँगा'। नहा-खाकर फिर सुख की नींद सोता है।

''एक की स्त्री ने कहा, 'अमुक को बड़ा वैराग्य हुआ है—तुम्हें कुछ भी न हुआ।' जिसे वैराग्य हुआ था, उसके सोलह स्त्रियाँ थीं, 'एक एक करके उसने सबको छोड़ं दिया।

"उस स्त्री का स्वामी कन्ते पर अंगीछा डाले हुए नहाने जा रहा या। उसने कहा, अरी, सुन, त्याग करने की शक्ति उसमें नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके कभी त्याग नहीं होता। देख, में अब चला!

"घर का कोई प्रचन्ध न करके, उसी अवस्था में, कन्वे पर अंगीछा डाले हुए, घर छोड़कर वह चला गया। इसे ही तीव वैराग्य कहते हैं।

"एक तरह का वैराग्य और है, उसे मर्कट-वैराग्य कहते हैं। - संसार की ज्वाला से जलकर गेरुआ वस्त्र पहनकर काशी चला गया। बहुत दिनों तक कोई खबर नहीं। फिर एक चिट्ठी आई-'तुम लोग कोई चिन्ता न करो, यहाँ मुझे एक काम मिल गया है।'

''संसार की ज्वाला तो है ही । बीची कहना नहीं मानती, वेतन सिर्फ बीस रुपया महीना, बच्चे का 'अन्नप्राशन' नहीं हो रहा है, बच्चे को पढ़ने का खर्च नहीं, घर टूटा हुआ, छत चू रही है, भरम्मत के लिए रुपये नहीं!

''इसीलिए जब कोई कम उम्र का लड़का आता है तब में उससे पूछ लेता हूँ कि तुम्हारे कौन कौन हैं।

(महिमा के प्रति) "तुम्हारे लिए संसार-त्याग करने की क्या ज़रूरत है ? साधुओं को कितनी तकलीफ होती है ! एक की स्त्री ने पूछा, 'तुम संसार छोड़ोगे—क्यों ? दस घरों में घूम-घूमकर भीख माँगोगे, इससे तो एक घर में खाते हो, यही अच्छा है।'

"सदाव्रत की तलाश में रास्ता छोड़कर साधु-सन्त तीन कीस से भी दूर चले जाते हैं। मेंने देखा है, जगन्नाथ के दर्शन करके सीवे रास्ते से साधु आ रहे हैं, परन्तु सदाव्रत के लिए उन्हें सीधा रास्ता छोड़कर जाना पड़ता है।

"यह तो अच्छा है—िकिले से लड़ना। मैदान में खड़े होकर लड़ने में असुविधाएँ हैं। विपत्ति, देह पर गोले और गोलियाँ आकर गिरती हैं।

"हाँ, कुछ दिनों के लिए निर्जन में जाकर, ज्ञान-लाभ करके संसार में आकर रहो | जनक ज्ञान-लाभ करके संसार में आकर रहे थे | ज्ञान-लाभ हो जाने पर फिर जहाँ रहो, उसमें कोई हानि नहीं।"

महिमाचरण-महाराज,मनुष्य विषय में क्यों फँस जाता है ?

श्रीरामकृष्ण—उन्हें बिना प्राप्त किये ही विषय में रहता है, इसलिए उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर मुग्ध नहीं होता । पर्तिगा अगर एक बार उजाला देख लेता है, तो फिर और उसे अन्धकार अच्छा नहीं लगता।

- " उन्हें पाने की इच्छा रखनेवालों को वीर्य-धारण करना पड़ता है।"
- " शुकदेवादि उर्ध्वरेता थे। इनका रेतपात कमी नहीं हुआ।
- " एक और हैं धैर्यरेता । पहले रेतपात हो चुका है, परन्तु इसके बाद से वे वीर्यधारण करने लगे हैं । बारह वर्ष तक धैर्यरेता रहने पर विशेष शक्ति पैदा होती है । भीतर एक नई नाड़ी होती है; उसका नाम है मेधानाड़ी । उस नाड़ी के होने पर सब स्मरण रहता है,—आदमी सब जान सकता है ।
- "वीर्यपात से बल का क्षय होता है। स्वप्नदोष से जो कुछ निकल जाता है, उसमें दोष नहीं। ऐसा खाद्य पदार्थ के गुण से होता है। इस तरह निकल जाने पर भी जो कुछ रहता है, उसी से काम होता है। फिर भी स्त्री-प्रसंग हरगिज़ न करना चाहिए।
  - "अन्त में जो कुछ रहता है वह refine (सार पदार्थ) है। लाहा बाबू के यहाँ राब के घड़े रखे थे। बड़ों के नीचे एक एक छेदा करके फिर एक साल बाद जब देखा, तब सब दाने वँध गये थे—मिश्री की तरह। जितना सीरा निकलना था, सब छेद से निकल गया था।

ø

- " स्त्रियों का सम्पूर्ण त्याग संन्यासियों के लिए है। तुम लोगों का विवाह हो गया है, कोई दोप नहीं है।
- "संन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए। परः साधारण लोगों के लिए यह सम्भव नहीं है। सा, रे, ग, म, प, ध, नि; 'नि' में तुम्हारी आवाज बहुत देर तक नहीं रह सकती।

"संन्यासी के लिए वीर्यपात बहुत ही बुरा है; इसीलिए उन्हें -सावधानी से रहना पड़ता है, ताकि स्त्रियाँ दृष्टि में भी न पड़ें। भक्त-स्त्री .होने पर भी वहाँ से हट जाना चाहिए। स्त्री-रूप देखना भी बुरा है। जाम्रत अवस्था में चाहे न हो, पर स्वप्न में अवस्थ वीर्य-स्खलन हो जाता है।

"संन्यासी जितेन्द्रिय होने पर भी लोक-शिक्षा के लिए स्त्रियों के न्साय उसे त्रातचीत न करनी चाहिए । भक्त स्त्री होने पर भी उससे ज्यादा देर तक वातचीत न करे ।

"संन्यासी की है निर्जला एकादशी। एकादशी और दो तरह न्की है। एक फलमूल खाकर रही जाती है, एक पूड़ी-कन्नौड़ी और नालपुए खाकर। (सब हँसते हैं।)

"कभी तो ऐसा भी होता है कि उधर पूड़ियाँ उड़ रही हैं और इधर दूध में दो-एक रोटियाँ भी भीग रही हैं, फिर खाएँगे! (सब हँसते हैं।)

(हँसते हुए) "तुम लोग निर्जला एकादशी न रह सकोगे।

"कृष्णिकशोर को मैंने देखा, एकादशी के दिन पूड़ियाँ और पक-वान उड़ा रहे थे। मैंने हृदय से कहा, हृदय, मेरी इच्छा होती है कि मैं भी कृष्णिकशोर की एकादशी रहूँ। (सब हँसते हैं।) एक दिन ऐसा ही किया भी। खूब कसकर खाया। परन्तु उसके दूसरे दिन फिर कुछ न खाया गया।"

जो भक्त पंचवटी में हटयोगी को देखने गये थे, वे लौटे। श्रीरामकृष्ण उनसे कह रहे हैं,—''क्यों जी, कैसा देखा? अपने गज से तो नापा ही होगा?'' श्रीरामकृष्ण ने देखा, भक्तों में कोई भी हटयोगी को रुपये देने के लिए राजी नहीं है।

श्रीरामकृष्ण-साधु को जब रुपये देने पड़ते हैं तब फिर वह नहीं भाता।

"राजेन्द्र मित्र की तनख्वाह आठ सौ रुपया महीना है—वह प्रयाग से कुम्भ-मेला देखकर आया था। मैंने पूछा— 'क्यों जी, मेले में कैसे' सब साधु देखे ?' राजेन्द्र ने कहा—'कहाँ ?—वैसा साधु एक भी न देखा। एक को देखा था, परन्तु वह भी रुपया लेता था।'

'में सोचता हूँ, साधुआं को अगर कोई रूपया-पैसा न देगा तो वे खाएँगे क्या ? यहाँ कुछ देना नहीं पड़ता, इसीलिए सब आते हैं। में सोचता हूँ, इन लोगों को अपना पैसा बहुत प्यारा है। तो फिर रहें ना उसी को लेकर।"

श्रीरामकृष्ण ज़रा विश्राम कर रहे हैं। एक भक्त छोटी खाट पर बैठे हुए उनके पैर दबा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण भक्त से धीरे धीरे कह रहे हैं, "जो निराकार हैं वही साकार भी हैं। साकार-रूप भी मानना चाहिए। काली-रूप की चिन्ता करते हुए साधक काली-रूप के ही दर्शन पाता है। फिर वह देखता है कि वह रूप अखण्ड में लीन हो गया। जो अखण्ड सच्चिदानन्द हैं वही काली भी हैं।"

### (३)

श्रीरामकृष्ण पश्चिमवाले गोल वरामदे में महिमाचरण आदि के साथ हटयोगी की वार्ते कर रहे हैं। रामप्रसन्न भक्त कृष्णिकशोर के पुत्र हैं। इसीलिए श्रीरामकृष्ण उन पर स्तेह करते हैं।

श्रीरामकृष्ण—रामप्रसन्न उसी तरह अल्हड्पने में घूम रहा है। उस दिन यहाँ आकर बैठा, कुछ बोला भी नहीं; प्राणायाम साधकर श्वास चढ़ाये बैटा रहा। खाने को दिया, परन्तु खाया भी नहीं। एक और दूसरे दिन भी बुलाकर बैटाया। वह पैर पर पैर चढ़ाकर बैटा—कप्तान की ओर पेर करके। उसकी माँ का दुःख देखकर रोता हूँ।

(मिहिमाचरण से) "उस हठयोगी की बात तुमसे कहने के लिए -उसने कहा था। प्रति दिन उसका साढ़े छ: आने का खर्च है। इधर -खुद कुछ न कहेगा!"

महिमा-कहने से सुनता कौन है! (श्रीरामकुण और दूसरे हँसते हैं।) श्रीरामकुण अपने कमरे में आकर अपने आसन पर बैठे। पानिहाटी के श्रीयुत मणिसेन दो-एक मित्रों के साथ आये हैं, श्रीरामकुण के .हाथ टूटने के सम्बन्ध में पूछताछ कर रहे हैं। उनके साथियों में एक डाक्टर भी हैं।

श्रीरामकृष्ण आजकल डाक्टर प्रतापचन्द्र मजूमदार का इलाज कर रहे हैं। मणिबाबू के साथवाले डाक्टर ने उनकी चिकित्सा का अनु-मोदन नहीं किया। श्रीरामकृष्ण उनसे कह रहे हैं—''वह (प्रताप) कुछ वेचकृष तो है नहीं, तुम क्यों ऐसी बात कह रहे हो ?''

इसी समय लाटू ने जोर से पुकारकर कहा, ''शीशी गिरकर 'फूट गई है।''

मणिसेन हटयोगी की बात सुनकर कह रहे हैं,—"हटयोगी किसे कहते हैं ? हट् ( hot ) का तो अर्थ है गरम !"

मणिसेन के डाक्टर के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण ने पीछे से कहा—"उसे जानता हूँ। यह मिलक से मैंने कहा भी था, यह तुम्हारा डाक्टर बिलकुल खोखला है—अमुक डाक्टर से भी इसकी बुद्धि मोटी है !"

अभी सन्था नहीं हुई है । श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैटकर मास्टर से वातचीत कर रहे हैं । वे खाट के पास पाँवपोश पर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठे हैं; इधर महिमाचरण पश्चिमवाले गोल बरामदे में बैटकर मणिसेन के डाक्टर के साथ उच्च स्वर से शास्त्रालाप कर रहे है। श्रीरामकृष्ण अपने आसन से सुन रहे हैं और कुछ हँसकर मास्टर से कह रहे हैं—''देखो, झाड़ रहा है; रजोगुण है। रजोगुण होने से कुछ पाण्डित्य दिखलाने और लेक्चर देने की इच्छा होती है। सतोगुण से मनुष्य अन्तर्मुख हो जाता है, खुद के गुण छिपा रखने की इच्छा होती है। पर आदमी खासा है—ईश्वर के नाम पर कितना उत्साह है!"

अधर आये, प्रणाम किया और मास्टर के पास बैठ गये। श्रीयुत अधर सेन डिण्टी मैजिस्ट्रेट हैं। उम्र तीस साल की होगी। दिन भर ऑफिस का काम करके, कितने ही दिनों से शाम के बाद श्रीरामकृष्ण के पास आ रहे हैं। इनका मकान कलकत्ते के शोभा बाजार बनिया टोले में है। कई दिनों से ये आये नहीं थे।

श्रीरामकृष्ण-क्यों जी, इतने दिन क्यों नहीं आये १/

अधर-कई कामों में फँसा था। स्कूलों की समाओं और कुछ -दूसरी मीटिंग में भी जाना पड़ा था।

श्रीरामकृष्ण-मीटिंग, स्कूल लेकर और सब बिलकुल भूल गये थे। अधर-( विनयपूर्वक )-जी, नहीं, काम के कारण बाकी सब बातें दबी सी पड़ी थीं। आपका हाथ कैसा है ?

श्रीरामकृष्ण-यह देखों, अभी तक अच्छा नहीं हुआ । प्रताप की दवा खा रहा था।

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण एकाएक अधर से कहने लगे—''देखो, यह सब अनित्य है। मीटिंग, स्कूल, ऑफिस, ब्यह सब अनित्य है। ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। सब मन लगाकर उन्हीं की आराधना करनी चाहिए।"

अधर चुप है।

श्रीरामकृष्ण-यह सब अनित्य है। शरीर अभी अभी है, अभीं अभी नहीं। जन्दी जन्दी उन्हें पुकार लेना चाहिए।

" तुम लोगों को सब त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। कुछए की तरह संसार में रहो। कछुआ स्वयं तो पानी में भोजन की तलाश करता है, परन्तु अपने अण्डे किनारे पर रखता है—उसका सब मन वहीं रहता है जहाँ उसके अण्डे हैं।

"कतान का स्वभाव अब अच्छा हो गया है। जब पूजा करनें बैटता है तब बिलकुल ऋषि की तरह जान पड़ता है। इधर कपूर की आरती और बहुत ही सुन्दर स्तव पाट करता है। पूजा करके जब उटता है, तब भाव के कारण उसकी आँखें सूज जाती हैं, मानो चीटियों ने काटा हो। और सारे समय गीता-भागवत यही सब पढ़ता रहता है। मैंने दो-चार अंग्रेजी शब्द कहे, इससे बिगड़ बैटा। कहा-अंग्रेजी पढ़नेवाले भ्रष्टाचारी होते हैं।"

कुछ देर बाद अधर ने बड़े विनीत भाव से कहा-

" हमारे यहाँ बहुत दिनों से आप नहीं पधारे हैं । बैटकखाने में मानो संसारीयन की दुर्शंघ आती है और बाकी तो सब अंवेरा ही अंवेरा है।"

भक्त की यह बात सुनकर श्रीरामकृष्ण के स्नेह का सागर उमड़ पड़ा । भावावेश में वे उठकर खड़े हो गये । अधर और मास्टर के मस्तकः और हृदय पर हाथ रखकर आशीर्याद दिया । स्नेहपूर्वक कहा—''में तुम छोगों को नारायण देख रहा हूँ । तुम्हीं छोग मेरे अपने आदमी हो।'"

अव महिमाचरण भी कमरे में आकर बैठे।

श्रीरामकृष्ण-(मिहमा से )-वैर्यरेता की बात, उस समय जो तुम कह रहे थे, वह ठीक है। वीर्यधारण विना किये इन सब बातों की धारणा नहीं होती।

" किसी ने चैतन्यदेव से कहा, 'आप इन भक्तों को इतना उपदेश दे रहे हैं, तो भी वे अपनी उतनी उन्नति क्यों नहीं कर पाते ?'

''चैतन्यदेव ने कहा—'ये लोग योषित्-संग करके सब अपन्यय कर देते हैं, इसीलिए धारणा नहीं कर सकते । फूटे घड़े में पानी रखने से कमदाः सब निकल जाता है।"

महिमा आदि भक्तगण चुपचाप बैठे हैं । कुछ देर बाद महिमा-चरण ने कहा—ईश्वर के पास हम लोगों के लिए प्रार्थना कर दीजिए, जिससे हम लोगों को वह शक्ति प्राप्त हो।

श्रीरामकृष्ण—अत्र भी सावधान हो जाओ! सच है कि आषाढ़ का पानी है, रोकना मुश्किल है, परन्तु पानी निकल भी तो बहुत चुका है, अत्र बाँध बाँधने से रुक जायगा।

# परिच्छेद ७

#### अवतारवादं

(१)

प्राणकृष्ण, सास्टर, राम, गिरीश, गोपाल आदि के संग में। शिनवार, ५ अप्रैल १८८४। सुबह के आठ बजे हैं। मास्टर ने दक्षिणेश्वर में पहुँचकर देखा, श्रीरामकृष्ण प्रसन्नचित्त अपनी छोटी खाट पर बैठे हैं। जमीन पर कई भक्त बैठे थे। उनमें श्रीयुत प्राणकृष्ण मुखोपाच्याय भी थे।

प्राणकृष्ण जनाई के मुखर्जियों के वंश के हैं। कलकत्ते में स्याम-पुकुर में रहते हैं, मेकेड़ी लायल के एक्सचेंज (Exchange) नामक नीलाम-घर के कार्याध्यक्ष हैं। ये गृहस्थ तो हैं परन्तु वेदान्तचर्चा में इनकी बड़ी प्रीति है। परमहंस देव की बड़ी भक्ति करते हैं - कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं। अभी अभी एक दिन परमहंस देव को अपने घर ले जाकर उन्होंने उत्सव मनाया था। ये वागवाजार के घाट में रोज प्रातःकाल गङ्गास्नान करते हैं और वहाँ कोई नाव ठीक हो गई तो उस पर चढ़कर सीघे दक्षिणेश्वर श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए चले आते हैं। आन भी इसी तरह उन्होंने नाव किरावे पर की थी। नाव जब किनारे से आगे बढ़ी तब उसमें लहरों की टक्कर लगने लगी । मास्टर भी उनके साथ थे । उन्होंने कहा, मुझे उतार दीजिए । प्राणकृष्ण और उनके दूसरे मित्र समझाने लगे, परन्तु उन्होंने कहा, नहीं, मुझे उतार दीनिए, में पैदल चलकर दक्षिणेश्वर नाऊँगा। लाचार हो उन्हें उतार देना पड़ा।

मास्टर ने पहुँचकर देखा, वे लोग कुछ पहले ही पहुँच गये हैं— श्रीरामकृष्ण से वार्तालाप कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके वे भी एक ओर बैठे।

#### अवतारवाद् ।

श्रीरामहण्ण-( प्राणकृष्ण से )—परन्तु आदमी में उनका ज्यादा ध्रकाश है। अगर कहो, अवतार कैसे सिद्ध होगा, जिनमें भूख-प्यास ये सब जीवों के धर्म हैं—सम्भव है कि उनमें रोग-शोक भी हों—तो इसका उत्तर यह है कि पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रो रहे हैं।

"देखों न, श्रीरामचन्द्र सीता के वियोग से रोने लगे थे। जब हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह का अवतार लिया, तब हिरण्याक्ष का वध हो जाने पर भी भगवान अपने धाम को नहीं गए थे। वराह के ही हप में नहने लगे। कुछ वचे भी हो गये थे! उन्हें लेकर एक तरह से बड़े मज़े में रहते थे। देवताओं ने कहा, यह इन्हें क्या हो गया ?—ये तो अब आना ही नहीं चाहते। तब सब मिलकर शिव के पास गये और सब हाल उन्हें कह सुनाया। शिव ने उनके पास जाकर उन्हें बहुत समझाया, पर सुनता कौन है, वे अपने बच्चों को दूध पिलाने लगे'! (सब हँसे।) तब शिव ने शिव्यल से देह नष्ट कर दी। भगवान खिल-खिलाकर हँसे और अपने लोक को चले गये।"

प्राणकृष्ण-(श्रीरामकृष्ण से)-महाराज, यह अनाहत शब्द क्या है ! वह श्रीरामकृष्ण-अनाहत शब्द सदा आप ही आप हो रहा है । वह प्रणव-ओंकार की ध्विम है, परब्रहा से आती है, योगी इसे सुनते हैं। विपयी जीवों को यह ध्विन नहीं सुन पड़ती। योगी जानते हैं कि वह ध्विन एक ओर तो नाभि-कमल से उठती है और दूसरी ओर उस र्कारसिन्यु-शायी परब्रहा ते। परलोक के सम्बन्ध में श्री केशव सेन का प्रश्न। प्राणकृष्ण—महाराज, परलोक कैसा है ?

श्रीरामकृष्ण—केशव सेन ने भी यह बात पूछी थी। जब तक आदमी अज्ञान दशा में रहता है, अर्थात् जब तक ईश्वर-लाभ नहीं होता, तब तक जन्म ग्रहण करना पड़ता है। परन्तु ज्ञान हो जाने पर, फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। पृथ्वी में या किसी दूसरे लोक में नहीं जाना पड़ता।

"कुम्हार धूप में सूखने के लिए हिण्डयाँ रख देता है। देखा नहीं तुमने ?—उनमें कची हिण्डयाँ रहती हैं और पकी हुई भी। कभी कभी जानवरों के आने-जाने से कुछ हिण्डयाँ फूट जाती हैं। उनमें जो हण्डी पकी हुई होती है, उसे कुम्हार फेंक देता है, उससे फिर उसका कोई काम नहीं चलता। और अगर कची हण्डी फूटी तो कुम्हार उसे ले लेता है, भिगोकर गाला बनाकर चाक पर फिर चढ़ा देता है—उससे फिर दूसरी हण्डी तैयार करता है। इसी तरह, जब तक ईश्वर-दर्शन नहीं हुए तब तक कुम्हार के हाथ जाना होगा, अर्थात् इस संसार में धूम-बामकर आना होगा।

" उत्राले हुए धानों के गाड़ने से क्या होगा ? फिर उससे पेड़ नहीं होता ! मनुष्य यदि ज्ञानामि में सिद्ध हो जाय, तो फिर वह नई सृष्टि के काम का नहीं रहता—वह मुक्त हो जाता है।

वेदान्त और अहंकार। ज्ञान और विज्ञान।

" पुराणों के मत में हैं भक्त और भगवान्—में एक अलग और तुम अलग । दारीर एक पात्र है जिसमें मन-बुद्धि-अहंकार रूपी पानी है । ब्रह्म सूर्य-स्वरूप हैं । इस पानी में उनका प्रतिविम्ब गिर रहा है । भक्ष ईश्वर का वही रूप देखता है ।

"वेदान्त के मत से ब्रह्म ही वस्तु है और सब माया, स्वप्नवत्, अवस्तु । अहं-रूपी एक लाठी सच्चिदानन्द-समुद्र में पड़ी हुई है। (मास्टर से) तुम इसे सुनते जाना — अहं-लाठी को उठा लेने पर एक सच्चिदानन्द-समुद्र रह जाता है। अहं-लाठी के रहने से दो दीख पड़ते हैं। इधर पानी का एक हिस्सा और उधर एक हिस्सा। ब्रह्मज्ञान होने पर मनुष्य को समाधि हो जाती है। तब यह अहं मिट जाता है।

"परन्तु लोक-शिक्षा के लिए शंकरान्वार्य ने 'विद्या का अहं' रखा था। (प्राणकृष्ण से) परन्तु ज्ञानियों का एक लक्षण और भी है। कोई कोई सोचते हैं, 'में ज्ञानी हो गया।' ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञानी किसी की बुराई नहीं कर सकता। वह वालक-सा हो जाता है। लोहे के खड़ में अगर पारस-पत्थर छुआ दिया जाय तो खड़ सोने का हो जाता है। सोने से हिंसा का काम नहीं होता। बाहर से भले ही जान पड़ता हो कि इसमें राग-अहंकार है, परन्तु वास्तव में ज्ञानी में यह कुछ नहीं रहता।

"दूर से जली रस्सी देखिये तो जान पड़ता है कि यह रस्सी ही पड़ी हुई है, परन्तु पास जाकर फूँक मारिये तो सब राख होकर उड़ जाती है। कोध का, अहंकार का बस आकार मात्र है, परन्तु वह यथार्थ में कोघ नहीं अहंकार नहीं।

"वच्चे में आसिक नहीं रहती। अभी अभी उसने घरोंघा वनाया। कोई उसे छू ले तो तिनककर नाचने लगे, रोना ग्रुक कर दे, परन्तु खुद ही थोड़ी देर में उसे विगाड़ डालता है। अभी अभी देखो तो कपड़े पर शिसा है। कहता है, मेरे वावूजी ने ले दिया है, में नहीं दूँगा; परन्तु एक धिसलीना दो; वस भूल जाता है। कपड़े को वहीं छोड़कर चला जाता है।

"ये ही सब ज्ञानी के लक्षण हैं। चाहे घर में बड़ा ऐश्वर्य हों— शीरो, मेज, तस्वीरें, गाड़ी-घोड़े, परन्तु दिल में आ जाय तो सबड छोड़-छाड़कर काशी की राह पकड़ ले।

''वेदान्त के मत से जागरण अवस्था भी कुछ नहीं है। किसी लकड़ हारे ने स्वप्न देखा था। कच्ची नींद में ही किसी दूसरे के जगा देने पर उसने झुँझलाकर कहा—'त्ने क्यों मुझे कच्ची नींद में जगाया? में राजा हो गया था और सात लड़कों का वाप। मेरे वच्चे लिखते-पढ़ते थे, अस्त्रविद्या सीख रहे थे। मैं सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था। क्यों मेरा सब्ज-बाग उजाड़ डाला?' उस आदमी ने कहा—'अरे वह तो स्वप्न था, उसमें क्या रखा है?' लकड़ हारे ने कहा, 'चल, तू नहीं समझा, मेरा लकड़ हारा होना जिस तरह सच है, स्वप्न में राजा होना उसी तरह सच है। लकड़ हारा होना यदि सत्य हो तो स्वप्न में राजा होना भी सत्य है।'"

अब श्रीरामकृष्ण विज्ञानी की बात कह रहे हैं-

"नेति-नेति करके आत्म-साक्षात्कार करने को ज्ञान कहते हैं। नेति-नेति विचार करके मनुष्य समाधि में आत्मदर्शन करता है।

"विज्ञान अर्थात् विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना। किसी ने दूध का नाम ही नाम सुना है, किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूध पिया है। जिसने सिर्फ सुना है, वह अज्ञानी है, जिसने देखा है वह ज्ञानी है, और जिसने पिया है वही विज्ञानी है, विशेष रूप से ज्ञान उसी को हुआ। है। ईश्वर को देखकर उनसे वार्तालाप करना, जैसे वे परम आत्मीय हों, इसी का नाम विज्ञान है।

''पहिले 'नेति-नेति' किया जाता है। वे पंचभूत नहीं हैं, मन, बुद्धि अहंकार भी नहीं हैं; वे सब तत्त्वों से परे हैं। छत पर चढ़ना होगा, सब सीढ़ियों को एक एक करके छोड़ जाना होगा। सीढ़ियाँ कभी छत नहीं हैं, परन्तु छत पर पहुँचकर देखा जाता है, जिन चीज़ों से छत बनी है— ईट-चूना-सुरख़ी—उन्हीं चीज़ों से सीढ़ियाँ भी बनी हैं, पर तीढ़ियाँ कभी छत नहीं हैं। जो परवहा हैं वे ही जीव-जगत्त और चौबीसों तत्व भी हुए हैं। जो आत्मा हैं वे ही पंचभूत भी हुए हैं। मिट्टी इतनी कड़ी क्यों है अगर वह आत्मा से ही हुई है ? उनकी इच्छा से सब हो सकता है। हाड़ और मांस शोणित और शुक्र से ही तो होते हैं। समुद्र का फैन कितना कड़ा होता है!

क्या गृहस्थ को विज्ञान हो सकता है ? साधना चाहिए ।

''विज्ञान के होने पर संसार में भी रहा जा सकता है। तब अच्छी तरह अनुभव हो जाता है कि जीव और जगत् वे ही हुए हैं, वे संसार से अलग नहीं हैं। श्रीरामचन्द्र ने ज्ञान-लाभ के पश्चात् जब कहा कि संसार में में न रहूँगा, तब दशरथ ने विश्वष्ठ को समझाने के लिए उनके पास भेजा। विश्वष्ठ ने कहा, 'राम! यदि संसार ईश्वर से अलग हो तो तुम इसे छोड़ सकते हो।' श्रीरामचन्द्र चुप हो रहे। वे अच्छी तरह जानते थे, ईश्वर से अलग कोई चीज़ नहीं है। उन्हें फिर संसार न छोड़ना पड़ा। बात यह है कि दिन्य दृष्टि चाहिए। मन के ग्रुद्ध होने पर ही वह दृष्टि होती है। देखों न, कुमारी-पूजा क्या है। मल और मूत्र त्याग करके आई हुई लड़कियाँ, उन्हें मैंने देखा—साक्षात् भगवती की मूर्ति। एक ओर स्त्री है और एक ओर बच्चा; दोनों को मनुष्य प्यार कर रहा है, किन्तु भाव भिन्न हैं। तात्पर्य यह है कि खेल सब मन का है। ग्रुद्ध मन में एक खास भाव होता है। उस मन को प्राप्त कर लेने पर इसी संसार में ईश्वर के दर्शन होते हैं। अतएव साधना चाहिए।

"साधना चाहिए। यह समझ ठेना चाहिए कि स्त्रियों पर सहज ही आसित हो जाती है। स्त्रियों स्वभाव से ही पुरुषों को प्यार करती है। पुरुष स्वभाव से ही स्त्रियों को प्यार करते हैं। दोनों इसीलिए जल्दी गिर जाते हैं।" ٠٠)

## ( हठयोगी आता है । )

पंचवटी में कई दिनों से एक हठयोगी रहते हैं। वे सिर्फ दूध और अफीम खाते हैं और हठयोग करते हैं। रोटी-भात, यह कुछ नहीं खाते। अफीम और दूध के दाम उनके पास नहीं हैं। श्रीरामकृष्ण जब पंचवटी के पास गये थे तब वे हठयोगी से बातचीत करके आये थे। हठयोगी ने राखाल से कहा था, परमहंसजी से कहकर मेरी कोई व्यवस्था करा देना। श्रीरामकृष्ण ने कहला भेजा था कि कलकत्ते के बाबू जब आएँगे तब उनसे कहा जायगा।

हठयोगी—( श्रीरामकृष्ण से )—आपने राखाल से क्या कहा था ? श्रीरामकृष्ण—कहा था, त्राबुओं से कहूँगा अगर वे कुछ देंगे तो दे दंगे। परन्तु क्यों—( प्रागकृष्णादि से ) तुम लोग शायद इन्हें Like ( पसन्द ) नहीं करते ?

प्राणकृष्ण चुपचाप बैठे रहे ।

। (हठयोगी चला जाता है।)

श्रीरामकृष्ण की वातचीत होने लगी।

श्रीरामकृष्ण—( प्राणकृष्णादि भक्तों से )—और संसार में रहने पर सत्य का खूब ध्यान चाहिए। सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मेरी तो इस समय सत्य की दृढ़ता कुछ कम हो गई है, पहले बहुत थी। 'नहाऊँगा' यह कहा नहीं कि गंगा में उतरा, मंत्रोचचारण किया, सिर पर पानी भी डाला, परन्तु फिर भी सन्देह होता था कि शायद अच्छी तरह नहाना अभी नहीं हुआ। अमुक स्थान पर शौच के लिए जाऊँगा यह सोचा नहीं कि वहीं गया। राम के मकान गया, कलकत्ते में। कह दिया कि पूहियाँ न खाऊँगा। जब खाने को दिया गया, तब देखा, भूख

ं स्रगी है; परन्तु कह जो दिया है कि पूड़ियाँ न खाऊँगा तो मजबूरन मिटाई से पेट भरा। (सब हँसते हैं।) इस समय तो दृढ़ता कुछ घट गई है। टड़ी की हाजत नहीं है, परन्तु कह डाला है कि टड़ी जाऊँगा, क्या किया जाय? राम से पूछा, उसने कहा, नहीं लगी है तो जाकर क्या कीजियेगा? तब मैंने विचार किया, सभी तो नारायण हैं, राम भी नारायण है, उसकी बात क्यों न मानूँ? हाथी नारायण है, परन्तु महावर्त भी तो नारायण है। महावत जिस समय कह रहा है, हाथी के पास मत आओ, उस समय उसकी बात क्यों न मानी जाय? इस तरह विचार करके अब पहले की अपेक्षा दृढ़ता कुछ घट गई है।

''अब इस समय देख रहा हूँ, एक और अवस्था आ रही है। चहुत दिन हुए वैण्णवचरण ने कहा था, आदमी के भीतर जब ईश्वर के दर्शन होंगे, तब पूर्ण ज्ञान होगा। अब देख रहा हूँ, अनेक हपों में वही विचरण कर रहे हैं। कभी साधु के रूप में, कभी छल-रूप में, और कभी खल-रूप में। इसीलिए कहता हूँ, साधुरूपी नारायण, छलरूपी नारायण, खलरूपी नारायण, लुच्चारूपी नारायण।

"अव चिन्ता है, सबको किस तरह भोजन कराया जाय । सबको भोजन कराने की इच्छा होती है । इसलिए एक-एक आदमी को यहाँ रखकर भोजन कराता हूँ ।"

प्राणकृष्ण-( मास्टर को देखकर, सहास्य )-अच्छा आदमी है ! ( श्रीरामकृष्ण से ) महाराज, नाव से उतरकर ही दम लिया !

श्रीरामकृष्ण-( हँसते हुए )-क्या हुआ ?

<sup>\*</sup> राम चॅटर्जी—दक्षिणेश्वर मन्दिर के एक पुजारो ।

प्राणकृष्ण-ये नाव पर चढ़े थे। ज्रा सी लहर की टक्कर लगी और इन्होंने कहा, उतार दो हमको-(मास्टर से) किस तरह फिर आये आप? मास्टर-(सहास्य)-पैदल चलकर।

# संसारी छोगों के लिए विषय-कर्मत्याग कठिन है।

प्राणकृष्ण—( श्रीरामकृष्ण से )—महाराज, अब सोच रहा हूँ, काम छोड़ दूँगा। काम करने लगा, तो फिर और कुछ नहीं होगा। इन्हें ( साथ के एक बाबू की ओर इश्चारा करके ) काम सिखा रहा हूँ। मेरे छोड़ देने पर ये काम करेंगे। अब और नहीं होता।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, बड़ी झंझट है। इस समय कुछ दिन निर्जन में ईश्वर-चिन्तन करना बहुत अच्छा है। तुम कहते तो हो कि छोड़ोंगे। कप्तान ने भी यही बात कही थी। संसारी आदमी कहते तो हैं, पर कर नहीं सकते।

"कितने ही पण्डित हैं जो ज्ञान की वातें कहा करते हैं। वे मुख ही से कहते हैं, काम कुछ नहीं कर सकते। जैसे गिद्ध उड़ता तो बहुत ऊँचे है, परन्तु उसकी नज़र मरघट पर ही रहती है। अर्थात् उसी कामिनी-कांचन पर—संसार पर आसक्ति। अगर में सुनता हूँ कि किसी पण्डित को विवेक-वैराग्य है तो मुझे सचमुच उनसे श्रद्धापूर्ण भय होता है और नहीं तो वे सब मेड़-बकरे-से ही जान पड़ते हैं।"

प्राणकृष्ण प्रणाम करके विदा हुए । उन्होंने मास्टर से चलने के लिए पूछा । मास्टर ने कहा, में अभी न जाऊँगा, आप चलिये । प्राण-कृष्ण ने हँसते हुए कहा, तुम अब और नाव पर कदम रखोगे ?

1 : 50

.: ( सब हँसते हैं । )

मास्टर ने पंचवटी में थोड़ी देर टहलकर जिस घाट में श्रीरामकृष्ण नहाते थे, उसी में नहाया । इसके बाद श्रीमवतारिणी और राधाकान्त के दर्शन किये। वे सोच रहे हैं, मैंने सुना था ईश्वर निराकार हैं, तो फिर क्यों में इस मृतिं के सामने प्रणाम कर रहा हूँ ? क्या श्रीसमकृष्ण साकार देव-देवियों को मानते हैं इसलिए ? मैं तो ईश्वर के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं समझता; परन्तु जब कि श्रीरामकृष्ण मानते हैं, तो में किस खेत की मूली हूँ—मानना ही होगा।

मास्टर श्रीभवतारिकी माता के दर्शन कर रहे हैं। देखा, उनके दोनों वायें हाथों में खड्ग और नरमुण्ड शोभा दे रहे हैं, दोनों दाहिने हाथों में वर और अभय। एक ओर वे भयक्कर मूर्ति हैं और दूसरी ओर भक्तवत्सला मातृम्ितें। उनमें दो भावों का एक समावेश हो रहा है। भक्तों के निकट, अपने दीन-हीन जीवों के निकट, माता दयामयी और स्नेहमयी के स्वरूप में आती हैं और यह भी सत्य है कि वे भयंकरा और कालकामिनी भी हैं। एक ही आधार में ये दो भाव क्यों हैं, इसका हाल तो वे ही जानें।

मास्टर श्रीरामकृष्ण की व्याख्या याद कर रहे हैं। सोच रहे हैं— सुना है, केशव सेन ने भी श्रीरामकृष्ण के पास देवी-प्रतिमा का अस्तित्व स्वीकार कर लिया था। 'क्या यही मृण्मय आधार में चिन्मयी' मृर्ति है ?' केशव यही बात कहते थे।

अत्र वे श्रीरामकृष्ण के पास आकर बैठे। वे नहां चुके हें, यह देखकर श्रीरामकृष्ण ने उन्हें फलमूल प्रसाद खाने के लिए दिया। गोल वरामदे में आकर उन्होंने प्रसाद पाया। पानीवाला लोटा वरामदे में ही रह गया था। वे जल्दी से श्रीरामकृष्ण के पास आकर कमरे में बैठे ही रहे थे कि श्रीरामकृष्ण ने वहा, तुम लोटा नहीं लाये ?

मास्टर—जी हाँ, लाता हूँ। श्रीरामकणा—वाह!

मास्टर का चेहरा फीका पड़ गया । वरामदे से लोटा लाकर कमरे :में रखा।

मास्टर का घर कलकत्ते में है। घर में शान्ति न मिलने के कारण उन्होंने श्यामपुकुर में किराये का मकान लिया है। उनका स्कूल भी वहीं है। उनके अपने मकान में उनके पिता और भाई रहते हैं। अर्थामकृष्ण की इच्छा है कि वे अपने मकान में आकर रहें; क्योंकि एक ही घर और एक ही थाली के खानेवालों में भजन-पूजन करने की वड़ी सुविधा है। यद्यपि श्रीरामकृष्ण बीच-बीच में ऐसा कहते थे, तथापि दुर्भाग्यवश मास्टर अपने घर वापस नहीं जा सके। आज श्रीरामकृष्ण ने फिर वही बात उठाई।

श्रीरामकृष्ण—क्यों, अव तुम घर जाओरें। ?

मास्टर — मेरा तो वहाँ रहने के लिए किसी तरह जी नहीं चाहता। श्रीरामकृष्ण—क्यों, तुम्हारा बाप मकान गिरवाकर वहाँ नई

इमारत खड़ी कर रहा है।

मास्टर—धर में मुझे बड़ी तकलीफ मिली है। वहाँ जाने को मेरा किसी तरह मन नहीं होता।

श्रीरामकृष्ण--- तुम किससे डरते हो ?

मास्टर-सनसे ।

श्रीरामञ्चण-( गम्भीर स्वर में )-वह भय वैसा ही है जैसा तुम्हें नाव पर चढ़ते समय होता है ।

देवताओं का भोग लग गया। आरती हो रही है। कालीमन्दिर में आनन्द हो रहा है। आरती का शब्द सुनकर, कंगाल, साधु, फकोर, सब अतिथि-शाला में दौड़े आ रहे हैं। किसी के हाथ में पत्तल है, किसी के हाथ में थाली और लोटा। सबने प्रसाद पाया। आज मास्टर ने भी भवतारिणी का प्रसाद पाया।

(3)

केशवचन्द्र सेन और 'नवविधान '। 'नवविधान में सार है।'

श्रीरामकृष्ण प्रसाद ग्रहण करके ज्रा विश्राम कर रहे हैं। इतने में राम, गिरीन्द्र तथा और भी कई भक्त आ पहुँचे। भक्तों ने माथा टेककर प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया।

श्रीयुत केशवचन्द्र सेन के नवविधान की चर्चा चली।

राम-(श्रीरामकृष्ण से)-महाराज, मुझे तो ऐसा नहीं जान पड़ता कि नविधान से कोई उपकार हुआ हो। केशव वाबू अगर सच्चे होते, तो फिर उनके शिष्यों की यह दशा क्यों होती? मेरे मत से उनके मीतर कुछ भी नहीं है। जैसे खपरे बजाकर दरवाजे में ताला लगाना। लोग सोचते हैं, इसके खूब रुपये हैं—झनकार हो रही है, परन्तु भीतर बस खपरे ही खपरे हैं! बाहर के लोग भीतर की खबर क्या जानें!

श्रीरामकृष्ण—कुछ सार ज़रूर है। नहीं तो इतने आदमी केशव को क्यों मानते हैं ? शिवनाथ को लोग क्यों नहीं पहचानते ? ईश्वर की इच्छा के विना ऐसा कभी होता नहीं।

"परन्तु संसार का त्याग विना किये आचार्य का काम नहीं होता। लोग कहते हैं, यह संसारी आदमी है, यह खुद तो कामिनी और कांचन का छिपकर भोग करता है और हमसे कहता है, 'ईश्वर ही सत्य हैं—संसार स्वप्नवत् अनित्य है।' सर्वत्यागी हुए विना उसकी बात सब लोग नहीं मानते। जो लोग संसार में पड़े हैं उन्हीं में कोई कोई

मान सकते हैं। केशव के घर-द्वार, कुटुम्ब-परिवार था, अतएव मन भी नंसार में था। संसार की रक्षा भी तो करनी होगी ? इसीलिए इतना लेक्चर उसने दिया, परन्तु अपने संसार को बड़ी मजबूती में रख गया है। कैसा दामाद है! में उसके घर के मीतर गया, देखा बड़े बड़े पलंग हैं। ज्यांसारिक काम करने लगे तो धीरे धीरे ये सब आ जाते हैं। भोग की ही भूमि संसार कहलाती है। "

राम—वे पलंग और मकान केशव को हिस्से में मिले थे। महाराज, आप कुछ भी कहें, परन्तु विजय बावू ने कहा है—'केशव सेन ने मुझसे कहा था, म ईसा और गौरांग का अंश हूँ और तुम अपने को अद्देत का अंश वतलाया करो।' और उसने क्या कहा था—आप जानते हैं ? आपको कहा था—वे भी नवविधान के हैं!

( श्रीरामकृष्ण और सब हँसते हैं।)

श्रीरामकृष्ण-( हँसते हुए )-परमात्मा जाने, में तो यह भी नहीं जानता कि नवविधान का अर्थ क्या है। (सब हँसते हैं।):

राम-केशव की शिष्यमण्डली कहती है, ज्ञान और भक्ति का समन्वय सबसे पहले केशव बाबू ने किया है।

श्रीरामकृष्ण—( आश्रयं में आकर )—यह क्या! तो किर अध्यातम-रामायण है क्या? नारद श्रीरामचन्द्र की स्तुति करते हैं— 'हे राम! वेदों में जिस परव्रहा की कथा है, वह तुम्हीं हो। तुम्हीं (व्रह्म ही) मनुष्य के रूप मों हमारे पास हो, तुम्हें (ब्रह्म को) ही हम मनुष्य देख रहे हैं; वस्तुतः तुम मनुष्यं नहीं हो—वही परब्रह्म हो।' श्रीग्रमचन्द्र ने कहा, 'नारद, तुम पर में प्रसन्न हुआ हूँ; तुम वर माँगो।' नारद ने कहा, 'राम, और क्या वर माँगूँ; अपने पादपद्मों में मुझे शुद्धा मित्त दो। और अपनी भुवन- मोहनी माया में कभी फँसा न देना। देन तरह अध्यात्म-रामायण में केवल ज्ञान और भक्ति की ही बातें हैं।

फिर केशव के शिष्य अमृत की बात चली। राम-अमृत बाबू कैसे हो गये हैं। श्रीरामकृष्ण —हाँ, उसे उस दिन मैंने बड़ा दुबला देखा।

राम—महाराज, अब लेक्चर की भी बात सुन लीजिये। जब खोल में पहला धावा मारा गया तब साथ ही कहा गया— 'केशव की जय।' आपने कहा था—बँधी तलैया में ही दलक होता है। इसी पर एक दिन लेक्चर में अमृत बाबू ने कहा, साधु ने कहा है सही कि बँधी तलैया में दल होता है,परन्तु भाइयो,दल चाहिए—संगठन व्याहिए—सच कहता हूँ—सच कहता हूँ—दल चाहिये। (सब हँसते हैं।)

श्रीरामकृष्ण-यह क्या है! राम-राम यह भी लेक्चर है! फिर यह बात उठी कि कोई कोई जुरा अपनी तारीफ चाहते हैं।

श्रीरामकृष्ण— निमाई-संन्यास का नाटक हो रहा था। केशव के यहाँ मुझे ले गये थे। वहाँ सुना, न जाने किसने कहा, ये दोनों केशव और प्रताप गौरांग और नित्यानन्द हैं। प्रसन्न ने तब मुझसे पृछा, तो फिर आप कौन हैं ? देखा, केशव एकटक मेरी ओर देख रहा था, में क्या कहता हूँ यह सुनने के लिये। मैंने कहा, में तुम्हारे दासों का दास, रेणु की रेणु हूँ। केशव ने हँसकर कहा, ये पकड़ में नहीं आना चाहते।

राम-केशव कभी कभी आपको जॉन, दि वैपटिस्ट वतलाते थे।

<sup>\*</sup> यहाँ 'दल' शब्द पर श्टेप हैं । 'दल' शब्द के दो अर्थ है— याई तथा सम्प्रदाय ।

एक भक्त—और कभी कभी आपको उन्नीसवीं सदी के चैतन्यः। बतलाते थे।

श्रीरामऋष्ण--इसके क्या माने ?

भक्त-अर्थात् अंग्रेजी की इस शताद्वी में चैतन्यदेव फिर आये हैं और वे आप हैं।

श्रीरामकृष्ण—( अन्यमनस्क होकर )—खैर, वह तो जैसे हुआ । अब यह बतलाओ कि हाथ कैसे अच्छा हो । अब बस यही सोचता है कि हाथ कैसे अच्छा हो ।

त्रैलोक्य के गाने की बात चली। त्रैलोक्य केशव के समाज में निमान प्राप्त मगवत्-गुणानुवाद-कीर्तन करते हैं।

श्रीरामकृष्ण—अहा ! त्रैलोक्य का क्या ही सुन्दर गाना है ! राम—क्या सत्र बिलकुल ठीक होता है ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, बिलकुल ठीक। अगर वैसा न होता तो मना को इतना क्यों खींचता ?

राम-आप ही के सब भाव लेकर गीतों की रचना की गई है। केशव सेन उपासना के समय उन्हीं सब भावों का वर्णन करते थे और बैलोक्य बाबू उसी तरह के पद जोड़ते थे। देखिये, एक गाना है—

(भावार्थ) 'प्रेम के बाजार में आनन्द का मेला लगा हुआ है। भक्तां के संग हिर अपनी मौज में कितने ही खेल खेल रहे हैं।'

"आप भक्तों के साथ आनन्द करते हैं, यह देखकर इस गाने की रचना हुई है।"

अः उनके हुटे हाथ से मतलब है।

श्रीरामकृष्ण-( हँसते हुए ) — तुम अव जलाओ मत। मुझे भला क्यों लपेटते हो ? (सब हँसते हैं।)

गिरीन्द्र — ब्राह्मगण कहते हैं, परमहंसदेव में the cuity of organi ation नहीं है।

श्रीरासङ्गण--इसका क्या मतलब ?

मास्टर—आप संगठन करना नहीं जानते, आप में बुद्धि कम है, यह कहते हैं।

श्रीरामकृष्ण-(राम से )-अब यह वतलाओ, मेरा हाथ क्यों हृदा र तुम इसी विषय पर एक लेक्चर दो। (सब हँसते हैं।)

" ब्राह्मसमाजी निराकार-निराकार कहा करते हैं। खैर, कहें । उन्हें अन्दर से पुकारने ही से हुआ। अगर अन्तर की बात हो ती वे तो अन्तर्यामी हैं, वे अवस्य समझा देंगे, उनका स्वरूप क्या है।

"परन्तु यह अच्छा नहीं — यह कहना कि हम लोगों ने जो कुछ समसा है, वही ठीक है, और दूसरे जो कुछ कहते हें, सब गुलता। हम लोग निराकार कह रहे हैं, अनएब वे साकार नहीं, निराकार हैं; हम लोग साकार कह रहे हैं अतएब वे साकार हैं, निराकार नहीं! मनुष्य नया कभी उनकी इति कर सकता है ?

'इसी तरह वैष्णवों और शाकों में भी विरोध है। वैष्णव कहता है, 'हमारे केशव ही एकमात्र उद्धारकर्ता हैं' और शाक कहता है, 'बस हमारी भगवती एकमात्र उद्धार करनेवाली है।'

"में वैष्णवचरण की सेजी वाव् के पास छे गया था। वैष्णवचरण वैरागी है, बड़ा पण्डित है, परन्तु कहर वैष्णव है। इधर सेजी वाव्

<sup>\*</sup> गानी शस्त्राण के दामाद श्रीयुत मधुरानाथ विश्वास । मा. २. ७

भगवती के भक्त हैं। अच्छी बातें हो रही थीं, इसी समय वैष्णवचरण ने कह डाला, 'मुक्ति देनेवाले तो एक केशव ही हैं।' केशव का नाम लेतें ही सेजो बाबू का मुँह लाल हो गया और वे बोले, 'तू साला।' (सब हैंस पड़े।) मथुर बाबू शाक्त जो थे! उनके लिए यह कहना स्वा-भाविक ही था। मैंने इधर वैष्णवचरण को खींच लिया।

'जितने आदिमयों को देखता हूँ, धर्म-धर्म करके एक दूसरे से झगड़ा किया करते हैं। हिन्दू, मुसलमान, बाह्यसमाजी, शाक्त, वैष्णव, श्रीय, सब एक दूसरे से लड़ाई-झगड़ा करते हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है। जिन्हें कृष्ण कहते हो, वे ही शिव, वे ही आद्याशिक हैं, वे ही ईसा हैं और वे ही अल्लाह हैं। एक राम उनके हज़ार नाम।

"वस्तु एक ही है, उसके नाम मात्र अलग अलग हैं। सब लोग एक ही वस्तु की चाह कर रहे हैं। अन्तर इतना ही है कि देश अलग है, पात्र अलग और नाम अलग। एक तालाब में बहुत से घाट हैं। हिन्दू एक घाट से पानी ले रहे हैं, घड़े में भरकर कहते हैं, 'जल'। मुसलमान एक दूसरे घाट में पानी भर रहे हैं, चमड़े के बैग में, —कहते हैं, 'पानी'। किस्तान तीसरे घाट से पानी ले रहे हैं —वे कहते हैं 'वाटर' (Water)। (सब हँसते हैं।)

'अगर कोई कहे, नहीं यह चीज जल नहीं है, यह पानी है या घाटर नहीं, जल है, तो यह हँसी की ही बात होगी। इसीलिए दल, मतान्तर और झगड़े होते हैं। धर्म के नाम पर लठ्ठम-लठ्ठा, मार-काट! यह सब अच्छा नहीं है। सब उन्हींके पथ पर जा रहे हैं। आन्तरिक होने पर, व्याकुलता आने पर—उन्हें मनुष्य प्राप्त करेगा ही। (मणि से) तुम यह सुनते जाओ—वेद, पुराण, तन्त्र-शास्त्र उन्हींको चाहते हैं; वे विसी दूसरे को नहीं चाहते। सिच्चिदानन्द बस एक ही है। जिन्हें वेदों

में 'सिन्चदानन्द ब्रहा' कहा है, तन्त्र में उन्हींको 'सिन्चदानन्द शिव' कहा है, उन्हींको उधर पुराणों में 'सिन्चदानन्द कृष्ण' कहा है।"

श्रीरामकृष्ण ने सुना, राम घर में कभी कभी स्वयं भोजन पकाते हैं। श्रीरामकृष्ण-( मणि से )-क्या तुम भी अपने हाथ से भोजन 'पकाने हो ?

मणि-जी नहीं।

श्रीरामकृष्ण — कोशिश करके देखो न ज्रा, थोड़ा सा गो-धृत छोड़ कर भोजन किया करो । शरीर और मन शुद्ध जान पड़ने लगेंगे ।

राम की घर-गृहस्थी की बहुत सी बातें हो रही हैं। राम के पिता परम बैणाव हैं। घर में श्रीधर की सेवा होती है। राम के पिता ने अपना दूसरा विवाह किया था। उस समय राम की उम्र बहुत कम थी। पिता और विमाता राम के घर में ही थे, परन्तु विमाता के साथ रहकर राम सुखी नहीं रह सके। इस समय विमाता की उम्र ज्वालीस साल की है। विमातां के कारण राम और उनके पिता में कभी-कभी अनवन हो जाती थी। आज वे ही सब बातें हो रही हैं।

राम-त्रावृजी की वुद्धि मारी गई है।

श्रीरामकृण-(भक्तों से )-सुना ? वावूजी की बुद्धि मारी गई है ओर आपकी बहुत अच्छी है।

राम-उनके (विमाता के) मकान में आने ही से अशान्ति शेती है। एक न एक झंझट पैदा होती है। हमारा परिवार नष्ट होने भर आ गया। इसीलिए में कहता हूँ, वे अपने मायके में क्यों नहीं जाकर रहतीं ?

गिरीनद्र-(राम ते )-अपनी स्त्री को उसी तरह मायके में क्यों नहीं रखते ? (सब हँसते हैं।) श्रीरामकृष्ण — (सहास्य ) — यह क्या कुछ हण्डी और घड़ा है ?' हण्डी एक जगह रही और उसका ढक्कन दूसरी जगह ! शिव एक ओर और शक्ति सरी ओर !

राम-महाराज, हम लोग सुख से हैं, वे आई नहीं कि तोड़-फोड़

श्रीरामकृष्ण—हाँ, अलग एक मकान कर दो, यह एक बात हो। सकती है। महीने-महीने सब खर्च देते जाना। पिता और माता कितने वड़े गुरु हैं! राखाल मुझने पूछता था, क्या मैं बाबूजी की थाली में खा लूँ ? मैंने कहा, 'अरे, यह क्या ? तुझे हो क्या गया है जो तू अपने वाप की थाली में न खायेगा ?'

"परन्तु एक बात है। जो लोग सनमार्ग में हैं, वे अपना जूठा किसी को खाने के लिए नहीं देते। यहाँ तक कि कुत्ते को भी जूठन नहीं दी जाती।"

गिरीन्द्र-महाराज, माँ-जाप ने अगर कोई घोर अपसंघ किया हो, कोई घोर पाप किया हो तो ?

श्रीरामकृष्ण-तो वह भी सही। माता यदि व्यभिचारिणी हो तो भी उमका त्याग न करना चाहिए। अमुक बाबु में की गुरुपत्ती का चरित्र नर हो गया। तन उन्होंने कहा, उनका लड़का गुरु बनाया जाय। मैंने कहा, 'यह तुम क्या कहते हो ! तुम सूरन को छोड़कर सूरन की ऑख छोने ! नर हो गई तो क्या हुआ ! तुम उने ही अपना इर समसो।' एक गाने में है—'मेरे गुरु यद्यपि कलवार की दूकान पर जाया करते हैं, ज्यापि मेरे गुरु नित्यानन्द राय हैं।'

चैतन्यदेश और माँ। मनुष्य के ऋणः।

"माँ-वाप क्या कुछ साधारण मनुष्य हैं ? विना उनके प्रसन्न हुए

खर्म-कम कुछ भी नहीं होता । चैतन्यदेव प्रेम से पागल थे, परन्तु फिर भी संन्यास से पहले कुछ दिन लगातार उन्होंने अपनी माता को समझायां ज्या । कहा था — 'माँ ! में कभी कभी आकर तुम्हें देख-दिखा जाया कहेंगा ।' (मास्टर से तिरस्कार करते हुए) और तुम्हारे लिए कहता हूँ, माँ-वाप ने तुम्हें आदमी बना दिया, अब कई लड़के-बच्चे भी हो गये हैं, इस पर बीबी को साथ लेकर निकल आना ! माता-पिता को घोखा देकर चीबी-बच्चों को लेकर, वैष्णव-बैष्णवी बनकर निकलता है ! तुम्हारे बाप को कोई कमी नहीं है, नहीं तो में कहता, धिकार है तुमको !

( सब के सब स्तब्ध हैं।)

"कुछ ऋग हैं। देवऋग, ऋषिक्रग; उधर मातृऋग, पितृऋग, स्त्री-ऋग। माता-पिता के ऋग का शोध किये विना कोई काम नहीं होता। पित पत्नी का भी ऋग है। हरीश पत्नी का त्याग करके यहाँ आकर रहता है। यदि उसकी स्त्री के भोजन की सुविधा न होती तो में कहता, साला वेईमान है।

"ज्ञान के पश्चात् उसी पत्नी को तुम साक्षात् भगवती देखींगे ! -सप्तश्चित में है, 'या देवी सर्वभृतेषु मातृरूपेण संस्थिता।' वे ही माँ हुई हैं।

''जितनी न्त्रियाँ देखते हो, सब वे ही हैं; इसीलिए में बुन्दा (ने। यसनी) को कुछ कह नहीं सकता। कोई-कोई लोग क्षोक झाइते हैं—लग्भी-लग्भी बात बधारते हैं, परन्तु उनका व्यवहार कुछ और ही होता है। एस हटयोगी के लिए किसी तरह अफीम और दूध इकट्ठा हो, राम-प्रसंत वस रसी चिन्ता में मारा-मारा बूमता है। और यह यह भी कहता है कि मन में साधु-सेवा का उल्लेख है। इधर बूढ़ी माँ लाने की नहीं पाती, सौदा खरीदने के लिए हाट-बाजार खुद जावा करती है। नमा कहूँ ऐसा कोध आता है।

"परन्तु एक बात और है । अगर प्रेमोन्मत्त अवस्था हो तो फिर कौन है बाप, कौन है माँ और कौन है स्त्री ? ईश्वर पर इतना प्यार हो कि पागल हो जाय । फिर उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता । सब ऋणों से वह मुक्त हो जाता है । प्रेमोन्माद कैसा है, जानते हो ? उस अवस्था के आने पर संसार भूल जाता है । अपनी देह जो इतनी प्यारी चीज़ है, वह भी भूल जाती है । यह अवस्था चैतन्यदेव को हुई थी । समुद्र में कूद पड़े, समुद्र का बोध ही नहीं । मिट्टी में बार-बार पछाड़ खा-खाकर गिरते हैं, न भूख है, न नींद; शरीर का बोध भी नहीं है !"

! : श्रीरामकृष्ण 'हा चैतन्य' कह उठे ।

( भक्तों के प्रति ) ''चैतन्य के माने अखण्ड चैतन्य । वैष्णवचरणः कहता था, गौरांग अखण्ड चैतन्य की ही एक छटा हैं ।

"तुम्हारी क्या इस समय तीर्थ जाने की इच्छा है ?" बूढ़े गोपाल—जी हाँ, ज़रा देखमाल आएँ।

राम-( बूढ़े गोपाल से )—ये कहते हैं, बहूदक के बाद कुटीचक की अवस्था होती है। जो साधु अनेक तीथों का भ्रमण करते हैं, उनका नाम है बहूदक, और जो एक जगह डटकर आसन जमा देते हैं उन्हें: कुटीचक कहते हैं।

"एक बात और ये कहते हैं। एक पक्षी जहाज़ के मस्तूल पर बैठा था। जहाज गंगा से होकर काले पानी में (समुद्र में) चला गया। पक्षी को इसका होश न था। जब वह होश में आया, तब किनारे का पता लगाने के लिए उत्तर की ओर उड़ गया। परन्तु उसने किनारा कहीं न देखा, तब लौट आया। फिर ज़रा देर विश्राम करके दक्षिण की ओर गया। उधर भी किनारा न दीख पड़ा। इसी तरह कुछ-कुछ विश्राम करके पूर्व और पश्चिम में भी गया। जब उसने देखा, कहीं किनारा नहीं है, तब मृत्ल पर आकर चुपचाप बैट गया।"

श्रीरामकृणा—(वृद् गोपाल और मक्तां से)—जब तक यह वोध है कि ईस्वर यहाँ है—वहाँ है, तब तक अज्ञान है। जब यहाँ है, यह बोध हो जाता है, तब ज्ञान।

"एक आदमी तम्बाकू पीना चाहता था। वह अपने पड़ोसी कें घर गया—दिकिया दुलगाने के लिए। घर के सब लोग सो गये थे। बड़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर एक आदमी खोलने के लिए नीचे उतर आया। उस आदमी को देखकर घरवाले ने पूछा, कहो, कैसे आये ९ उसने कहा, क्या कहूँ कैसे आया। जानते तो हो कि तम्बाकू पीने का चस्का है, दिकिया सुलगाने आया था। तब घरवाले ने कहा, अजी वाह, तुम तो बड़े भलेमानस निकले, इतनी मेहनत करके आये और दरवाज़ा खटखटाया, तुम्हारे हाथ में लालटेन जो है!

(सब हँसते हैं।)

"जो कुछ चाहता है, वही उसके पास है, फिर भी आदमी अनेक स्थानों में चवार लगाया करता है।"

राम-महाराज, अब इसका मतलब समझ में आ गया। समझा कि गुर क्यों कहने हैं कि चारों धाम करके आ जाओ। जब एक बार चक्कर मारकर देखता है कि जो कुछ वहाँ है, वही सब वहाँ भी है, तब फिर वह गुरु के पास लौटकर आता है। यह सब केवल गुरु की बात पर विधास होने के लिए हैं।

वात कुछ रक गई। श्रीरामकृष्ण राम की तारीक कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण-(भक्तों से)-अहा! राम में कितने गुण हैं। कितने भक्तों की सेवा और उनका पालन पोषण करता है। (राम से) अधर कहता था, तुमने उसकी बड़ी खाँतिरदारी की—क्यों, ठीक है न?

अधर शोभावाजार में रहते हैं। श्रीरामकृष्ण के परमभक्त हैं। उनके यहाँ चण्डी के गीत हुए थे। श्रीरामकृष्ण और भक्तों में से कितने ही वहाँ गये थे; परन्तु अधर राम को न्योता देनो भूल गये थे। राम बड़े अभिमानी हैं—उन्होंने लोगों से उनके लिए दुःख प्रकट किया था। इसीलिए अधर राम के घर गये थे। उनते भूल हुई थी, इसके लिए दुःख प्रकट करने गये थे।

राम—वह अधर का दोप नहीं है। न्योता देने का भार राखाल पर था। श्रीरामकृष्ण—राखाल का दोष लेना ही नहीं चाहिए। गढ़ा दबाओं तो अब भी दूध निकल आए।

. राम-महाराज, कहते क्या हैं, चण्डी के गीत हुए-

श्रीरामकृष्ण-अधर यह नहीं जानता था। देखो न, उस दिन यदु मिल्लिक के यहाँ मेरे साथ गया था। मेंने लौटते समय पूछा, तुमने सिंह-वाहिनी को प्रणामी दी? उसने कहा, महाराज, में नहीं जानता था कि प्रणामी देनी पड़ती है।

" अच्छा, अगर न भी कहा हो, तो राम-नाम में दोप क्या है ? जहाँ राम-नाम होता हो वहाँ विना बुळाये भी जाया जाता है। न्योते की आवश्यकता नहीं होती।"

# परिच्छेद ८

### आत्मइर्शन के उपाय

(१)

फलहारिणी पृजा तथा विद्यासुन्दर कृत नाटक का अभिनय।

श्रीराम हुआ। राखाल, मास्टर आदि भक्तगण उसी कमरे में उपस्थित हैं। मिन के ११ बजे का समय हुआ। राखाल, मास्टर आदि भक्तगण उसी कमरे में उपस्थित हैं। गत रात्रि में फलहारिणी काली की पूजा हो गई। उस उत्सव के उपलक्ष्य में सभा-मण्डप में रात्रि के तीसरे पहर से नाटक का आंभनय शुरू हुआ है—विद्यानुन्दर कृत नाटक।

श्रीरामकृषा ने प्रातःकाल काली माता के दर्शन को जाते समग्र थांडा अभिनय भी देखा है। नाडकवाले लोग स्नान आदि कर चुकने के बाद श्रीरामकृषा का दर्शन करने आवे हैं।

चनिवार, २४ मई १८८४ ई०, अभावस्या।

गोरे रंग का जो लड़का 'विद्या' बना था उसने अच्छा अभिनय' किया था। श्रीरामकृष्ण आनन्द से उसके साथ ईश्वर सम्बन्धी अनेक हाउं कर रहे हैं। भक्तरण उत्सुक होकर सब मुन रहे हैं।

शीरामरूण-(विद्या के अभिनेता के प्रति)-तुम्हारा अभिनय बहुत अच्छा हुआ। यदि कोई गाने में बजाने में, नाचने में या किसी भी एक विद्या में प्रवीण हो, तो वह चेष्टा करने पर शीघ्र ही ईश्वर की प्राप्त पर उपता है।

### ' मृत्यु की याद करो ।' ' अभ्यासयोग ।'

" और तुम लोग जिस प्रकार देर तक अभ्यास करके गाना, बजाना या नाचना सीखते हो, उसी प्रकार ईश्वर में मन लगाने का अभ्यास करना होता है। पूजा, जप, ध्यान, इन सबका नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है।

" क्या तुम्हारा विवाह हो गया है ? कोई बाल-बच्चे हैं ?" विद्या-जी, एक लड़की का देहान्त हो गया है, फिर एक सन्तान हुई हैं।

श्रीरामकृष्ण-इसी बीच में हुआ और मर भी गया। तुम्हारी यह कम उम्र ! कहते हैं,-'सन्ध्या के समय पित मरा, कितनी रात तक रोऊँगो !' (सभी हँस पड़े।)

" संसार में सुख तो देख रहे हो! मानो आमड़ा फल, केवल गुठली और छिलका है। और फिर खाने से अम्लग्लूल हो जाता है!

"नाटक कम्पनी में नट का काम कर रहे हो, ठीक है, परन्तु वड़ा कष्ट होता है! अभी कम उम्र है, इसीलिए गोलगाल चेहरा है। इसके बाद सब विगड़ जायगा। नट प्रायः उसी प्रकार के होते हैं। मुँह सूखा, पेट मोटा, बाँह पर ताबीज़। (सभी हँसे।)

''मैंने क्यों विद्यासुन्दर का गाना सुना ? देखा—ताल, मान, गानाः सब अच्छे हैं । बाद में माँ ने दिखा दिया कि नारायण ही इन नटों का रूप धारण कर नाटक कर रहे हैं ।"

विद्या—जी, काम और कामना में क्या भेद है ?
श्रीरामकृष्ण—काम मानो वृक्ष का मूल है और कामना मानों
शाखा-प्रशाखायें।

''ये काम कोध लोम आदि लः रिपु एकदम तो जायेंगे नहीं, इसीलिए ईश्वर की ओर उनका मुँह फेर देना होगा। यदि कामना करनी हो, लोम करना हो तो ईश्वर को मिक्त की कामना करनी चाहिए और उन्हें पाने के लिए लोम करना चाहिए; यदि मद अर्थात् मत्तता करनी है, अहंकार करना है, तो 'में ईश्वर का दास हूँ, ईश्वर की सन्तान हूँ' यह कहकर मत्तता, अहंकार करना चाहिए। सम्पूर्ण मन उन्हें दिए बिना उनका दरीन नहीं होता।

''कामिनी और कांचन में मन का व्यर्थ में व्यय होता है। यह देखो न, वाल-वच्चे हुए हैं, नाटक में काम करना पड़ रहा है—इन सब अनेक कमों के कारण ईश्वर में मन का योग नहीं हो पाता।

"भोग रहने से ही योग घट जाता है। भोग रहने से ही कष्ट होता है। श्रीमद्भागवत में कहा है—अवधूत ने अपने चौबीस गुरुओं में चील को भी एक गुरु बनाया था। चील के मुँह में मछली थी, इसीलिए हज़ार कौओं ने उसे घेर लिया। मछली को मुँह में लेकर यह जिधर जाती थी उधर ही सब कौए काँच काँच करके उसके पीछें भागते थे। पर जब चील के मुँह से अपने आप मछली गिर गई, तो सब कौए मछली की ओर दौड़े, चील की ओर फिर न गये।

''मछली अर्थात् भोग की चीज़। कौए हैं चिन्तायें। जहाँ भोग है, यहीं चिन्ता है। भोगों का त्याग होने से ही शान्ति होती है।

"फिर देखो, अर्थ ही अनर्थ हो जाता है। तुम भाई भाई अच्छे हो, परन्तु भाई भाई में बटवारा के प्रश्न पर झगड़ा होता है। कुत्ते आपस में एक दूसरे को चाटते हैं, खूब प्रेम भाव रहता है। परन्तु उन्हें यदि कोई भात रोटो आदि कुछ फेंक दे, तो आपस में वे एक दूसरे को वाटने लगेंगे। " वीच-बीच में यहाँ पर आते जाना । (मास्टर आदि को दिखाकर) चै लोग आते हैं, रक्षिवार या किसी दूसरे अवकाश के दिन आते हैं।"

विद्या—हमारा रविवार तीन मास का होता है। श्रावण, भाद्रपद, और पीष—वर्षाकाल और धान काटने का समय। जी, आपके पास आयं, यह तो हमारा अहोभाग्य है!

"दक्षिणेश्वर में आते समय दो व्यक्तियों का नाम सुना था— आपका और ज्ञानार्णय का।"

श्रीरामकृष्ण — भाइयों के साथ मेल रखकर रहना। मेल रहने से ही देखने सुनने में सब भला होता है। नाटक में नहीं देखा? चार व्यक्ति गाना गा रहे हैं, परन्तु यदि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तान छेड़ दे तो नाटक पर ही पानी फिर जायगा!

विद्या— जाल में अनेक पक्षी फँते पड़े हैं। यदि एक साथ चेह्य करके जाल लेकर एक ही दिशा में उड़ जायँ तो बहुत कुछ बचाव हो सकता है। परन्तु यदि प्रत्येक पक्षी अलग अलग दिशा में उड़ने की चेहा करे, तो कुछ नहीं होता। नाटक में भी देखने में आता है, सिर पर घड़ा, और नाच रहा है।

श्रीरामकृष्ण— गृहस्थी करो, परन्तु सिर पर घड़े को ठीक रखी अर्थात् ईश्वर की ओर मन को स्थिर रखो ।

" मैंने पल्टन के लिपाहियों से कहा था, तुम लोग संसार का काम-काज करोगे, परन्तु कालकपी (मृत्युरूपी) मृसल हाथ पर पड़ेगा, इसका-- ख्याल रखना ।

'' उस देश में बढ़ई लोगों की औरतें ओखली में चिउड़ा कृटती हैं। एक औरत म्सल को उठाती और गिराती है, और दूसरी चिउड़ा उल्ट देती है—यह ध्यान रखते है कि कहीं मूसल हाथ पर न पड़ आय। इधर बच्चे को स्तन-पान भी कराती है और एक हाथ से भीगे धान को चून्हे पर रखकर पतीने में भून लेती है। फिर प्राहक के साथ बातचीत भी करती है, कहती है, तुम्हारे ऊपर इतने पैसे पहले के उधार हैं; दे जाना।

" ईश्वर में मन रखकर इसी प्रकार संसार में अनेकानेक कामकाज कर सकते हो, परन्तु अभ्यास चाहिए और होशियार रहना चाहिए, तक दोनों ओर की रक्षा होती है।"

## आत्मद्रीन या ईश्वर-द्रीन का उपाय-साधुरांग या विज्ञान (साइन्स)?

विद्या — जी, इसका क्या प्रमाण है कि आत्मा शरीर से पृथक् है ? '
श्रीगमकृष्ण — प्रमाण ? ईश्वर को देखा जा सकता है । तपस्या'
करने पर उनकी कृता से ईश्वर का दर्शन होता है । ऋषियों ने आत्मा का
साक्षात्कार किया था । साइन्स से ईश्वर-तत्व जाना नहीं जाता, उसके
हारा के कर इन इन्द्रिश्वास वातों का पता लगता है कि इसके साथ
उसे मि शने पर यह होता है और उसके साथ इने मिलाने पर यह होता
है; इसीलिए इस बुद्धि क ग्रास यह सब समग्रा नहीं जाता । साधुमंग
परना होता है । वैद्य के साथ रहते रहते नाई। परवना आ जाता है ।

#### विद्या—जी, अन समशा ।

श्रीरामकृष्य-तपस्या चाहिए, तन वस्तु की प्राप्ति होगी। शास्त्र के को को रह लेने से भी कुछ न होगा। 'गाना गांना' मुँह से अपने से नशा नहीं होता। गांना पीना पड़ता है।

" ईश्वर-दर्शन की बात लोगों को समझाई नहीं जा सकती। पाँच -वर्ष के बालक को पति-पत्नी के मिलने के आनन्द की बात समझाई -नहीं जा सकती।"

विद्या-जी, आत्मदर्शन किस उपाय से हो सकता है ?

इसी समय राखाल केमरे में भोजन करने बैठ रहे थे। परन्तु वहाँ अनेक लोग हैं, इसलिए सोच-विचार कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण आजकल राखाल का गोपाल-भाव से पालन कर रहे हैं। ठीक मानो माँ यशोदा का वात्सल्य-भाव।

श्रीरामकृष्ण—(राखाल के प्रति)—खा न रे ! ये लोग नहीं तो उठकर एएक ओर खड़े हो जायँ। (एक भक्त के प्रति) राखाल के लिए वर्फ़ रखो। (राखाल के प्रति) त् फिर बन-हुगली जायगा ? धूप में न जाना।

राख़ाल भोजन करने बैठे। श्रीरामकृष्ण फिर विद्या का अभिनय करनेवाले लड़के के साथ वार्तालाप कर रहे हैं।

श्रीरामऋष्ण—(विद्या के प्रति)—तुम सबने मन्दिर में प्रसाद क्यों नहीं लिया ? यहीं पर भोजन करते ।

विद्या—जी, सभी की राय तो एक सी नहीं है, इसीलिए अलग रसोई बन रही है। सभी लोग अतिथिशाला में भोजन करना नहीं चाहते।

राखाल भोजन करने बैठे हैं; श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बरामदें में बैठकर किर बातचीत कर रहे हैं।

(7)

#### · आत्मदुर्शन का उपाय J

श्रीरामकृष्ण-( विद्या अभिनेता के प्रति )-आत्मदर्शन का उपाय इ व्याकुलता । मन, वचन और कर्म ते उन्हें पाने की चेष्टा । जब देह भें ऋाफी पित्त जम जाता है, तो सभी चीज़ें पीली दिखती हैं; पीले के अतिरिक्त दूसरा कोई रङ्ग नहीं दिखता ।

"तुम नाटकवालों में जो लोग केवल औरतों का काम करते हैं, उनका प्रकृतिभाव हो जाता है। औरतों का चिन्तन करके औरतों की तरह चलना-फिरना, सभी कुछ उनके समान हो जाता है। इसी प्रकार रात-दिन ईश्वर का चिन्तन करने पर उन्हीं का स्वभाव प्राप्त हो जाता है।

" मन को जिस रङ्ग में रंगवाओं उसका वही रङ्ग हो जाता है। मन मानो धोवी के घर का धुला हुआ कपड़ा है।"

विद्या—तो इसे एक बार पहले धोबी के घर भेजना होगा ।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, पहले चित्तशुद्धि, उसके बाद मन को यदि ईश्वर-चिन्तन में छोड़ दो, तो उसी रङ्ग का बन जाएगा । किर यदि संसार करो, नाटकवाले का काम करो या जो कुछ भी करो, उसी प्रकार का बन जाएगा।

(३)

श्रीरामकृष्ण ने थोड़ा सा ही विश्राम किया या कि कलकत्ते से हरि, नारायण, नरेन्द्र वन्त्रोपाध्याय आदि ने आकर भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम किया। नरेन्द्र वन्त्रोपाध्याय प्रेसीडेन्सी कालेज के संस्कृत अध्यापक राजकृष्ण वन्त्रोपाध्याय के पुत्र हैं। घर में मेल न होने के कारण क्यामपुत्र में अलग मकान लेकर स्त्री-पुत्र के साथ रहते हैं। बहुत ही सरलिचत व्यक्ति हैं; २९-३० साल की उम्र होगी। जीवन के शेष भाग में उन्होंने प्रयाग में निवास किया था। ५८ वर्ष में उनका देहान्त हुआ था। धान के समय वे घण्टा-ध्विन आदि नाना प्रकार के शब्द सुनते थे। भूटान, उत्तर पिधम तथा अन्य अनेक प्रदेशों में उन्होंने भ्रमण किया था, बीच-बीच में श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने आते थे।

हरि (स्वामी तुरीयानन्द) उन दिनों अपने वाग बाजार के मकान्य में भाइयों के साथ रहते थे। जनरल असेम्ब्ली में प्रवेशिका (मैट्रिक) तक पढ़कर उस समय घर पर ईश्वर-चिन्तन, शास्त्रपाठ तथा योग का अभ्यास किया करते थे। कभी कभी दक्षिणेश्वर में जाकर श्रीरामकृष्ण का दर्शन करते थे। श्रीरामकृष्ण बाग बाजार में बलराम के घर जाने पर उन्हें कभी कभी बुला लेते थे।

### बौद्धधर्म की बात; ब्रह्म ज्ञानस्वरूप।

श्रीरामकृष्ण—(भक्तों के प्रति)—बुद्धदेव की वात हमने अनेक बार सुनी है। वे दस अवतारों में से एक हैं। ब्रह्म अचल, अटल है, निष्क्रिय हैं। और ज्ञानस्वरूप है। जब बुद्धि उस ज्ञानस्वरूप में लीन हो जाती है, उस समय ब्रह्मज्ञान होता है, उस समय मनुष्य बुद्ध बन जाना है।

"न्याङ्गटा (तोतापुरी) कहा करता था, मन का लय बुद्धि में, और बुद्धि का लय ज्ञानस्वरूप में हो जाता है।

"जब तक 'अहं' भाव रहता है, तब तक ब्रह्मज्ञान नहीं होता । ब्रह्मज्ञान होने पर, ईश्वर का दर्शन होने पर 'अहं' अपने वश में आ जाता है। ऐसा न होने पर 'अहं' को वशीभूत नहीं किया जा सकता। अपनी परदाई वो पकड़ना कठिन है, परन्तु सूर्य जब सिर पर आ जाता। है तो परछाई आ। हाथ के भीतर रहती है।"

भक-ईश्वर-दर्शन का स्वरूप कैसा है ?

श्रीरामक्रण नाटक का अभिनय नहीं देखा है ? लोग सब आपसः में बातचीत कर रहे हैं; ऐसे समय परदा उठ गया, तब सब लोगों का सारा मन अभिनय में लग जाता है। फिर बाहर की ओर दृष्टि नहीं रहती है इसी का नाम है समाधिस्य होना।

"फिर परदा गिरने पर पुनः वाहर की ओर दृष्टि । मायारूपी परदा गिरने पर फिर मनुष्य विहर्मुख हो जाता है । (नरेन्द्र वन्द्योपाध्याय के प्रति) तुमने अनेक देशों में भ्रमण किया है। कुछ साधुओं की कहानी सुनाओ।"

वन्द्योपाध्याय ने भुटान में दो योगियों को देखा था, वे आधा सेर नीम का रस पी जाते थे, ये ही सब कहानियाँ कह रहे हैं। फिर नर्भदा के तट पर साधु के आश्रम में गये थे। उस आश्रम के साधु ने पैण्ट पहने वंगाली बाबू को देखकर कहा था, 'इसके पेट में छुरी है।'

श्रीरामकृष्ण—देखों, साधुओं के चित्र घर में रखने चाहिए, इसते सदा ईश्वर का उद्दीपन होता है।

वन्द्योपाध्याय—मेंने आपका चित्र कमरे में रखा है और साथ ही एक पहाड़ी साधु का चित्र भी रखा है,—हाथ में गांजा की चिलम में आग जल रही है ।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, साधुओं का चित्र देखने से उद्दीपन होता है। जैसे मिट्टी का बना हुआ आम देखने से वास्तविक आम का उद्दीपन होता है, युवती स्त्री देखने से लोगों के मन में जिस प्रकार भोग का उद्दीपन होता है।

" इसीलिए तुम लोगों से कहता हूँ कि सदैव ही साधु-सङ्ग आव-रयक है। (वन्द्योपाध्याय के प्रति) संसार की ज्वाला हैं तो देखी है। भोग रेने में ही ज्वाला है। चील के मुँह में जब तक मछली थी, तब तक राण्ड के सुण्ड कीए आकर उसे तङ्ग कर रहे थे।

" साधु-संगति में शानित होती है। जल के भीतर मगर बहुत देर तफ रहता है, साँस लेने के लिए एक एक बार जल के ऊपर चला आता है। उस समय साँस लेकर शान्त हो जाता है।"

नाटकवाला—जी, आपने भोग की वातें कहीं सो ठीक हैं। ईश्वर रो भोग गोंगने पर अन्त में विपत्ति होती है। मन में कितने प्रकार की भा. २,८ कामनायें उठ रही हैं, सभी कामनाओं से तो मङ्गल नहीं होता । ईश्वर कल्पतर हैं। मनुष्य उनसे जो भी कुछ माँगता है, वही उसे प्राप्त होता है। अब उसके मन में यदि ऐसी भावना हो कि 'ये तो कल्पतर हैं अच्छा, देखें, यदि शेर यहाँ पर आ जाय तो जानें।' वस शेर की याद करते ही शेर आ खड़ा होता है और उसे खा जाता है।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, यह ध्यान में रखना कि शेर आता है। अधिक और क्या कहूँ, इधर मन रखो, ईश्वर को न भूळो—सरल भाव से उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देंगे।

" एक और बात, —नाटक के अन्त में कुछ हरिनाम करके समाप्त किया करो । इससे जो लोग गाते हैं और जो लोग सुनते हैं वे सभी ईश्वर का चिन्तन करते करते अपने अपने स्थानों में जायेंगे।"

नाटकवाले प्रणाम करके विदा हुये।

### गृही भक्तों की स्त्रियों को उपदेश ।

दो भक्तों की स्त्रियों ने आकर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। वे श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने आई हैं, इसलिए उपवास किये हुई हैं। दोनों ही घूँघटवाली, दो भाइयों की पितनयाँ हैं। उम्र यही २२-२३ वर्ष के भीतर ही होगी। दोनों ही पुत्रों की मातायें हैं।

श्रीरामकृष्ण—(स्त्रियों के प्रति)—देखो, तुम शिवपूजा किया करो। कैसे पूजा करनी होती है, 'नित्यकर्म' नाम की पुस्तक है, उसे पढ़कर देख लेना। देवपूजा करने से बहुत देर तक देवता का काम कर सकोगी। फूल चुनना, चन्दन घिसना, देवता के वर्तनों को मलना, देवता के लिए जलपान की सामग्री को सजाना—ये सब काम करने से उधर ही मन लगा रहेगा। नीच बुद्धि, हिंसा, कोध ये सब भाग जायेंगे।

सुम दोनों—देवरानी जेटानी जब आपस में वातचीत किया करो, तो देवताओं की ही बातें किया करो ।

"किसी प्रकार से ईश्वर में मन को लगा देना। एक बार भी उनकी विस्तृति न हो। जैसे तेल की घार—उसके बीच कुछ और नहीं है। एक ईट या पत्थर को भी यदि ईश्वर मानकर भक्ति के साथ उसकी पूजा करो, तो उससे भी उनकी कृपा से ईश्वर-दर्शन हो सकता है।

" पहले जो कहा,शिवपूजा, —यह सब पूजा करनी चाहिए ! उसके बाद मन पक्का हो जाने पर अधिक दिन पूजा नहीं करनी पड़ती ! उस समय सदा ही मन का योग बना रहता है; — सदा ही स्मरण-मनन होता रहता है।"

वड़ी वहू-(श्रीरामकृण के प्रति)—हमें क्या कृपा कर कुछ शंत्र दे देंगे ?

श्रीरामकृष्ण-(स्नेह के साथ)—में तो मंत्र नहीं देता। मंत्र देने से दिएय का पाप-ताप टेना पड़ता है। माँ ने मुझे बच्चे की स्थिति में रखा है। अब तुम्हें जो शिवपूजा के लिए कह दिया है वही करो। बीच-बीच में आती रहना, बाद में ईश्वर की इच्छा ते जो होने का है, होगा। स्नान-पात्रा के दिन फिर आने की चेष्टा करना।

"पर पर हरिनाम करने के लिए भैंने जो कहा था, क्या वह हो रहा है ! "

बहु-जी हों।

शीनगरूण-तुम लोग उपवास करके क्यों आई हो ! खाकर आना चाहिए | " स्त्रियाँ मेरी माँ का एक-एक रूप हैं न; इसीलिए में उनका कष्ट नहीं देख सकता। जगनमाता का एक-एक रूप। खाकर आओगी, आनन्द में रहोगी।"

यह कहकर श्री॰ रामलाल को आदेश दिया कि वह उन बहुओं को जलपान कराए। फलहारिणी पूजा का प्रसाद—लूची, तरह-तरह के फल, ग्लास-ग्लास भर शरबत और मिठाई आदि उन्होंने प्रहण किया।

श्रीरामकृष्ण ने कहा, "तुम लोगों ने कुछ खा लिया तो अब मेरा मन शान्त हुआ। मैं स्त्रियों को उपवासी नहीं देख सकता।"

श्रीरामकृष्ण शिवमन्दिर की सीढ़ी पर बैठे हैं। दिन के पाँच वर्जे का समय होगा। पास ही अधर, डाक्टर, निताई, मास्टर आदि दो-एक भक्त बैठे हैं।

श्रीरामकृष्ण-(भक्तों के प्रति)-देखो,मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है। अब कुछ गुह्य बातें कहने के उद्देश्य से एक सीढ़ी नीचे उतरकर भक्तों के पास जा बैठे।

मनुष्य में ईश्वर का सबसे अधिक प्रकाश; अवतारतत्व।

श्रीरामकृष्ण — तुम लोग भक्त हो, तुमसे कहने में हानि नहीं — आज-कल मुझे ईश्वर के चिन्मय रूप का दर्शन नहीं होता। साकार नर-रूप में उनका दर्शन करता हूँ। ईश्वर के रूप का दर्शन, स्पर्शन तथा आलिंगन करना मेरा स्वभाव है। अब ईश्वर मुझसे कह रहे हें, 'तुमने देह धारण' की है, साकार नर-रूपों के साथ आनन्द करो।'

"व तो सभी भूतों में विद्यमान हैं, परन्तु मनुष्य में अधिक प्रकट हैं।
"मनुष्य क्या कम है जी! ईश्वर का चिन्तन कर सकता है, अनन्त का चिन्तन कर सकता है; दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता।

### आत्मद्शेन के उपाय

"टूसरे प्राणियों में, बृक्षलज्ञाओं में तथा सर्व भूतों में वे हैं, परन्तु अनुष्य में उनका अधिक प्रकाश है।

"अग्नि-तत्व सर्व भूतों में है, सब चीज़ों में है, परन्तु लकड़ी में अधिक प्रकट है।

"राम ने लक्ष्मण से कहा था, 'भाई, देखो, हाथी इतना नड़ा जानवर है, परन्तु ईश्वर का चिन्तन नहीं कर सकता।"

"फिर अवतार में अधिक प्रकट हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा था, 'भाई, जिस मनुष्य में रागा-भक्ति देखो,—भाव में हँसता है, रोता है, नाचता है,—वहीं पर में हूँ।"

श्रीरामकृष्ण जुपचाप बैटे हैं। योड़ी देर बाद फिर बातचीत करने रूगे। श्रीरामकृष्ण —अच्छा, केशव सेन बहुत आता था। यहाँ पर आकर तो यह बहुत बदल गया। हाल में तो उसमें बहुत कुछ विशेषता आ गई थी। यहाँ दलबल के साथ कई बार आया था। फिर अकेले आने की एच्छा थी। केशव का पहले वैसा साबुसंग नहीं हुआ था।

"कोल्टोला के मकान पर भेंट हुई । हृदय साथ था । केशव सेन जिस कमरे में था, उसी कमरे में हमें बैटाया । मेज पर शायद कुछ लिख रहा था, बहुत देर बाद कलम छोड़कर कुसी से नीचे उत्तरकर थैटा । एमें नमस्कार आदि कुछ नहीं किया ।

"यहाँ पर कभी कभी आता था। मेंने एक दिन भावविभोर स्थिति में पहा, 'साधु के सामने पैर पर पैर रखकर नहीं बैटना चाहिए; उससे रजोगुण भी कृष्टि होती है।' वह जब भी आता, में स्वयं उसे नमस्कार करता था; तब उसने भीरे भीरे भृमिष्ठ होकर नमस्कार करना चीखा। "फिर मैंने केशव से कहा, 'तुम लोग हरिनाम किया करो, किल-युग में उनके नाम-गुणों का कीर्तन करना चाहिए। तब उन लोगों ने खोल-करताल लेकर हरिनाम करना प्रारम्भ किया।\*

" हरिनाम में मेरा और भी विश्वास क्यों हुआ ? इसी देवमन्दिर में बीच बीच में सन्त लोग आया करते हैं। एक मुलतान का साधु आया या, गंगासागर के यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। (मास्टर को दिखाकर) इन्हीं की उम्र का होगा वह साधु। उसी ने कहा था, उपाय नारदीय भक्ति।

"केशव एक दिन आया था। रात के दस बजे तक रहा। प्रताप तथा अन्य किसी किसी ने कहा, 'आज यहीं रहेंगे।' हम सब लोग वटवृक्ष के नीचे (पंचवटी में) बैठे थे। केशव ने कहा, 'नहीं, काम है, जाना होगा।'

" उस समय मेंने हँसकर कहा, ' मछली की टोकरी की गन्ध न होने पर क्या नींद नहीं आयेगी ? एक मछली वेचनेवाली एक माली के घर अतिथि बनी थी। मछली वेचकर आ रही थी, साथ में मछली की टोकरी थी। उसे फूलवाले कमरे में सोने को दिया गया। फूलों की गन्ध से उसे अधिक रात तक नींद नहीं आई। घरवाली ने उसकी वह दशा देखकर कहा, 'क्यों तुम छटपटा क्यों रही हो?' उसने कहा, 'कौन जाने भाई! शायद इस फूल की गन्ध से ही नींद नहीं आ रही है। मेरी मछली की टोकरी जरा ला दो तो सम्भव है नींद आ जाय।' अन्त

<sup>\*</sup>श्री० केशव सेन खोल-करताल लेकर कुछ वर्षों से ब्रह्मनाम कर रहें थे। श्रीरामकृष्ण के साथ १८७५ में साक्षात्कार होने के बाद से विशेष रूप से हरिनाम तथा माँ के नाम का 'खोल-करताल' लेकर कीर्तन करने लगे।

में मछली की टोकरी लाई। उस पर जल छिड़ककर उसने नाक के पात रख ली। फिर खरीटे के साथ सो गई!

" कहानी सुनकर केशव के दलवाले ज़ोर से हैंसने लगे।

"कशव ने सार्यकाल के बाद गंगाबाट में उपासना की। उपासना के बाद मेंने केशव से कहा, 'देखो, भगवान ही एक रूप में भागवत बने हैं, इसीलिए वेद, पुराण, तंत्र इन सबकी पूजा करनी चाहिए। फिर एक रूप में वे भक्त बने हैं; भक्त का हृदय उनका बैठकघर है। बैठकघर में जाने से अनायास ही बाबू का दर्शन होता है। इसीलिए भक्त की पूजा से भगवान की पूजा होती:है।

" केशव तथा उनके दलवालों ने इन वातों को बढ़े ही ध्यान से मुना । पृणिमा की रात, चारों ओर चाँदनी फैली हुई थी । गंगातट पर सीदी के ऊपर हम सब लोग बैठे हुए थे । मैंने कहा, सभी लोग कहो, 'भागवत भक्त भगवान ।'

"उस समय सभी ने एक स्वर से कहा, 'भागवत भक्त भगवान ।' फिर मेंने कहा, 'कहो, ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही ब्रह्म है। ' उन्होंने फिर एक स्वर से कहा, 'ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही ब्रह्म है।' मेंने उनसे कहा, 'जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, उसी को मैं माँ कहता हूँ। माँ बहुत भीटा नाम है।'

"जब फिर उनते कहा, 'फिर कहो, गुरु कृष्ण वैष्णव ।' उस समय केराव बोला, 'महाराज, उतनी दूर नहीं। इससे तो सभी लोग हमें फहर वैष्णव समसेंगे।'

"कराव से बीच बीच में कहता था, 'जिते तुम लोग त्रल कहते हो, उसी फो में राषि, आचाराणि कहता हूँ। जिस समय वे वाणी एवं मन से परे, निर्गुण, निष्किय हैं, उस समय वेद में उन्हें ब्रह्म कहा है। जब देखता हूँ कि वे सृष्टि, स्थिति, प्रलय कर रहे हैं, तब उन्हें शक्ति, आद्याशक्ति आदि सब कहता हूँ।

"केशव से कहा, 'गृहस्थी में रहकर साधना होना बड़ा कठिन है—जिस कमरे में अचार, इमली और जल का घड़ा हो, उस कमरे में रहकर सित्रपात का रोगी कैसे अच्छा हो सकता है ! इसीलिए बीच बीच में साधन-भजन करने के लिए निर्जन स्थान में चले जाना चाहिए ! वृक्ष का तना मोटा होने पर उसमें हाथी बाँध दिया जा सकता है, परन्तु पौधों को गाय-बिछया-बकरे चर जाते हैं ।' इसीलिए केशव ने व्याख्यान में कहा, 'तुम लोग पक्के बनकर संसार में रहो ।'

(भक्तों के प्रति) "देखों, केशव इतना बड़ा पण्डित, अंग्रेजी में लेक्चर देता था, कितने लोग उसे मानते थे, स्वयं सम्राज्ञी विक्टोरिया ने उसके साथ बैठकर बातचीत की है। परन्तु वह जब यहाँ आता था, तो नंगे बदन। साधुओं का दर्शन करना हो तो हाथ में कुछ लाना चाहिए, इसीलिए फल हाथ में लेकर आता था। बिलकुल अभिमानशून्य।

(अधर के प्रति) "देखो, तुम इतने वड़े विद्वान, फिर डेपुटी हो, फिर भी स्त्री के ऐसे वश में हो। आगे वढ़ो। चन्दन की लकड़ी के बाद भी और अच्छी अच्छी चीज़ें हें; चांदी की खान, उसके बाद सोने की खान, उसके बाद हीरा, जवाहिरात। लकड़हारा वन में लकड़ी काट रहा था, इसीलिए बहाचारी ने उससे कहा, 'आगे बढ़ो।'"

शिवमन्दिर से उतरकर श्रीरामकृष्ण आंगन में से होकर अपने कमरे की ओर आ रहे हैं। साथ हैं अधर, मास्टर आदि मक्तगण। इसी समय विष्णुघर के सेवक पुजारी श्री० राम चंटजीं ने आकर समाचार दिया—श्री श्री माँ की नौकरानी को हैजा हुआ है।

गम चॅटजीं—(श्रीरामकृष्ण के प्रति )—मैंने तो दस बजे ही कहा था, आप लोगों ने नहीं सुना ।

श्रीरामकुण-में क्या कहें ?

राम चॅंटजीं-आप क्या करेंगे ? राखाल, रामलाल ये सब थे, उनमें से किसी ने कुछ न किया ।

मास्टर-किशोरी (गुप्त) दवा लाने गया है, आलम वाजार से । श्रीनामकृष्ण-क्या अकेला ही ? कहाँ से लाएगा ?

मास्टर-और कोई साथ नहीं है। आलम वाजार से लाएगा।

श्रीगमकृष्ण-( मास्टर के प्रति )-जो लोग रोगी की देखभाल कर रहे हैं उन्हें समझा दो कि रोग बढ़ने पर क्या करना होगा । और रोग गम होने पर क्या खायेगी यह भी बता दो ।

मास्टर⇒जी, अच्छा ।

अब भण स्त्रियों ने आकर प्रणाम किया । उन्होंने विदा ली।

श्रीरामगुण्ण उनसे पिर बोले, "शिवपूजा जैसे कहा वैसे किया करो; और खा-पीकर आया करो। नहीं तो मुझे कप्ट होता है। स्नान-यात्रा के दिन पिर आने की चेप्टा करना।"

अब श्रीरामहाण पश्चिम के गोल वरामदे में आकर बैठे हैं। वन्ची-पाप्पाव, हरि, मास्टर आदि पास बैठे हैं। वन्चीपाध्याय के सब पारिवारिक पाष्ट श्रीरामहाण जानते हैं।

शीनमहाण—देखों, 'एक कौषीन' के लिए सब कर हैं । दिहाइ करके पालक्षे हुए हैं, इसीलिए नौकरी करनी पड़ती है । साहु हैं जिन रोकर परेशान हैं । संसारी परेशान है भार्या लेकर । किर परशालों है साम बनाव नहीं है, इसीलिए अलग मकान करना पड़ा। (हँसकर) चैतन्यदेव ने नित्यानन्द से कहा था, ' सुनो सुनो, नित्यानन्दभाई, संसारी जीव की कभा गति नहीं है।'

मास्टर—(मन ही मन)-सम्भव है, श्रीरामकृष्ण अविद्या के संसार की बात कर रहे हैं। सम्भव है,अविद्या के संसार में 'संसारी जीव' रहते हैं।

श्रीरामकृष्ण--( मास्टर को दिखाकर वन्द्योपाध्याय के प्रति )--ये भी अलग मकान लेकर रहते हैं। एक समय दो मनुष्यों की मेंट हुई। एक ने दूसरे से पूछा, 'तुम कौन हो?' दूसरे ने कहा, 'मैं हूँ विदेशी।' फिर उसने पहले से पूछा, 'और तुम कौन हो?'—'मैं हूँ विरही।' (सभी हैंसे।) दोनों में अच्छा मेल होगा!

"परन्तु द्यरणागत होने पर फिर भय नहीं रहता, वे ही रक्षा करेंगे।"

हरि-अच्छा, कुछ लोगों को उन्हें प्राप्त करने में उतना विलम्ब क्यों होता है ?

श्रीरामकृष्ण—बात क्या है, जानते हो ?—मोग और कर्म समाप्त हुए विना व्याकुलता नहीं आती | वैद्य कहता है, 'दिन बीतने दो, उसके बाद साधारण औषि से ही लाभ होगा।'

''नारद ने राम से कहा, 'राम ! तुम अयोध्या में बैठे हो, रावण का वध कैसे होगा ? तुम तो उसी के लिए अवतीर्ण हुए हो।' राम ने कहा, 'नारद ! समय होने दो, रावण का कर्म-क्षय होने दो, तब उसके वध की तैयारी होगी।'"

श्रीरामकृष्ण की विज्ञानी की स्थिति । हरि-अच्छा, संसार में इतने दुःख क्यों हें ? श्रीरामकृष्ण—यह संसार उनकी लीला है, खेल की तरह। इस लीला में सुख-दु:ख, पाप-पुण्य, ज्ञान-अज्ञान, भला-बुरा सब कुछ है;दु:ख,-पाप ये सब न रहने से लीला नहीं चलती।

"लुका-लुकी अल खेल में खूँटी छूना पड़ता है। खेल के प्रारम्भ में ही ढाई छुने पर वह सन्तुष्ट नहीं होती। ईश्वर (ढाई) की इच्छा है कि खेल कुछ देर तक चलता रहे। उसके वाद—'लाखों पतंगों में से दो-एक कटते हैं, मों, तब तुम हँसती हुई हथेली बजाती हो!'

"अर्थात् ईश्वर का दर्शन करके एक-दो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं,— बहुत तपत्या के बाद, उनकी छुपा से । तब में आनन्द से हथेली बजाती है,—'ओहो ! कट गया ' यह कहकर ।"

हरि-परन्तु इसी खेल में तो हमारे प्राण नो निकलते हैं!

श्रीरामकृष्ण-(हँसकर)-तुम कौन हो कहो न ! ईश्वर ही सब कुछ बने हुए हैं-माया, जीव, जगत्, चौबीस तत्व ।

"साँप बनकर काटता हूँ, और ओहा बनकर झाड़-फूक करता हैं। ये विद्या, अविद्या दोनों ही बने हुए है। अविद्या-माया द्वारा अज्ञानों जीव बने हुए हैं, विद्या-माया द्वारा तथा गुरु के रूप में ओझा बनकर झाड़- पूरा वस रहे हैं।

"अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान । ज्ञानी देखते हैं, वे ही कर्ता है । सृष्टि,. रिगति तथा संखर कर रहे हैं । विज्ञानी देखता है कि वे ही यह सब बने हुए हैं ।

'महाभाव, प्रेम होने पर देखता है, उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।

"भाव पे सामने भिल पीकी है। भाव पक्ते पर महाभाव, प्रेम !"

(वन्द्योपाध्याय के प्रति ) "क्या तुम अभी भी ध्यान के समय व्यण्टे का शब्द सुनते हो ?"

वन्द्यो० — रोज उसी शब्द को सुनता हूँ। फिर रूप का दर्शन! व्यक वार मन द्वारा अनुभव कर छेने पर क्या वह फिर रुकता है!

श्रीरामकृष्ण — (हँसकर) — हा; लकड़ी में एक बार आग लग जाने पर फिर बुझती नहीं। ( मक्तों के प्रति ) ये विश्वास की अनेक बाँतें जानते हैं।

वन्द्यो • — मेरा विश्वास बहुत अधिक है !

श्रीरामकृष्ण—अपने घर की औरतों को वलराम की लड़िक्यों के -साथ लाना।

वन्द्यो • — बलराम कौन हैं ?

श्रीरामऋष्ण—बलराम को नहीं जानते ? वोसपाड़ा में घर है।

किसी सरलचित्त व्यक्ति को देखकर श्रीरामकृष्ण आनन्द में विभोर हो जाते हैं। वन्द्योपाध्याय बहुत सरल हैं। निरंजन भी सरल है। इसीलिए उसे भी बहुत चाहते हैं। निरंजन भी बहुत चाहते हैं।

श्रीरामकृष्ण-(मास्टर के प्रति)-तुम्हें निरंजन से मिलने के लिए न्यों कह रहा हूँ ? यह देखने के लिए कि वह वास्तव में सरल है या नहीं ।

# परिच्छेद ९

# संसार में किस प्रकार रहना चाहिए।

(१)

### जन्मोत्सव दिन । भक्तों के संग में ।

श्रीरामकृष्ण पंचवटी के नीचे पुराने वटवृक्ष के चबूतरे पर विजय, केदार, मुरेन्द्र, भवनाथ, राखाल आदि बहुत से भक्तों के साथ दक्षिण की ओर मुँह किये बैठे हैं। कुछ भक्त चबूतरे पर बैठे हैं। अधिकांशा चबूतरे के नीचे, चारों ओर खड़े हुए हैं। दिन के एक बजे का समय होगा। रविवार २५ मई, १८८४।

श्रीरामकृष्ण का जन्म-दिन फाल्गुन, ग्रुक्त हितीया है। परन्तु उनका हान अभी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए अब तक जन्मोत्सव नहीं मनाया गया। अब हाथ बहुत कुछ अच्छा है। इसलिए भक्तगण आनन्द मनाना नाहते हैं। सहचरी का गाना होगा। सहचरी की उम्र ज्यादा हो गई है, परन्तु कीर्तन करने में उसकी प्रसिद्धि है।

मास्टर श्रीरामकृष्ण को कमरे में न देख पंचवटी की ओर चले आये। पैखा, सबके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। उन्होंने यह नहीं देखा पि श्रीरामकृष्ण भी पेड़ के नीचे चवृतरे पर बैठें हैं। मास्टर खड़े थे— भीरामकृष्ण के बिलकुल सामने। उन्होंने व्ययतापूर्वक पृष्ठा, वे कहाँ हैं ? उनकी यह बात सुनकर सब के सब बड़े जोर से हँस पड़े। एकाएक सामने श्रीरामकृष्ण को देखकर वे लिजत हो गये, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। देखा, श्रीरामकृष्ण के बाई ओर केदार (चटजी) और विजय (गोस्वामी) चन्तरे पर बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण दक्षिण की ओर मुँह किये बैठे हैं।

(वन्द्योपाध्याय के प्रति ) "क्या तुम अभी भी ध्यान के समय विष्टे का शब्द सुनते हो ?"

वन्द्यो० — रोज उसी शब्द को सुनता हूँ। फिर रूप का दर्शन!

स्यक वार मन द्वारा अनुभव कर छेने पर क्या वह फिर रुकता है!

श्रीरामकृष्ण — (हँसकर) — हा; लकड़ी में एक बार आग लग जाने पर फिर बुझती नहीं। ( भक्तों के प्रति ) ये विश्वास की अनेक बातें जानते हैं।

वन्द्यो • — मेरा विश्वास बहुत अधिक है !

श्रीरामऋष्ण—अपने घर की औरतों को वलराम की लड़िकयों के -साथ लाना।

वन्द्यो • — बलराम कौन हैं ?

श्रीरामकृष्ण-बलराम को नहीं जानते ? वोसपाड़ा में घर है ।

किसी सरलचित्त व्यक्ति को देखकर श्रीरामकृष्ण आनन्द में विभोर हो जाते हैं। वन्द्योपाध्याय बहुत सरल हैं। निरंजन भी सरल है। इसीलिए उसे भी बहुत चाहते हैं। निरंजन भी बहुत चाहते हैं।

श्रीरामकृष्ण-(मास्टर के प्रति)-तुम्हें निरंजन से मिलने के लिए -क्यों कह रहा हूँ ? यह देखने के लिए कि वह वास्तव में सरल है या नहीं।

# परिच्छेद ९

# संसार में किस प्रकार रहना चाहिए।

(१)

### जन्मोत्सव दिन । भक्तों के संग में ।

श्रीरामकृष्ण पंचवटी के नीचे पुराने वटवृक्ष के चवूतरे पर विजय, केदार, सुरेन्द्र, भवनाथ, राखाल आदि बहुत से अक्तों के साथ दक्षिण की ओर मुंह किये बैठे हैं। कुछ भक्त चवूतरे पर बैठे हैं। अधिकांशा चयूतरे के नीचे, चारों ओर खड़े हुए हैं। दिन के एक बजे का समय होगा। रविवार २५ मई, १८८४।

श्रीरामकृष्ण का जनम-दिन फालगुन, ग्रुक्ल द्वितीया है। परन्तु उनका हाय अभी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए अब तक जनमोत्सव नहीं मनाया गया। अब हाथ बहुत कुछ अच्छा है। इसलिए मक्तगण आनन्द मनाना चाहते हैं। यहचरी का गाना होगा। सहचरी की उम्र ज्यादा हो गई है, परन्तु कीर्तन करने में उसकी प्रसिद्धि है।

गास्टर श्रीरामकृष्ण को कमरे में न देख पंचवटी की ओर चले आगे। देखा, सबके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। उन्होंने यह नहीं देखा वि श्रीरामकृष्ण भी पेड़ के नीचे चवृतरे पर बैठें हैं। मास्टर खड़े थे—शीरामकृष्ण के बिलकुल सामने। उन्होंने व्ययतापूर्वक पृछा, वे कहाँ हें ? उनकी पर बात सुनकर सब के सब बड़े जोर से हँस पड़े। एकाएक सामने श्रीरामकृष्ण को देखकर वे लिजत हो गये, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। देखा, श्रीरामकृष्ण के बाई ओर केंदार (चटजी) और विजय (गोस्त्रामी) चन्तरे पर बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण दक्षिण की ओर मुँह किये बैठे हैं। श्रीरामऋष्ण-(सहास्य, मास्टर से)—देखो, हमने दोनों को, केंदार और विजय को कैसा मिला दिया है!

श्रीवृन्दावन से श्रीरामकृष्ण माधवी-लता ले आये थे। उसे पंचवटी में १८६८ ई॰ में लगाया था। अब वह लता खूब बड़ी हो गई है। छोटे छोटे लड़के उस पर बैठकर झ्ल रहे हैं, नाच रहे हैं। श्रीरामकृष्ण आनन्दपूर्वक देखते हुए कह रहे हैं— वन्दर के बच्चों का हैंसा भाव है, गिर जाने पर भी नहीं छोड़ते!

सुरेन्द्र चबूतरे के नीचे खड़े हैं। श्रीरामकृष्ण स्नेहपूर्वक कह रहे हैं-ज़ुम ऊपर चले आओ, इस तरह पैर भी मज़े में झुला सकोगे!

सुरेन्द्र ऊपर चले गये। भवनाथ कुर्ता पहने हुए बैठे हैं, यह देखकर -सुरेन्द्र ने कहा, 'क्यों जी, आप विलायत जा रहे हैं क्या ?'

> श्रीरामकृष्ण हँसते हुए कहते हैं, हमारा विलायत ईश्वर के पास है। श्रीरामकृष्ण मक्तों से अनेक विषयों पर बातचीत कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—में कभी कभी घोती-कपड़ा फेंककर आनन्दमय होकर चूमता था। शम्भू ने एक दिन कहा, क्यों जी, तुम इसीलिए कपड़े फेंककर चूमते हो!—बड़ा आराम मिलता है!—मेंने एक दिन ऐसा करके देखा था।

सुरेन्द्र —आफिस से लौटकर कपड़े उतारता हुआ कहता हूँ, माँ, त्तुमने कितने बन्धनों से जकड़ रखा है।

श्रीरामकृष्ण—अष्टपाशों से बाँध रखा है। लज्जा, गृणा, भय, जाति-अभिमान, संकोच, छिपाने की इच्छा आदि सब।

श्रीरामकृष्ण गाने लगे । पहले गाने का भाव है—'माँ, मुझे यही खेद है कि तुम्हारे जैसी माता के रहते भी मेरे जागते हुए घर में चोरी हो।' दूसरे गाने का अर्थ है— 'माँ, तुम इस संसार में खूब पतंग उड़ा रही हो। आशा की वायु पर पतंग उड़ रही है, उसमें माया की होर लगी हुई है।'

श्रीरामकृष्ण—माया की डोर स्त्री-पुत्र हैं। 'विषय से वह डोर मांजी गई है, इसीलिए उसमें इतनी तेज़ी आ गई है।' विषय अर्थात् कामिनी-कांचन।

श्रीरामकृष्ण फिर गाने लगे । गीत का भाव—"संसार में पासा खेलने के लिए आना है । यहाँ आकर भैंने बड़ी-बड़ी आशाएँ की थीं । आशा की आशा भग्न दशा ही है । पहले मेरे हक में पंजा आया । पौ- वारह ! अटारह, सोलह, जिस तरह फिर फिरकर आया करते हैं, उसी तरह में भी युग और युगान्तरों में आता गया । कच्चे वारह के पड़ने पर, गों, पंजे और छक्के में मुझे वँघ जाना पड़ा । छः दो आठ, छः चार दस, मों, ये कोई मेरे वश में नहीं हैं । इस खेल में मुझे कोई यश न मिला। अब तो वाजी भी खतम होनी चाहती है ।"

श्रीरामकृष्ण—पंजा अर्थात् पद्यभूत । पंजे और छक्के में वैंघ जाना, अर्थात् पद्यभूतों और पट्रिपुओं के वहा में आना । छः तीन नो को अंगृटा दिखाना, अर्थात् छः रिपुओं के वस में न आना और रीनो गुणों के पार हो जाना ।

"सत्त्र, रज और तम, इन तीनों गुणों ने आदमी को अपने वश में घर रखा है। तीनों भाई-भाई हैं। सत्त्व के रहने पर वह रज को बुला रापता है और रज के रहने पर वह तम को बुला सकता है। तीनों गुण चीर हैं। तमोगुण विनाश करता है, रजोगुण बद्ध काता है, सतोगुण बन्धन तो ज़रूर खोलता है, परन्तु वह ईश्वर के पास तक नहीं ले जा सकता।"

विजय-( सहास्य )---सत् भी चौर है न ! श्रीरामकृष्ण—(सहास्य)—वह ईश्वर के पास नहीं ले जा सकता, भरन्तु रास्ता दिखा देता है।

भवनाथ - वाह! कैसी सुन्दर बात है! श्रीरामकृष्ण—हाँ, यह बड़ी ऊँची बात है। भक्तगण ये सब बातें सुनकर आनन्द मना रहे हैं।

### ( ? )

#### कामिनी-कांचन के सम्बन्ध में उपदेश।

श्रीरामकृष्ण- बन्धन का कार्ण कामिनी-कांचन है । कामिनी-कांचन ही संसार है। कामिनी-कांचन ही हमें ईश्वर को देखने नहीं देता।

यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने अंगौछे से मुख छिपा लिया । फिर कहा, " क्या अव तुम लोग मुझे देख रहे हो ? यही आवरण है। यह कामिनी-कांचन का आवरण दूर हुआ नहीं कि चिदानन्द मिले !

''देखो न, जिसने स्त्री का सुख छोड़ा उसने संसार का सुख छोड़ा, ईश्वर उसके बहुत निकट हैं।"

कोई भक्त बैठे, कोई खड़े ये सब बातें मुन रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—( केंदार, विजय आदि से )-स्त्री का सुख जिसने छोड़ा, उसने संसार का सुख छोड़ा। यह कामिनी-कांचन ही आवरण है। तुम्हारे इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, तो भी तुम लोग उसी में हो! कही, मन ही मन विचार करके देखो ।

विजय--जी हाँ, यह सच है।

केदार चुप हैं। श्रीरामकृष्ण फिर कहने लगे—"सभी को देखता हूँ, स्त्रियों के वशीभृत हैं। में कप्तान के घर गया था। वहाँ से होकर गम के घर जाना था। इसलिए कप्तान से कहा—'गाड़ी का किराया दे दो।' कप्तान ने अपनी स्त्री से कहा। वह स्त्री भी वैसी ही थी—'क्या हुआ, क्या हुआ' करने लगी! अन्त में कप्तान ने कहा, 'स्तर, वे ही लोग (राम आदि) दे देंगे।' गीता-भागवत-वेदान्त सब स्त्री के सामने छकते हैं! (सब हँसते हैं।)

"रुपया-पैसा और सर्वस्व वीत्री के हाथ में ! और फिर कहा जाता है—'में दो रुपये भी अपने पास नहीं रख सकता—न जाने मेरा स्वमाव केसा है।'

"बड़े बाबू के हाथ में बहुत से काम हैं, परन्तु वे किसी को देतें नहीं। एक ने कहा, गुलाव-जान के पास जाकर सिफारिश कराओं तो काम हो जायगा। गुलाव-जान बड़े बाबू की रखेली है।

"पुरुषों में यह समझ नहीं रह गई कि देखें कि वे स्त्रियों के कारण कितना उतर गये हैं।

"फिले में जब गाड़ी पर सवार होकर पहुँचा, तब जान पड़ा कि में साधारण रास्ते से होकर आया । वहाँ पहुँचने पर देखा तो चार मंजिल नीचे चला गया था । रास्ता ढाव्ह् था । जिसे भृत पकड़ता है, नह नहीं समझ सकता है कि उसे भूत लगा है । वह सोचता है, में बिलकुल टीक हूँ।"

विजय-( सहास्य )—कोई ओझा मिल गया तो वह उतार देता है। शीगमरूष्ण ने इसका विशेष उत्तर नहीं दिया, फेवल कहा, वह रिश्रर पी इच्छा है। वे फिर स्त्रियों के सम्बन्ध में कहने लगे।

मा. २, ९

श्रीरामकृष्ण — जिससे पूछता हूँ, वही कहता है, जी हाँ, मेरी स्त्री अच्छी है। किसी की स्त्री खराव नहीं निकली! (सब हँसते हैं।)

"जो लोग कामिनी-कांचन लेकर रहते हैं, वे नशे में कुछ समझ नहीं पाते । जो लोग शतरज्ञ खेलते हैं, वे बहुत समय तक नहीं समझते कि कौन सी चाल ठीक होगी; परन्तु जो लोग अलग से देखते हैं वे बहुत कुछ समझते हैं।

"स्त्री मायारूपिणी है। नारद राम की स्तुति करते हुए कहने लगे—'हे राम, जितने पुरुष हैं, सब तुम्हारे ही अंश से हुए हैं और जितनी स्त्रियाँ हैं, वे सब मायारूपिणी सीता के अंश से हुई हैं। मैं और कोई वरदान नहीं चाहता। यही करो जिससे तुम्हारे पादपद्मों में ग्रुद्धा भिक्त हो। फिर तुम्हारी मोहिनी-माया में मुग्ध न होऊँ।"

सुरेन्द्र के छोटे भाई गिरीन्द्र और उनके भतीजे नगेन्द्र आदि आये हुए हैं। नगेन्द्र वकालत के लिए तैयारी कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—( गिरीन्द्र आदि से )—तुम लोगों से कहता हूँ, तुम लोग संसार में न फँस जाना । देखो, राखाल को ज्ञान और अज्ञान का बोध हो गया है—सत् और असत् का विचार पैदा हो गया है—अब में उससे कहता हूँ, त् घर जा, कभी कभी यहाँ आना, दो एक रोज रह जाया करना ।

''और तुम लोग आपस में मिलकर रहोगे, तभी तुम्हारा कत्याण होगा, 'और आनन्दपूर्वक रहोगे। नाटकवाले अगर एक स्वर से गाते हैं तो नाटक अच्छा होता है, और जो लोग सुनते हैं, उन्हें भी आनन्द मिलता है।

"ईश्वर पर अधिक मन रखकर और संसार में थोड़ा मन लगाकर

"सामुओं का बारह आने मन ईश्वर पर रहती है, चार आने दूसरे कामों में लगाते हैं। सामु ईश्वर की ही कथा पर अधिक ध्यान नखते हैं। साँप की पूँछ पर पैर रखने से फिर रक्षा नहीं। शायद पूँछ में उसे अधिक चोट लगती है।"

श्रीरामकृष्ण झाङतल्ले की ओर जाते समय सींती के गोपाल से छाते के बारे में कह गये हैं। गोपाल ने मास्टर से कहा, 'वे कह गये हैं, अपना छाता कमरे में रख देना।' पंचवटी में कीर्तन का आयोजन हीने लगा। श्रीरामकृष्ण आकर बैठे। सहचरी गा रही है। मक्तगण चारों श्रीर बैठे हैं, कोई कोई खड़े भी हैं।

कल द्यनिवार अमायस्या थी । जेट का महीना है । आज ही से भेग दिखलाई देने लगे । एकाएक आँधी भी चल पड़ी । श्रीरामकृष्ण भर्तों के साथ अपने कमरे में चल आये । निश्चय हुआ कि कीर्तन उसी कमरे में होगा ।

श्रीरामकृष्ण-(सीती के गोपाल से )—क्यों जी छाता ले आये हो ? गोपाल—जी नहीं, गाना सुनते ही सुनते भूल गया ।

णता पंचवरी में पड़ा हुआ है, गोपाल जल्दी से लेने के लिए चंे गये।

शीरामग्रण—में इतना लापखाह तो हैं, फिर भी इस दरजे की अभी गहीं पहुँचा।

"गुनाल ने एक जगह निमन्त्रण की वात पर १३ तारीख की जह दिया ११ तारीख !

"और गांपाल आखिर गीओं के पाल ( उन्ह ) ही तो है ! ( उप हैंसते हैं ! ) "वही, जो एक सुनारों की कहानी है—एक कहता है 'केशव" दूसरा कहता है 'गोपाल', तीसरा कहता है 'हरि', चौथा कहता है 'हर'! उसमें, उस गोपाल का अर्थ है, गौओं का पाल (समृह)!"

( सब इँसते हैं।)

सुरेन्द्र गोपाल को लक्ष्य करके हँसते हुए कह रहे हैं-'कान्हा कहाँ है १<sup>८</sup> (३)

किर्तन करनेवोली गौरांग के संन्यास का कीर्तन गा रही हैं। श्रीरामकृष्ण गौरांग-संन्यास का कीर्तन सुनते सुनते खड़े होकर समाधिमक हो गये। उसी समय भक्तों ने उनके गले में फूलों की माला डाल दी। भवनाथ और राखाल श्रीरामकृष्ण को पकड़े हुये हैं कि कहीं गिर न जायाँ। श्रीरामकृष्ण उत्तर की ओर मुँह किये हुए हैं। विजय, केदार, राम, मास्टर, मनमोहन, लाटू आदि भक्तगण मण्डलाकार उन्हें घेरकर खड़े हैं।

कृष्ण ही अखण्ड सचिदानन्द हैं—ने ही जीव-जगत् हैं।

धीरे धीरे समाधि छूट रही है। श्रीरामकृष्ण सिन्नदानन्द श्रीकृष्ण से बातनीत कर रहे हैं। 'कृष्ण' इस नाम का एक एक बार उच्चारण कर रहे हैं। कभी कभी साफ उच्चारण भी नहीं होता। कह रहे हैं— ''कृष्ण! कृष्ण! सिन्नदानन्द!—कहाँ हो, आजकल तुम्हारा रूप देखने को नहीं मिलता! अब तुम्हें भीतर भी देख रहा हूँ और बाहर भी जीव, जगत्, चौबीस तत्व, सब तुम्हीं हो। मन, बुद्धि सब तुम्हीं हो। गुह के प्रणाम में है—

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् ।

तुम्हीं अखण्ड हो, चराचर को व्याप्त किये हुए भी तुम्हीं हो। तुम्हीं आधार हो, तुम्हीं आव्रेय हो। प्राण-कृष्ण ! मन-कृष्ण ! वुद्धि-कृष्ण ! आतमा-कृष्ण ! प्राण हे गोविन्द ! मेरे जीवन हो !"

विजय को भी आवेश हो गया है। श्रीरामकृष्ण कहते हैं, बाबू

विजय-( विनीत भाव से )-जी नहीं ।

कीर्तन करनेवाली ने गाया—'सदा ही हृदय में रखती, ऐ प्राण व्यारे!' श्रीरामकृष्ण फिर समाधिमझ हो गये।—ह्टा हाथ भवनाथ के कन्ये पर है।

श्रीरामकृष्ण का मन जब कुछ वहिर्मुख हुआ, तब गानेवाली ने गाया—नुम्हारे लिए जिसने सर्वस्य का त्याग किया, उसे भी इतना दुःख!

श्रीरामकृण ने गानेवाली को प्रणाम किया। बैटकर गाना सुन रहे हैं।—फभी कभी भावाविष्ट हो रहे हैं। गानेवाली ने गाना वन्द कर दिया। श्रीरामकृण वातचीत करने लगे।

श्रीरामकृष्ण—( विजय आदि भक्तों के प्रति )—प्रेम किसे कहते हैं ! ईश्वर पर जिसका प्रेम होता है—जैसे चैतन्यदेव का—वह तंसार को तो भूल जायगा ही, किन्तु इतनी प्रिय वस्तु यह जो देह है, वह उसे भी भूल जायगा।

भ्रम फे होने पर क्या होता है, इसका हाल श्रीरामकृष्ण एक गीत गायर वंतला रहे हैं। गीत का भाव है:—

" नेरे घे दिन क्य आएँगे जब हरि हरि कहते हुए मेरी आँखों ने भारा वह चलेगी,—शरीर पुलकायमान हो उठेगा,—रंतार की नासना मिट जायगी,—हुदिन दूर होंगे और मुदिन आयंगे ? ईश्वर की रंभी दया कब होगी !"

धीरामकृष्ण म्यट्टे होकर कुल कर रहे हैं। भक्तगण भी उनके साथ नाच ग्हें हैं। धीरामकृष्ण ने मास्टर की बाँह पकड़कर उन्हें मण्डल के भीतर स्वीच दिया। चत्य करते हुए श्रीरामकृष्ण फिर समाधि में डूव गये। चित्रवत् खड़े रह गये। केदार समाधि मंग करने के लिए अब कह रहे हैं—

" हृदय-कमल-मध्ये निर्विशेषं निरीहं, हरि-हर-विधि-वेद्यं योगिभिष्यानगम्यम् । जनन-मरण-भीति-भ्रंशि सचित्स्वरूपं, सकल-भुवन-बीजं ब्रह्म-चैतन्यमीडे ॥ "

कमराः श्रीरामकृष्ण की समाधि छूटी। उन्होंने आसन ग्रहण किया और नाम ले रहे हैं—ॐ सचिदानन्द! गोविंद! गोविंद! गोविंद! योगमाया!—भागवत मक्त भगवान!

कीर्तन और नृत्य की जगह की धूल श्रीरामकृष्ण ले रहे हैं।

(, & )

संन्यासी को काठन व्रत । संन्यासी और लोकशिक्षा । श्रीरामकृष्ण गङ्गा के किनारेवाले गोल वरामदे में बैठे हुए हैं। पास ही विजय, भवनाथ, मास्टर, केदार आदि भक्तगण हैं। श्रीरामकृष्ण एक एक वार कह रहे हैं, हा कृष्ण चैतन्य!

श्रीरामकृष्ण-(विजय आदि भक्तों से)—घर में खूव राम नाम किया गया है, कोई कहता था, इसीसे खूब रंग जमा!

भवनाथ—तिस पर संन्यास की बात ! श्रीरामकृष्ण—अहा ! क्या भाव है !

यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने गौरांग पर एक गाना गाया। गीत के समाप्त होने पर आपने विजय आदि भक्तों से कहा—" कीर्तन में बहुत ही अच्छा कहा है!—संन्यासी को नारी की ओर नज़र भी उठाकर न देखना चाहिए, संन्यासी का धर्म यही है।"

विजय--जी हों।

श्रीरामकृष्ण संन्यासी को देखकर लोग शिक्षा लेंगे न, इसीलिए इतना कटोर नियम है। संन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए। उनके लिए ऐसा ही कटोर नियम है। काला वकरा माता की यिल पर चढ़ाया जाता है, परन्तु ज़रा भी कहीं घाव हुआ तो फिर उसकी यिल नहीं दी जाती। स्त्रियों का संग तो करना ही नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, यरन् उनसे यातचीत करना भी संन्यासी के लिए निपिद्ध है।

यिजय—छोटे हरिदास ने एक भक्त स्त्री के साथ वातचीत की थी, नेतन्यदेव ने हरिदास का त्याग कर दिया था।

श्रीरामकृष्ण—संन्यासी के लिए कामिनी-कांचन, जैसे सुन्दरी स्त्री के लिए उसके देह की एक खास बदब्। वह बदब् रही तो सब सौन्दर्य ही कृषा है।

मारवादी ने मेरे नाम से रुपये लिख देना चाहा, — मथुर ने जमीन लिख देना चाहा, परन्तु में यह कुछ न ले सका ।

" संन्यासी के लिए बड़े किटन नियम हैं। जब साधु-संन्यासी का भेप किया, तब उसे टीक-टीक साधुओं और संन्यासियों का काम करना नाहिए। थिएटर में देखा नहीं? जो राजा बनता है, बह राजा की ही गरह रहता है, जो मंत्री बनता है, बह टीक उसी तरह के आचरण करता है।

"किसी बहुरुपिने ने लागी साधु का स्वांग दिखाया, विलक्कल साधु धन गया। दर्शकों ने उसे एक तोड़ा रूपया देना चाहा। वह जिंहा परकर चला गया। तोड़ा छुआ तक नहीं। परन्तु थोड़ी देर बाद, देह और राम-पेर पोकर अपने कपड़े पहनकर वह आया। कहा, क्या दे रहे में अब दीनिने। जब साधु बना या तब रूपने नहीं हु सका, अब न्यार आने भी मिल लाय हो न छोड़ें।

" परन्तु मनुष्य परमहंस की अवस्था में बालक हो जाता है। पाँच वर्ष के बालक को स्त्री-पुरुष का ज्ञान नहीं होता। फिर भी लोक-शिक्षण के लिए परमहंस को सावधान रहना पड़ता है।"

श्रीयुत केराव सेन कामिनी-कांचन के भीतर थे, इसीलिए लोक-शिक्षण में बाधा पड़ी थी। श्रीरामकृष्ण यही बात कह रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण-ये-( केशव )--समझे ?

विजय-जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण—इधर-उधर दोनों की रक्षा के लिए बढ़े, इसीलिए विशेष कुछ न कर सके।

विजय-चैतन्यदेव ने नित्यानन्द से कहा, 'नित्यानन्द, अगर में संसार का त्याग न कहँगा, तो लोगों का कल्याण न होगा। मुझे देखकर सब लोग संसार में रहना ही पसन्द करेंगे। कामिनी-कांचन का त्याग करके श्रीभगवान के पादपद्मों में सम्पूर्ण मन समर्पित कर देने की चेष्टा फिर कोई न करेगा।

श्रीरामकृष्ण—चैतन्यदेव ने लोक-शिक्षा के लिए ही संसार का त्याग किया था ।

" साधु-संन्यासी को अपने कल्याण के लिए भी कामिनी-कांचन का त्याग करना चाहिए। और निर्लिप्त होने पर भी लोक-शिक्षा के लिए उसे अपने पास कामिनी-कांचन न रखना चाहिए। संन्यासी—- जगद्गुर ! उसे देखकर लोगों में चेतना आती है।"

सन्ध्या होने को है। भक्तगण कमदाः प्रणाम करके विदा हो रहे हैं। विजय केदार से कह रहे हैं—आज सुबह मैंने आपको देखा या (ध्यान में); देह में हाथ लगाना चाहा, पर फिर कहीं कोई नहीं!

# परिच्छेद १०

# सुरेन्द्र के घर में महोत्सव

( 8 )

## श्रीयुत सुरेन्द्र के वगीचे में।

आज श्रीरामकृष्ण मुरेन्द्र के बगीचे में आये हैं। रविवार, ज्येष्ठ कृष्ण ६,१५ जून, १८८४। श्रीरामकृष्ण आज सुनह नौ बजे से मक्तों के साय आनन्द मना रहे हैं।

मुरेन्द्र का बगीचा कलकत्ते के पास काकुड्गाछी गाँव में है। उसके पान ही राम का बगीचा भी है जिसमें करीब छः महीने पहले श्रीरामकृष्ण पंपारे थे। आज सुरेन्द्र के बगीचे में महोत्सव है।

मुबह से ही संवीर्तन होने लगा है। कीर्तनिये कृष्ण और गोपियों के मम्बन्ध में कीर्तन गा रहे हैं। गोपियों का प्रेम, कृष्ण के विन्ह से राधिका की अवस्था—वही सब गाया जा रहा है। श्रीरामकृष्ण को क्षण क्षण में भाषावेदा हो रहा है। भक्तनण उद्यानगृह के भीतर चारों अ कतार केंवे सके हैं।

उचानगृह में जो कमरा सब से बड़ा है, उसी में कीर्तन हो रहा है।
जमीन पर मफेद चदर बिछी हुई है। जगह जगह पर तिकेच भी छमे हैं।
इस एमरे के पूर्व और पिधम और एक एक कमरा और उत्तर और दक्षिण
और प्रमादे हैं। उचानगृह के सामने अर्थात् दिशण की और एक तालाव
है, पका पाट भी धंधा हुआ है। गृह और तालाव के बीच से पूर्व-पिधम की
अंदि सम्ताहि। रास्ते के दोनों तरह फूल और कोटन आदि के पेड़ छमे

हैं। उद्यानगृह के पूर्व तरफ से उत्तर के फाटक तक एक और रास्ता गया है। उसके भी दोनों ओर वाजू में अनेक प्रकार के फूल-पत्तियों के पेड़ लगे हैं। फाटक के पास और रास्ते के पूर्व ओर एक और तालाव है—उसमें भी पका घाट है। यहाँ गाँव के साधारण आदमी नहाया करते हैं और पीने के लिए पानी भी इसी से ले जाते हैं। उद्यानगृह के पश्चिम की ओर भी रास्ता है, उसके दक्षिण-पश्चिम में रन्धनागार है। आज यहाँ खूब धूम है, यहाँ श्रीरामकृष्ण और भक्तों की सेवा होगी। सुरेश और राम प्रत्येक समय सब तरह की देखभाल कर रहे हैं।

उद्यान-गृह के बरामदे में भी भक्तों का समावेश हुआ है। कोई-कोई अकेले, कोई मित्रों के साथ, उपरोक्त तालाब के किनारे टहल रहे हैं। कोई कोई वँवे घाट पर जाकर थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं।

संकीर्तन हो रहा है। संकीर्तनवाले कमरे में बहुत से भक्त एकत्र हुए हैं। भवनाथ, निरंजन, राखाल,सुरेन्द्र, राम, मास्टर, महिंमाचरण और मणि-मिह्हिक आदि कितने ही भक्त आए हैं। बहुत से ब्राह्मभक्त भी उपस्थित हैं।

कृष्णलीला गाई जा रही है। कीर्तनिया पहले गौर-चिन्द्रका गा रहा है। गौरांग ने संन्यास धारण किया है,—वे कृष्ण के प्रेम में पागल हो गये हैं। उन्हें न देखकर नवद्वीप की भक्तमण्डली विलाप कर रही है। यही गीत कीर्तनिया गा रहा है।

श्रीरामकृष्ण को भावावेश है। एकाएक खड़े होकर बड़े ही करणा-पूर्ण स्वरों में एक पद गाने लगे—"सखि! तू मेरे प्राणवल्लभ को मेरे पास ले आ या मुझे ही वहीं छोड़ आ।" श्रीरामकृष्ण को राधिका का भाव हो गया है। ये वाते कहते ही उनकी जवान रुक गई। देह निःस्पन्द हो गई और आँखें अर्घ-निमीलित रह गई। उनका वाह्य-ज्ञान विलक्त जाता रहा । वे समोधिमम हो गयें। वहीं देर बाद श्रीरामकृष्ण अपनी साधारण दशा में आये । फिर वहीं करण-स्वर! कहते हैं—" सखि ! उसके पास ले जाकर तृ मुझे चरीद ले, में तेरी दासी हो जाऊँगी। कृष्ण का प्रेम मुझे तृ ही ने तो सिखाया था।— प्राणवछम!"

कीर्तनियों का गाना होने लगा । श्रीमती कह रही हैं—'सिख ! में यमुना में पानी भरने न जाऊँगी। कदम्ब के नीचे प्रिय सखा को मैंने देखा था। उसे देखते ही में विह्नल हो जाती हूँ।'

श्रीरामग्रूष्ण को फिर आवेश हो रहा है । दीर्घ श्वास छोड़कर कातर भाव न कह रहे हैं—'आहा! आहा!'

कंतिन हो रहा है। श्रीराधा की उक्ति—(कीर्तन का भाव)—

"नंग-सुख की टाटसा से में उसके शीतट अंग का निरीक्षण किया करती हूँ। माना कि वह तुम होगों का है, परन्तु मुझे उसके दर्शन भी तो एक बार करा दो। वह भूपणों का आभूपण जब चहा गया, वब वे भूपण किय काम के रहे? मेरे सुदिन चहे गये हैं, वे दुर्शन आये हैं। दुर्दशा के दिनों के आते कुछ देर भी न हगी।"

"सित ! में ह्य महँगी, भटा कह तो सही, कन्हैया जैसे गुणा-गार को में किस दे जाऊँ ! परन्तु देख, राधा की देह को जटा न देना, पानी में भी उसे प्रवाहित न करना, वह कृष्ण के विटास की देह है, उने तमान की ही दाल पर स्वना; क्योंकि कृष्ण भी काठे हैं और तमाल की दाद भी काठी हैं!"

## श्रीराधा की मृर्छित दशा का वर्णन ।

ţ-

ä

ŧΙ

ã

'' भीगण मृतिंत हो गई, ज्ञान जाता रहा, जीवन की संगिनी ने भीगों भी मूँद की 1 कोई मसी उनकी देह में चन्दन लगाती है और कोई इस्प के ऑस, परा गी है। कोई उनके मुँह पर जल-सिंचन भी करती है। '' "उन्हें मूर्छित देख सिखयाँ कृष्ण का नाम छे रही हैं। कृष्ण का नाम सुन उन्हें चेतना हो आई! तमाल देखकर वे सोचती हैं कि कहीं कृष्ण तो सामने आकर नहीं खड़े हो गए।

"सिखियों ने सलाह करके मथुरा में कृष्ण के पास एक कूती को भेजा। समवयस्क किसी मथुरानिवासिनी से उसका परिचय हो गया। गोपियों की दूती ने कहा, मुझे बुलाना न होगा, वह आप ही आ जाएँगे। जहाँ पर कृष्ण हैं, वहीं मथुरानिवासिनी के साथ वह दूती जा रही है। वह रास्ते में विकल हो, होकर कृष्ण को पुकार रही है—

'हे गोपियों के जीवनाधार! तुम कहाँ हो?—प्राणवछम! राधा-चछम! लज्जानिवारण हरि! एक बार तो दर्शन दे दो। मैंने बड़ा गर्व करके इन लोगों से कहा है कि तुम आप ही मिलोगे।'

गाना—" मथुपुर की नागरी हँसकर कहती है, ' ऐ गोकुल की गोपकुमारी, सातवें द्वार के उस पार राजा रहते हैं, क्या तू वहाँ तक जायगी ? और तू जायगी भी कैसे ? तेरी हिम्मत देखकर तो मुझे लाज आती है।' उसकी ये बातें सुनकर दूती दुःखित हो कृष्ण को पुकारने लगी—'हे गोपियों के जीवन! हे नागर! हाय, तुम कहाँ हो ? दर्शन दे दासी के प्राणों की रक्षा करो।"

"हे गोपियों के जीवन ! तुम कहाँ हो ?" इतना सुनते ही श्रीरामकृष्ण समाधिमय हो गये। अन्त में कीर्तनिये ऊँचे स्वर से कीर्तन गाने लगे। श्रीरामकृष्ण फिर खड़े हो गये। समाधिमय। कुछ होश आने पर अस्पष्ट स्वरों में कह रहे हैं—'किंद्न-किंद्न' (कृष्ण-कृष्ण), भाव में भरपूर मय हैं। पूरा नाम उच्चारण नहीं कर सकते।

一一一一一一一一一一

100

表表 医表面性 医性性性 医性性 医性性 医性性

法法律法法法律 可能 京子 中子 大大大大大 中 中 中 かかけ ななけ かっ 

किए। के स्कूल उन्हें के लिए हैं को है की सामग्री है हो सह को अनेत उत्तार हो गई, लहा, पूजा प्ला ! (सहस्य हो) हेलो, पह

सद्या हहा सरल है। सरला प्रतिस्था के बहुत प्रति प्रथम के वस है। क्यानार, पटनारी सुरिंद, इस स्व के दूरी हैं अरूपारि मेरी होती।

महत्त्वा नहीं, हैश्वर ज्यो पैस में अपतार होते हैं लहें। सहला पार्ट लानी है। इसरय कितने सरक में ! मन्द्र-भीक्षण के विवा-विवाने सरक तः! अव भी आदमी करते हैं, अहा! केसा सरत है-मानो मन्द्र भीप हो।

(निरंजन में) पहेला, तेरे हुँई पर सारी आ गई है, यू आवित प काम चरता है न ! इमीहिए आदित में दिसाय-विजान १५मा पद्ता होगा र्द्धार भी कितने ही तरह के फान होंगे! सब समय भी-वना पहला होगा

पनंतारी आदमी जिस तरह मीकरी पहले हैं, तू भी देश ही अल के, परत कुछ भेद है। यहे अपनी में के लिए मीकर धी है। भी (Fig इ, प्रणमंत्री की मृति है। अगर धंबी और गंकी के लिए हूं में 清剂 VI 35.

मरता हो में पहला 'हरि विकार है, भी हार विकार है।' 育城

## श्रीरामकृष्णवचनामृत

ण मिलिक से) ''देखो, यह लड़का वड़ा सरल है, परन्तु आज-झूठ बोलने लगा है। यही इतना दोष है। उस दिन कह गया, आऊँगा, परन्तु फिर नहीं आया। (निरंजन से) इसी पर राखाल कहता था, एँड़ेदाह में आकर त्ने क्यों नहीं भेंट की?"

निरंजन—मैं एँड़ेदाह में वस दो दिनों के लिए आया था। श्रीरामकृष्ण—(निरंजन से)—ये हेडमास्टर हैं। तुझसे मिलने गये थि। मैंने भेजा था। (मास्टर से) क्या उस दिन वाबूराम को मेरे पास , तुमने भेजा था!

श्रीरामकृष्ण पश्चिमवाले कमरे में दो-चार भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उसी कमरे में कुछ टेविल और कुर्सियाँ इकड़ी की हुई रखी थीं। श्रीरामकृष्ण टेविल के सहारे खड़े हैं।

श्रीरामकृष्ण-(मास्टर से)—अहा! गोपियों का कैसा अनुराग है! तमाल देखकर प्रेम से विह्वल हो गई।—एकदम प्रेमोन्माद! श्रीराधा की विरहाग्नि इतनी प्रचण्ड थी कि आँख के आँसू भी उसके ताप में सूख जाते थे।—पानी वनने से पहले ही वाष्प होकर उड़ जाते थे। कभी कभी दूसरे को उनके भाव का कुछ पता ही नहीं चलता था। बड़े तालाव में हाथी के घँसने पर भी दूसरों को पता नहीं चलता।

मास्टर-जी हाँ । गौरांग का भी यही हाल था । वन देसकर उन्होंने उसे वृन्दावन सोचा था और समुद्र देखकर यमुना ।

श्रीरामकृष्ण-अहा ! उस प्रेम का एक बूंद भी अगर किसी को हो-कैसा अनुराग ! कैसा प्यार ! सिर्फ सोलह आने अनुराग नहीं, पाँच रूपए और पाँच आने | प्रेमोन्माद इसी का नाम है | बात यह है कि टन्हें न्यार करना चाहिए। तो फिर तुम चाहे जिस मार्ग पर रहो, आकार पर ही विस्वास करो या निराकार पर,—ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार टेते हैं इस बात पर चाहे विस्वास करो या न करो—उन पर अनुराग रहने ते ही काफी है। तब वे खुद समझा देंगे कि वे कैसे हैं।

"अगर पागल ही होना है, तो संतार की चीज़ लेकर क्यों पागल होते हो ? पागल होना है, तो ईश्वर के लिए पागल बनो ।"

(8)

भवनाथ, माहिमा आदि भक्तों के साथ हरिकथा-प्रसंग ।

श्रीरामकृण हॅालवाले कमरे में आये। उनके बैठने के आसन के पास एक तकिया लगा दिया गया। श्रीरामकृण ने बैठते समय 'ॐ तत् सत्' इस मंत्र का उच्चारण करके तिकये को स्पर्श किया। विपर्श लोग हस वगीचे में आया-जाया करते हैं और वे सब तिकये वे अपने काम में लाते हैं, इसीलिए ज्ञायद श्रीरामकृण ने उस मंत्र का उच्चारण कर तिकये को शुद्ध कर लिया। भवनाथ, मास्टर आदि उनके पास बैठे हैं। समय बहुत हो गया है, परन्तु भोजन आदि का बंदोबस्त अभी तक नहीं हुआ। श्रीरामकृण बालकस्यभाव है। कहा, 'क्यों जी, अभी तक कुछ देता क्यों नहीं! नरेन्द्र कहा है!'

एक भक्त-( श्रीरामकृष्ण के प्रति, सहास्य )—सहाराज, अवस्य रामदाव् हैं, वे ही सब देखभाट फरते हैं। ( सब हैंसने हैं।)

शीतमकृष्ण-( हेंसते हुए )-राम अप्यद्य है, तब तो हो चुका !

एक भण-की रामवाव् जहीं अधाव होते हैं, यहीं प्रायः यही हाल हुआ करता है। ( सब हैंगते हैं।) श्रीरामकृष्ण-(भक्तों से)—सुरेन्द्र कहाँ है, अहा, सुरेन्द्र का स्वभाव बहुत ही अच्छा हो गया है। बड़ा स्पष्टवक्ता है, बोलते समयः किसी से दबता नहीं। और देखो, मुक्तहस्त भी है। कोई उसके पास सहायता के लिए जाता है, तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। (मास्टर से) तुम भगवानदास के पास गये थे, उनके बारे में क्या राय है ?

मास्टर—जी, मैं कालना गया था। भगवानदास बहुत वृद्ध हों गये हैं, रात में भेंट हुई थी। जाजम पर लेटे हुए थे। एक आदमी प्रसाद ले आया और खिलाने लगा। ज़ोर से बोलने पर सुनते हैं। आपका नाम सुनकर कहने लगे, तुम लोगों को अब क्या चिन्ता है?

"उस घर में नाम-ब्रह्म की पूजा होती है।"

भवनाथ—( मास्टर से )—आप बहुत दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं गये है वे दक्षिणेश्वर में मुझसे आपके सम्बन्ध में पूछ-ताछ किया करते थे और कहा था, मास्टर को अरुचि हो गई क्या ?

यह कहकर भवनाथ हँसने लगे। श्रीरामकृष्ण दोनों की वातचील सुन रहे थे, फिर मास्टर की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखकर बोले, क्यों जी, बहुत दिन तक तुम वहाँ गये क्यों नहीं ?

मास्टर इसका कुछ जवाब न दें सके । इसी समय महिमाचरण आ पहुँचे । महिमाचरण काशीपुर में रहते हैं । श्रीरामकृष्ण पर इनकी बड़ी मिक्त है और सर्वदा ये दक्षिणेश्वर आया-जाया करते हैं । ब्राह्मण के लड़के हैं, कुछ पैत्रिक सम्पत्ति भी है । स्वाधीन रहते हैं, किसी की नौकरी नहीं करते । सारे समय शास्त्राध्ययन और ईश्वरचिन्तन किया करते हैं । कुछ पाण्डित्य भी है, अंब्रेजी और संस्कृत के बहुत से बन्यों का अध्ययन किया है ।

श्रीरामकृष्ण—('सहास्य, मिहमाचरण से )—यह क्या! यहाँ तो जहाज आ गया! (सब हँसते हैं।) इन सब स्थानों में तो डॉगे ही आ सकते हैं, यह तो एकदम जहाज़ आ गया। (सब हैंसे।) परन्तु एक बात है। यह आपाड़ का महीना है। (सब हसते हैं।)

महिमाचरण के साथ कितनी ही तरह की वातें हो रही हैं।

श्रीरामकृष्ण-( महिमा के प्रति )-अच्छा, वताओ, लोगों को खिलाना एक तरह से उन्हीं की सेवा नहीं है ?—सत्र जीवों के भीतर वे अग्नि के रूप से विराजमान हैं। खिलाना अर्थात् उनमें आहुति देना।

"परन्त इसलिए बुरे आदमी को न खिलाना चाहिए-ऐसे आदमी जिन्होंने व्यभिचार आदि महापातक किया हो। घोर विपयासक आदमी जहाँ बैठकर भोजन करते हैं, वहाँ सात हाथ तक की मिट्टी अपवित्र हो जाती है।

"हृदय ने खिलड़ में एक बार कुछ आदिमयों को भोजन कराया। या। उनमें अधिकांश मनुष्य हुरे थे। मैंने कहा, 'देख हृदय, उन्हें अगर व् खिलायेगा तो में तेरे घर एक क्षण भी न ठहरूँगा।' (महिमा सं)— अच्छा, मेंने मुना हि, पहले लोगों को तुम बहुत खिलाते-पिलाते थे। अब शायद सर्च बढ़ गया है।"

( सब इंसते हैं।)

(4)

मामभनीं के संग में । अहंकार । दर्शन का लक्षण ।

अन पक्तल पड़ रहे हैं—दिक्षियां वे दानमें में । श्रीरामहण महिमायरण से पह रहे हैं, "तुम एक बार लाओ, ऐसी वे सब क्या पर रहे हैं। और तुमले में यह नहीं खकता, परन्तु जी में आ जाय तो परीत भा. र. १० श्रीरामकृष्ण-(भक्तों से) सुरेन्द्र कहाँ है, अहा, सुरेन्द्र का स्वभाव बहुत ही अच्छा हो गया है। बड़ा स्पष्टवक्ता है, बोलते समग्रा किसी से दबता नहीं। और देखो, मुक्तहस्त भी है। कोई उसके पास सहायता के लिए जाता है, तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। (मास्टर से) तुम भगवानदास के पास गये थे, उनके बारे में क्या राय है?

मास्टर—जी, में कालना गया था। भगवानदास बहुत वृद्ध हों गये हैं, रात में मेंट हुई थी। जाजम पर लेटे हुए थे। एक आदमी प्रसाद ले आया और खिलाने लगा। ज़ोर से बोलने पर सुनते हैं। आपका नाम सुनकर कहने लगे, तुम लोगों को अब क्या चिन्ता है!

"उस घर में नाम-ब्रह्म की पूजा होती है।"

भवनाय-( मास्टर से )-आप बहुत दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं गये है वे दक्षिणेश्वर में मुझसे आपके सम्बन्ध में पूछ-ताछ किया करते ये और कहा था, मास्टर को अरुचि हो गई क्या ?

यह कहकर भवनाथ हँसने लगे। श्रीरामकृष्ण दोनों की बातचील सुन रहे थे, फिर मास्टर की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखकर बोले, क्यों जी, बहुत दिन तक तुम वहाँ गये क्यों नहीं ?

मास्टर इसका कुछ जवाव न दें सके। इसी समय महिमाचरण आ पहुँचे। महिमाचरण काशीपुर में रहते हैं। श्रीरामकृष्ण पर इनकी बड़ी मिक्त है और सर्वदा ये दक्षिणेश्वर आया-जाया करते हैं। ब्राह्मण के लड़के हैं, कुछ पैत्रिक सम्पत्ति भी है। स्वाधीन रहते हैं, किसी की नौकरी नहीं करते। सारे समय शास्त्राध्ययन और ईश्वरचिन्तन किया करते हैं। कुछ पाण्डित्य भी है, अंग्रेजी और संस्कृत के बहुत से प्रन्थों का अध्ययन किया है।

श्रीरामकृष्ण—( सहास्य, मिहमाचरण से )—यह क्या ! यहाँ तो जहाज आ गया ! (सब हँसते हैं।) इन सब स्थानों में तो डोंगे ही आ सकते हैं, यह तो एकदम जहाज़ आ गया । (सब हँसे।) परन्तु एक बात है। यह आषाढ़ का महीना है। (सब हसते हैं।)

महिमाचरण के साथ कितनी ही तरह की बातें हो रही हैं।

श्रीरामकृष्ण-( महिमा के प्रति )-अच्छा, वताओ, लोगों को खिलाना एक तरह से उन्हीं की सेवा नहीं है ?—सत्र जीवों के भीतर वे अप्रि के रूप से विराजमान हैं। खिलाना अर्थात् उनमें आहुति देना।

"परन्तु इसलिए बुरे आदमी को न खिलाना चाहिए—ऐसे आदमी जिन्होंने व्यभिचार आदि महापातक किया हो । घोर विषयासक आदमी जहाँ बैठकर भोजन करते हैं, वहाँ सात हाथ तक की मिट्टी अपवित्र हो जाती है ।

"हृदय ने सिऊड़ में एक बार कुछ आदिमयों को भोजन कराया था। उनमें अधिकांश मनुष्य बुरे थे। मैंने कहा, 'देख हृदय, उन्हें अगर तू खिलायेगा तो मैं तेरे घर एक क्षण भी न ठहकँगा।' (महिमा से)— अच्छा, मैंने सुना है, पहले लोगों को तुम बहुत खिलाते-पिलाते थे। अब शायद खर्च बढ़ गया है!"

( सब हँसते हैं।)

( 4 )

बाह्यभक्तों के संग में । अहंकार । द्रीन का लक्षण ।

अव पत्तल पड़ रहे हैं—दक्षिणवाले वरामदे में । श्रीरामकृष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं, "तुम एक बार जाओ, देखों वे सब क्या कर रहे हैं। और तुमसे मैं कह नहीं सकता, परन्तु जी में आ जाय तो परोस मा. २, १०

भी देना।" "सामान ले आया जाय, परोसने की बात तो तब हैं!"— यह कहकर महिमाचरण लम्बे डग से दालान की ओर चले गये, फिर कुछ देर बाद लौटकर आ गये।

श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ आनन्दपूर्वक भोजन कर रहे हैं ।

भोजन के पश्चात् घर में आकर विश्राम करने छगे । भक्तगण भी दक्षिणवाले तालाब में हाथ-मुँह धोकर पान खाते हुए फिर श्रीरामकृष्ण के पास आ गये । सबने आसन ब्रहण किया ।

दो बजे के बाद प्रताप आये। ये एक ब्राह्म भक्त हैं। आकर श्रीरामकृष्ण को नमस्कार किया। श्रीरामकृष्ण ने भी सिर झुकाकर नमस्कार किया। प्रताप के साथ बहुत सी बातें हो रही हैं।

प्रताप—में दार्जिलिंग गया था।

श्रीरामऋष्ण—परन्तु तुम्हारा शरीर उतना सुधर नहीं पाया। जान पड़ता है, कोई वीमारी हो गई है।

प्रताप—जी, केशव को जो वीमारी थी, वही मुझे भी है। उन्हें भी यही बीमारी थी।

केशव की दूसरी वार्ते होने लगीं। प्रताप कहने लगे, केशव का वैराग्य उनके बचपन से ही जाहिर हो रहा था। उन्हें खेलते-कूदते हुए लोगों ने बहुत कम देखा है। हिन्दू कॉलेज में पढ़ते थे। उसी समय सत्येन्द्र के साथ उनकी बड़ी मित्रता हो गई और उसी कारण श्रीयुत देवेन्द्रनाथ ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई। केशव में दोनों बार्ते थीं, योग भी और भिक्त भी। कभी कभी उनमें भिक्त का इतना उद्रेक होता या कि वे मूर्छित हो जाते थे। गृहस्थों में धर्म लाना उनके जीवन का प्रधान उद्देश था। महाराष्ट्र देश की एक स्त्री के सम्बन्ध में बातचीत होने लगी।

प्रताप-हमारे देश की कुछ महिलाएँ विलायत गई थीं। महाराष्ट्र देश की एक महिला विलायत गई थीं। वे खूत्र पंडिता हैं; परन्तु किस्तान हो गई हैं। आपने क्या उनका नाम सुना है ?

श्रीरामकृष्ण—नहीं, परन्तु तुम्हारे मुख से जैसा सुन रहा हूँ, इससे जान पड़ता है, उसे प्रसिद्धि तथा सम्मान-प्राप्ति की इच्छा है । इस तरह का अहंकार अच्छा नहीं । 'मैंने किया' यह अज्ञान से होता है । 'हैं ईश्वर, तुम्हीं ने ऐसा किया', ज्ञान यही है । ईश्वर ही कर्ता हैं, और सब अकर्ता।

"में-में करने से कितनी दुर्गित होती है, इसका ज्ञान बछड़े की अवस्या सोचने पर हो जाता है। बछड़ा 'हम्मा हम्मा' (में, में) किया करता है। उसकी दुर्गित देखो। बड़ा होने पर उसे सुबह से शाम तक इल जोतना पड़ता है — चाहे धूप हो, चाहे दृष्टि। कभी कसाई के हाथ गया कि उसने उसकी बिलकुल ही सफाई कर दी। मांस लोगों के पेट में चला गया और चमड़े के जूते बने। आदमी उन पर पैर रखकर चलता है। इतने पर भी दुर्गित की इति नहीं होती। चमड़े से जंगी ढोल मढ़े गये और लकड़ी से लगातार वह पीटे जाने लगा। अन्त में ॲतड़ियों को लेकर ताँत बनाई गई। जब धुनिये के धनुए में वह लगा दी जाती है और वह रुई धुनता है तब वह 'तूं-ऊं— तूं-ऊं' कहने लगता है। तब फितार पता है। तब मुक्ति होती है। कर्म-क्षेत्र में फिर नहीं आना पड़ता।

ξĺ

H

હું ઉ

٤,

ही.

"जीव भी जब कहता है, 'हे ईश्वर, में कर्ता नहीं हूँ, कर्ता तुम हो-में यंत्र मात्र हूँ, यंत्री तुम हो, तब जीव संसार-यंत्रणाओं से मुक्तिः भी देना।" "सामान ले आया जाय, परोसने की बात तो तब है!"— यह कहकर महिमाचरण लम्बे डग से दालान की ओर चले गये, फिर कुछ देर बाद लौटकर आ गये।

श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ आनन्दपूर्वक भोजन कर रहे हैं।

भोजन के पश्चात् घर में आकर विश्राम करने लगे । भक्तगण भी दक्षिणवाले तालाव में हाथ-मुँह धोकर पान खाते हुए फिर श्रीरामकृष्ण के पास आ गये । सबने आसन ग्रहण किया ।

दो बजे के बाद प्रताप आये। ये एक ब्राह्म भक्त हैं। आकर श्रीरामकृष्ण को नमस्कार किया। श्रीरामकृष्ण ने भी सिर झकाकर नमस्कार किया। प्रताप के साथ बहुत सी बातें हो रही हैं।

प्रताप—में दार्जिलिंग गया था।

श्रीरामऋष्ण—परन्तु तुम्हारा शरीर उतना सुधर नहीं पाया। जान पड़ता है, कोई बीमारी हो गई है।

प्रताप—जी, केशव को जो वीमारी थी, वही मुझे भी है। उन्हें भी यही बीमारी थी।

केशव की दूसरी वातें होने लगीं। प्रताप कहने लगे, केशव का वैराग्य उनके वचपन से ही जाहिर हो रहा था। उन्हें खेलते-कूदते हुए लोगों ने बहुत कम देखा है। हिन्दू कॉलेज में पढ़ते थे। उसी समय सत्येन्द्र के साथ उनकी बड़ी मित्रता हो गई और उसी कारण श्रीयुत देवेन्द्रनाथ ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई। केशव में दोनों बातें थीं, योग भी और भिक्त भी। कभी कभी उनमें भिक्त का इतना उद्रेक होता था कि वे मूर्छित हो जाते थे। गृहस्थों में धर्म लाना उनके जीवन का प्रधान उद्देश था।

महाराष्ट्र देश की एक स्त्री के सम्बन्ध में बातचीत होने लगी।

प्रताप-हमारे देश की कुछ महिलाएँ विलायत गई थीं। महाराष्ट्र देश की एक महिला विलायत गई थीं। वे खूव पंडिता हैं; परन्तु किस्तान हो गई हैं। आपने क्या उनका नाम सुना है ?

श्रीरामकृष्ण—नहीं, परन्तु तुम्हारे मुख से जैसा सुन रहा हूँ, इससे जान पड़ता है, उसे प्रसिद्धि तथा सम्मान-प्राप्ति की इच्छा है। इस तरह का अहंकार अच्छा नहीं। 'मैंने किया' यह अज्ञान से होता है। 'हे ईश्वर, तुम्हीं ने ऐसा किया', ज्ञान यही है। ईश्वर ही कर्ती हैं, और सब अकर्ता।

"में-में करने से कितनी दुर्गित होती है, इसका ज्ञान बछड़े की अवस्था सोचने पर हो जाता है। वछड़ा 'हम्मा हम्मा' (में, में) किया करता है। उसकी दुर्गित देखो। वड़ा होने पर उसे सुबह से शाम तक इल जोतना पड़ता है — चाहे धूप हो, चाहे दृष्टि। कभी कसाई के हाथ गया कि उसने उसकी विलकुल ही सफाई कर दी। मांस लोगों के पेट में चला गया और चमड़े के जूते बने। आदमी उन पर पर एस रखकर चलता है। इतने पर भी दुर्गित की इति नहीं होती। चमड़े से जंगी ढोल मढ़े गये और लकड़ी से लगातार वह पीटे जाने लगा। अन्त में अँतड़ियों को लेकर ताँत बनाई गई। जब धुनिये के धनुए में वह लगा दी जाती है और वह रई धुनता है तब वह 'तूं-ऊं— तूं-ऊं' कहने लगता है। तब 'हम्मा—हम्मा' नहीं कहता। जब 'तूं-ऊं— तूं-ऊं' कहने लगता है। तब 'हम्मा—हम्मा' नहीं कहता। जब 'तूं-ऊं— तूं-ऊं' कहता है, तब कहीं निस्तार पाता है। तब मुक्ति होती है। कर्म-क्षेत्र में फिर नहीं आना पड़ता।

"जीव भी जब कहता है, 'हे ईश्वर, में कर्ता नहीं हूँ, कर्ता तुम हो-में यंत्र मात्र हूँ, यंत्री तुम हो, तब जीव संसार-यंत्रणाओं से मुक्तिः

1.

पाता है। तभी उसंकी मुक्ति होती है, फिर इस कर्मसेत्र में उसे नहीं आना पड़ता।"

एक भक्त-जीव का अहंकार कैसे दूर हो ?

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर के दर्शन के विना अहंकार दूर नहीं होता। यदि किसी का अहंकार मिट गया हो, तो उसे अवश्य ही ईश्वर के दर्शन हुए होंगे।

भक्त—महाराज, किस तरह समझ में आए कि ईश्वर के दर्शन हों खुके हैं ?

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर-दर्शन के कुछ लक्षण हैं। श्रीमद्भागवत में कहा है, जिस आदमी को ईश्वर के दर्शन हुए हैं उसके चार लक्षण हैं— बालवत्, पिशाचवत्, जड़वत् तथा उन्मत्तवत्।

"जिसे ईश्वर के दर्शन हुए होंगे, उसका स्वभाव बालक की तरह का हो जायगा । वह त्रिगुणातीत हो जाता है । किसी गुण को गाँठ नहीं बाँधता, गुचि और अगुचि भी उसके पास बरावर हैं । इसीलिए वह पिशाचवत् है, और पागल की तरह कभी हँसता है, कभी रोता है । देखते ही देखते बाबुओं की तरह सजावट कर लेता है और फिर सब कपड़े बगल में दवाकर बिलकुल नंगा होकर धूमता है , इस तरह वह उन्मत्तवत् हो जाता है । और कभी यही है कि जड़ की तरह कहीं चुण-चाप बैठा हुआ है, इसलिए जड़वत्।"

· भक्त—ईश्वर-दर्शन के वाद क्या अहंकार विलकुल चला जाता है ?

श्रीरामकृष्ण—कभी कभी वे अहंकार विलकुल पोंछ डालते हैं, जैसे समाधि की अवस्था में। कभी अहंकार कुछ रख भी देते हैं; परन्तु उस अहंकार में दोष नहीं। जैसे वालक का अहंकार। पाँच वर्ष का बच्चा में-में करता है, परन्तु किसी का अनिष्ट करना वह नहीं जानता। "पारस पत्थर के छू जाने पर लोहा भी सोना हो जाता है। लोहे की तलवार सोने की तलवार हो जाती है। परन्तु तलवार का आकार मात्र रह जाता है, वह किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती।"

### ( \ \ )

जीवन का उद्देश्य कर्म अथवा ईश्वरलाम ?...

श्रीरामकृष्ण-(प्रताप से)-तुम विलायत गये थे, वहाँ क्या क्या देखा ? प्रताप-आप जिसे कांचन कहते हैं, विलायत के आदमी उसी की पूजा करते हैं; परन्तु कोई कोई अच्छे, अनासक्त मनुष्य भी हैं। यों तो आदि से अन्त तक सब रजोगुण की ही महिमा है। अमेरिका में भी मैंने यही देखा।

श्रीरामकृष्ण-(प्रताप से)-विषयकायों में केवल विलायतवालों को ही आसक्ति नहीं है, सभी जगह यही हाल है। परन्तु, बात यह है कि कर्मकाण्ड को आदिकाण्ड कहा है। सतोगुण (भिक्त, विवेक, वैराग्य दया आदि सव) के विना ईश्वर नहीं मिल सकते। रजोगुण में कर्म का आडम्बर होता है, इसीलिए रजोगुण से तमोगुण आ जाता है। ज्यादा कर्म में फँसने पर ही ईश्वर को मनुष्य भूल जाता है। तब कामिनी-कांचन में भी आसित कड जाती है।

"परन्तु कमों का विलकुल त्याग कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी प्रकृति खुद तुमसे कर्म करा लेगी, तुम अपनी मर्जी से करो या न करो। इसीलिए कहा है, अनासक्त होकर कर्म करो, अर्थात् कर्म-फल की आकांक्षा न करो; जैसे, पूजा, जप, तप, यह सब कर रहे हो, परन्तु सम्मान या पुण्य के लिए नहीं।

"इस तरह अनासक्त होकर कर्म करने का ही नाम कर्मयोग है। यह बड़ा कठिन है। एक तो कलिकाल है, सहज ही आसक्ति आ जाती है। सोच रहा हूँ, अनासक्त होकर काम कर रहा हूँ, परन्तु न जाने किघर से आसक्ति आ जाती है, समझ नहीं आता। कभी पूजा और महोत्सव किया या बहुत से कंगालों को खिलाया, सोचा, अनासक्त होकर में यह सब कर रहा हूँ, परन्तु फिर भी न जाने किघर से लोक-सम्मान की इच्छा आ जाती है, पता नहीं। बिलकुल अनासक्त होना उसके लिए सम्भव है जिसे ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं।"

एक भक्त-जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, उनके लिए क्या उपाय है ? क्या वे विषय-कर्म छोड़ दें ?

श्रीरामकृष्ण—कलिकाल के लिए भक्तियोग है, नारदीय भक्ति। ईश्वर का नाम-गुणगान और न्याकुल होकर प्रार्थना करना—'हे ईश्वर, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मुझे दर्जन दो।' कर्मयोग बड़ा कठिन है। इसी-लिए प्रार्थना करनी चाहिए, 'हे ईश्वर, मेरे कर्म घटा दो और जितने कर्म तुमने रखे हैं, उन्हें तुम्हारी कुपा से अनासक्त होकर कर सकूँ और अधिक कर्म लपेटने की मेरी इच्छा न हो!'

"कर्म कोई छोड़ नहीं सकता। 'में सोच रहा हूँ','में ध्यान कर रहा . हूँ'—ये भी कर्म हैं। भक्ति पा लेने पर विषय-कर्म आप ही आप घट जाते हैं। तब वे अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरवत मिल जाय, तो फिर सीरा कौन पीता है ?"

एक भक्त-विलायत के आदमी 'कर्म करो-कर्म करो ' कहा करते हैं, तो क्या कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं है ? श्रीरामकृष्ण—जीवन का उद्देश्य है ईश्वर-लाम। कर्म तो आदि-काण्ड है, वह जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। निष्काम कर्म एक उपाय हो सकता है, परन्तु वह भी उद्देश्य नहीं है।

" शम्भू कहता था, अन ऐसा आशीर्नाद दीनिये कि जो रुपये हैं, उनका सद्व्यय कर सकूँ। अस्पताल, दवाखाना, रास्ता-घाटं, कुओँ, इनके तैयार करने में लग जाय। मैंने कहा, यह सब काम अना-सक्त होकर कर सकी तो अच्छा है, परन्तु है यह बड़ा कठिन। और चाहे जो हो, कम से कम इतना याद रहे कि तुम्हारे मनुष्य-जीवन का उद्देश्य है ईश्वर-लाभ-अस्पताल और दवाखाना बनाना नहीं। सोची कि ईश्वर तुम्हारे सामने आये, आकर तुमसे कहा, कोई वर माँगो । तो क्या तुम उनसे कहोगे, मेरे लिए कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो या यह कहोगे, 'हे भगवन्, तुम्हारे पादपद्यों में मेरी शुद्धा भक्ति हो-में तुम्हें सब समय देख सकूँ। 'अस्पताल, दवाखाना ये सब अनित्य वस्तुएँ हैं। एकमात्र ईश्वर वस्तु है, और सब अवस्तु। उन्हें प्राप्त कर छेने पर जान पड़ता है, कर्ता वे ही हैं, हम लोग अकर्ता हैं। तो फिर क्यों उन्हें छोड़कर इतने काम इकड़े कर हम अपनी जान दें ? उन्हें पा लेने पर उनकी इच्छा से कितने ही अस्पताल और दवाखाने हो जायँगे।

''इसीलिए कहता हूँ, कर्म आदिकाण्ड है, कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं, साधना करके और भी आगे बढ़ जाओ। साधना करते हुए जब और आगे बढ़ जाओगे, तब अन्त में समझोगे, ईश्वर ही एकमात्र वस्त है, और सब अवस्तु, ईश्वरलाम ही जीवन का उद्देश्य है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया था। एकाएक किसी ब्रह्मचारी से उसकी भेंट हो गई। ब्रह्मचारी ने कहा, 'सुनो जी, बढ़ते जाओ।' लकड़हारा घर लौटकर सोचने लगा, ब्रह्मचारी ने आगे बढ़ने लिए क्यों कहा। "इसी तरह कुछ दिन बीत गयें। एक दिन वह बैठा हुआ था, एकाएक ब्रह्मचारी की बात याद आ गई। तब उसने मन ही मन कहा, में आज और भी आगे बढ़ जाऊँगा। वन में और भी आगे चलकर उसने देखा, चन्दन के हजारों पेड़ थे। तब मारे आनन्द के लोट-पोट हो गया। चन्दन की लकड़ी उस दिन घर ले आया। बाजार में वेचकर खूब धनी हो गया।

"इस तरह कुछ दिन और बीत गये । उसने सोचा, ब्रह्मचारी ने तो और बढ़ जाने के लिए कहा था। तब वन में जाकर उसने देखा, नदी के किनारे चांदी की खान थी। इस बात को उसने स्वप्त में भी नहीं सोचा था। तब खान की चांदी ले जाकर वेचने लगा। इतना धन उसके पास हो गया कि करोड़पति बन गया।

"फिर कुछ दिन और बीते । एक दिन बैठा हुआ सोचने लगा, व्रह्मचारी ने तो मुझे सिर्फ चांदी की खान तक ही जाने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने तो आगे बढ़ जाने के लिए कहा था। निदान एक दिन नदी के भी पार जाकर उसने देखा, तो वहाँ सोने की खान थी। तब उसने सोचा, ठीक है, इसीलिए तो ब्रह्मचारी ने मुझे आगे बढ़ जाने के लिए कहा था।

" फिर कुछ दिनों बाद और आगे बढ़कर उसने देखा, हीरे और मणि ढेर के ढेर पड़े हुए थे। तब तो उसे कुवेर का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया।

" इसीलिए कहता हूँ, चाहे जो कुछ करो, आगे बढ़ते जाने से अधिकाधिक अच्छी चीज़ पाओगे! ज़रा सा जप करके उदीपना हुई है। इससे यह न समझ लेना कि जो कुछ होना था, सब हो गया। कर्म ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। और भी आगे बढ़े जाओ, निष्काम

कर्म कर सकोगे, परन्तु निष्काम कर्म बड़ा कठिन है; अतएव मिलपूर्वक व्याकुल हो उनसे प्रार्थना करो, 'हे ईश्वर, अपने पाद-पद्मों में शुद्धा मिल दो, और कर्मों को क्षीण कर दो, और जितना रखो, उतने को मैं निष्काम होकर कर सकूँ।'

"और भी बढ़ने पर ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनके दर्शन होंगे। क्रमशः उनके साथ मुलाकात और बातचीत होगी।"

केशव के स्वर्गलाभ के पश्चात् मन्दिर की वेदी को लेकर जो विवाद हुआ था, अब उसकी बात होने लगी।

श्रीरामकृष्ण—(प्रताप से )—सुना है, तुम्हारे साथ वेदी के सम्बन्ध में कोई झगड़ा हुआ है। जिन लोगों ने झगड़ा किया है, वे तो सब ऐसे ही हैं।—मानो कीड़े-मकोड़े। (सब हँसते हैं।)

(भक्तों को) ''देखो, प्रताप और अमृत ये सब शंख की तरह बजतें हैं। और दूसरे आदिमयों को देखो, उनमें कोई आवाज ही नहीं है। (सब हँसते हैं।)

प्रताप-महाराज, वजने की बात अगर आपने चलाई तो आम की गुठली भी तो बजती है!

(0)

श्रीरामकृष्ण-(प्रताप से)-देखो, तुम्हारे ब्राह्मसमाज का लेक्चर सुनकर आदमी का भाव आसानी से ताड़ लिया जाता है। मुझे एक हरि-सभा में ले गये थे। आचार्य थे एक पण्डित, नाम सामान्यायी था। कहा, ईश्वर नीरस हैं, हमें अपने प्रेम और भक्ति से उन्हें सरस कर लेना चाहिए। यह बात सुनकर में तो दंग रह गया। तब एक कहानी याद आ गई। एक लड़के ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ बहुत से घोड़े हैं—गोशाले भर। अब सोचो, अगर गोशाला है, तो वहाँ गौओं का रहना ही सम्भव है, घोड़ों का नहीं। इस तरह की असम्बद्ध बातें सुनकर आदमी क्या सोचता है ? यही कि घोड़े-सोड़े कहीं कुछ नहीं हैं!

( सब हँसते हैं।)

एक भक्त-घोड़े तो हैं ही नहीं, गौएँ भी नहीं हैं! (सन्न हँसते हैं।)

श्रीरामण्डण-देखो न, जो रस-स्वरूप हैं, उन्हें कहता है 'नीरस'; इससे यही समझ में आता है कि ईश्वर क्या चीज़ हैं, उसने कर्मी अनुभव भी नहीं किया।

'मैं कर्ता, मेरा घर' अज्ञान । जीवन का उद्देश्य 'डुबकी लगाना।'

श्रीरामकृष्ण—( प्रताप से )—देखो, तुमसे कहता हूँ । तुम पढ़े-लिखे हो, बुद्धिमान और गम्भीर हो । केशव और तुम मानो गौरांग और नित्यानन्द; दोनों भाई थे । लेक्चर देना, तर्क झाड़ना, वाद-विवाद यह सब तो खूब हुआ । क्या तुम्हें ये सब अब भी अच्छे लगते हैं ? अब सब मन समेटकर ईश्वर पर लगाओ। अपने को अब ईश्वर में उत्सर्ग कर दो।

प्रताप—जी हाँ, इसमें क्या सन्देह है, यही करना चाहिए; परन्तु. यह सब जो मैं कर रहा हूँ, उनके (केशव के) नाम की रक्षा के लिए ही कर रहा हूँ।

श्रीरामकृष्ण—( हैंसकर )—तुमने कहा तो है कि उनके नाम की रक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हो; परन्तु कुछ दिन बाद यह भाव भी न रह जायगा । एक कहानी सुनो । किसी आदमी का घर पहाड़ पर था, घर क्या, कुटिया थी । बड़ी मेहनत करके उसने बनाया था । कुछ दिन बाद

एक बहुत बड़ा त्फान आया | कुटिया हिलने लगी | तब उसे बचाने के लिए उस आदमी को बड़ी चिन्ता हुई | उसने कहा, हे पवन देव, देखों महाराज, घर न तोड़ियेगा | पवन देव क्यों सुनने लगे ? कुटिया चरचराने लगी | तब उस आदमी ने एक उपाय सोच निकाला | उसे याद आ गया कि हनुमानजी पवन देव के लड़के हैं | वस, घबराया हुआ वह कहने लगा—दोहाई है, घर न तोड़ियेगा, दोहाई है, हनुमानजी का घर है | कितने ही बार उसने कहा, 'हनुमानजी का घर है, ''हनुमानजी का घर है,' पर इससे कोई लाभ न हुआ | तब कहने लगा, 'महाराज, लक्ष्मणजी का घर है, पर अर्थिय चरक्रों का घर है, देखों महाराज, इसे अब न तोड़िये | दोहाई है, जय रामजी की।' इससे भी कुछ हल न हुआ | घर चरक्राता हुआ टूटने लगा | तब जान बचाने की फिक हुई | वह घर से निकल आया | निकलते समय कहा—'धत्तरे घर की!'

(प्रताप से) "केशव के नाम की रक्षा तुम्हें न करनी होगी। जो कुछ हुआ है, समझना, उन्हीं की इच्छा से हुआ है। उनकी इच्छा से हुआ और उन्हीं की इच्छा से जा रहा है; तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा इस समय कर्तव्य है कि ईश्वर पर सब मन लगाओ—उनके प्रेम के समुद्र में कूद पड़ो।"

यह कहकर श्रीरामकृष्ण अपने मधुर कण्ठ से गाने लगे-

"ए मन, रूप के समुद्र में तू डूब जा, तलातल और पाताल तक में। जब खोज करेगा, तब वह प्रेमरत्न तेरे हाथ लगेगा।"

(प्रताप से) "गाना सुना ? लेक्चर और झगड़ा यह सब तो बहुत हो चुका, अब डुक्की लगाओ। और इस समुद्र में डूक्ने से फिर मरने का भय न रह जायगा, यह तो अमृत का समुद्र है! यह न सोचना कि इससे आदमी का दिमाग विगड़ जाता है। यह न सोचना कि ज्यादा ईश्वर-ईश्वर करने से आदमी पागल हो जाता है। मैंने नरेन्द्र से कहा था—

प्रताप-महाराज, नरेन्द्र कौन ?

श्रीरामकृष्ण—है एक लड़का । मेंने नरेन्द्र से कहा था, ईक़्वर रस का समुद्र है। क्या तेरी इच्छा इस रस के समुद्र में डुवकी लगाने की नहीं होती? अच्छा, सोच, एक नाँद में रस है और त् मक्खी हो गया है, तो कहाँ बैठ-कर रस पीयेगा? नरेन्द्र ने कहा, में नाँद के किनारे पर बैठकर रस पीऊँगा। मेंने पूछा, क्यों? किनारे पर क्यों बैठेगा? उसने कहा, ज्यादा बढ़ जाऊँगा तो डूब जाऊँगा और जान से भी हाथ धोना होगा। तब मेंने कहा, वेटा, सचिदानन्द-समुद्र में वह भय नहीं है। वह तो अमृत का समुद्र है, उसमें डुवकी लगाने से मृत्यु का भय नहीं है। आदमी अमर हो जाता है। ईश्वर के लिए पागल होने से आदमी का सिर बिगड़ नहीं जाता।

( भक्तों से ) 'में और मेरा, इसे अज्ञान कहते हैं। रासमणि ने कालीमन्दिर की प्रतिष्ठा की है, यही बात लोग कहते हैं। कोई यह नहीं कहता कि ईश्वर ने किया है। ब्राह्म समाज अमुक आदमी ने तैयार किया, यही लोग कहेंगे; कोई यह न कहेगा कि ईश्वर की इच्छा से यह हुआ है। मेंने किया, यह अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम कर्ता हो, में अकर्ता; तुम यंत्री हो, में यंत्र; यह ज्ञान है। हे ईश्वर, मेरा कुछ भी नहीं है—न यह मन्दिर मेरा है, न यह कालीबाड़ी, न यह समाज, ये सब तुम्हारी चीज़ें हैं। यह स्त्री, पुत्र, परिवार, कुछ भी मेरा नहीं। सब तुम्हारी चीज़ें हैं; इसी का नाम ज्ञान है।

"मेरी वस्तु, मेरी वस्तु कहकर, उन सब चीजों को प्यार करना ही माया है। सबको प्यार करने का नाम दया है। में केवल ब्राह्म समाज के आदिमयों को प्यार करता हूँ या अपने परिवार के मनुष्यों को, यह माया है। केवल देश के आदिमयों को प्यार करता हूँ, यह माया है। सब देश के मनुष्यों को प्यार करना, सब धर्म के छोगों को प्यार करना, यह दया से होता है, मिक्त से होता है।

" माया से आदमी वँघ जाता है, ईश्वर से विमुख हो जाता है। दया से ईश्वर की प्राप्ति होती है। शुकदेव, नारद, इनमें दया थी।

#### (4)

#### ब्राह्म समाज और कामिनी-कांचन।

प्रताप—महाराज, जो लोग आपके पास आते हैं, क्या क्रमशः उनकी उन्नति हो रही है ?

श्रीरामकृष्ण—में कहता हूँ, संसार करने में दोष क्या है ? परन्तु संसार में दासी की तरह रही ।

"दासी अपने मालिक के मकान को कहती है, 'हमारा मकान,' परन्तु उसका अपना मकान कहीं किसी गाँव में होता है। मुख से तो वह मालिक के मकान को कहती है 'हमारा घर', परन्तु मन ही मन जानती है कि वह उसका घर नहीं, उसका घर एक दूसरे गाँव में है। और मालिक के लड़क को सेती है और कहती है, मेरा हिर वड़ा बदमाश हो गया, मेरे हिर को मिटाई पसन्द नहीं आती! 'मेरा हिर वह सख ही से कहती है, मन ही मन जानती है, हिर मेरा लड़का नहीं, मालिक का लड़का है।

"इसीलिए तो, जो लोग आते हैं, उनसे कहता हूँ, संसार में रहो, इसमें दोष नहीं; परन्तु मन ईश्वर पर रखो । समझना कि घर-दार, ससार-परिवार तुम्हारे नहीं हैं, ये सब ईश्वर के हैं। समझना कि तुम्हारा घर ईश्वर के यहाँ है। में उनसे यह भी कहता हूँ कि व्याकुल होकर उनकी मिक्त के लिए उनके पाद-पद्मों में प्रार्थना करो।"

विलायत की बात फिर होने लगी। एक मक्त ने कहा, महाराज, आजकल विलायत के विद्वान लोग, सुना है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते।

प्रताय—मुँह से चाहे वे कुछ भी कहें, पर यह मुझे विश्वास नहीं -होता कि उनमें कोई सचा नास्तिक है। इस संसार की धटनाओं के पीछे एक कोई महान् शक्ति है, यह बात बहुतों को माननी पड़ी है।

श्रीरामकृष्ण—तो बस हो गया । शक्ति तो मानते हैं न ? तो नास्तिक फिर क्यों हैं ?

प्रताप—इसके अतिरिक्त यूरोप के पण्डित, Moral Government (सत्कमों का पुरस्कार और पाप का दंड इस संसार में होता है)—यह बात भी मानते हैं।

वड़ी देर तक वातचीत होने के बाद प्रताप चलने के लिए उठे। श्रीरामकृष्ण-(प्रताप से)-तुम्हें और क्या कहूँ ? केवल इतना कहता हूँ कि अब वाद-विवाद के बीच में न रहो।

"एक बात और । कामिनी-कांचन ही मनुष्य को ईश्वर से विमुख करते हैं, उस ओर नहीं जाने देते । देखों न, अपनी स्त्री की सब लोग बड़ाई करते हैं । (सब हँसते हैं ।) चाहे वह अच्छी हो या खराब। अगर पूछी, क्यों जी, तुम्हारी स्त्री कैसी है, तो उसी समय जवाब मिलता है, जी बहुत अच्छी है ।" प्रताप-तो मैं अब चलता हूँ।

प्रताप चले गये । श्रीरामकृष्ण की अमृतमयी, कामिनी और कांचन के त्याग की बात समाप्त नहीं हुई । सुरेंन्द्र के बगीचे के पेड़ और उनकी पत्तियाँ दक्षिणी इवा के झोंकों में झूम रही थीं तथा मृदुल मर्मर शब्द सुना रही थीं । बातें उसी मर्मर शब्द के साथ मिल गई, मक्तों के इदय में एक बार धक्का लगाकर अनन्त आकाश में विलीन हो गई ।

कुछ देर बाद श्रीयुत मणिलाल मिलिक ने श्रीरामकृष्ण से कहा, महाराज, अब दक्षिणेश्वर चिलए । आज वहाँ केशव सेन की माँ और उनके घर की स्त्रियाँ आपके दर्शनों के लिए आएँगी । आपको वहाँ न पाकर सम्भव है, वे दुःखित हो वहाँ से लीट जायँ । '

केशव को शरीर छोड़े कई महीने हो गये हैं। उनकी वृद्धा माता और घर की स्त्रियाँ, श्रीरामकृष्ण को बहुत दिनों से न देखने के कारण, आज दक्षिणेश्वर में उनके दर्शन करने जाएँगी।

श्रीरामकृष्ण—(मणि मिल्लिक से)—हिरो बाबू, एक तो मेरी श्राँख नहीं लगी, जल्दवाजी इतनी न कर सकूँगा। वे गई हैं, तो क्या किया जाय ? वहाँ वे लोग बगीचे में टहलेंगी, आनन्द मनाएँगी।

कुछ देर विश्राम करके श्रीरामकुष्ण दक्षिणेश्वर, चले । जाते समय खरेन्द्र की कल्याण-कामना करते हैं। सब घरों में एक-एक बार जाते हैं और मृदु स्वर से नामोचार कर रहे हैं। कुछ अधूरा न रखेंगे, इसीलिए खड़े हुए कह रहे हैं—'मैंने उस समय पूड़ी नहीं खाई, थोड़ी सी ले आओ।'

, बिलकुल जरा ही लेकर खा रहे हैं और कह रहे हैं—'इसके बहुत से अर्थ हैं। पूड़ी नहीं खाई, यह याद आएगा तो फिर आने की इच्छा होगी।'-( सब हँसते हैं।)

मणि मिहिक—(सहास्य )—अच्छा तो या, हम लोग भी आते ।
( भत्तमण्डली हँस रही है । )

# परिच्छेद ११

## निष्काम भाक्त

#### दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के संग में ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के साथ अपने कमरे में बैठे हुए हैं। शाम हो गई है, श्रीरामकृष्ण जगन्माता का स्मरण कर रहे हैं। कमरे में राखाल, अधर, मास्टर तथा और भी दो-एक मक्त हैं।

आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ की कृष्ण द्वादशी, २० जून १८८४। पाँच दिन बाद रथयात्रा होगी। कुछ देर वाद ठाकुरवाड़ी में आरती होने छगी। अधर आरती देखने चले गये। श्रीरामकृष्ण मणि के साथ वातचीत कर रहे हैं। मणि को उपदेश देने के लिए आनन्दपूर्वक मक्तों की वातें सुना रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा, बाबूराम की क्या पढ़ने की इच्छा है 🖁

"बाबूराम से मैंने कहा, तू लोक-शिक्षण के लिए पढ़। सीता का उद्धार हो जाने पर विभीषण को राज्य करना पसन्द न आया। राम ने कहा, मूखों को शिक्षा देने के लिए तुम राज्य करो। नहीं तो वे कहेंगे, विभीषण ने राम की सेवा की, परन्तु क्या पाया?—राज्य देखकर उन्हें भी सन्तोष होगा!

'तुमसे कहता हूँ, उस दिन मैंने देखा, वाब्राम, भवनाथ और हरीश, ये प्रकृति भाववाले हैं।

"वाबूराम को देखा कि वह देवीमूर्ति है। गले में माला, सिखयाँ सिथ हैं। उसने स्वप्त में कुछ पाया है, वह शुद्धसत्व है, थोड़े से यत्त से ही उसकी आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी।

'मायह है के हें-का ने के बड़ी महतिया है रही है। यह 137 अगर जाजा रहे हैं। इस स्वकृति का समाद एक स्वास लह का हो रहा है। नोही (कहा) हैकरों मान में हो रहता है—कह वे क्षेत्र ही हैंक्स में कीन हो कारका 1

'रिक्ट का समाप देता हो रहा है कि दुही हो उसे पानी ऐसा पहला है। (निहीं हेश वह विरोध महीं कर सकता।

में इमरें

परण वर हे

मत है।

18681

र्खा होते

रावची

ी हों

महाम् कोर निरंजन, इन्हें छोड़कर और ठड़के कीन हैं दिसार कोई आता है, तो नास्म होता है कि उपदेश लेकर चला जाएगा। 'सन्दु है, खींच-खाँचकर बाब्यम को भी नहीं छाना चाहता।

धर में एडमानाड़ा सब सकता है। (तहात्व) में तब कहता हैं, चला क्यों नहीं आता, तब बार बार कहता है, आप कुछ ऐसा ही कर दीजिये जिन्हें में का नहीं। राखाल को देखकर रोता है, कहता है, वह सज़े में है। 'राहाल अन बर के बच्चे की तरह रहता है। जानता हूँ, अब वह

आवित्त में पड़ नहीं तकता । कहता है, 'वह सब फीका रुगता है।' उत्तर्ज को वहाँ आई थीं । उम्र १४ साल की है । यहाँ होकर कोलगर गई थी। उन लोगों ने उसते (राखाल ते) कोनगर जाने को कहा, पर वह न गया । ऋहता है—आमोद-प्रमोद अब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, निरंजन को उस क्या समझते हो १"

नास्टर—जी, बढ़े अच्छे चेहरे-मोहरे का है। श्रीरामञ्चण-नहीं, सिर्फ चेहरा-मोहरा नहीं । सर्छ है । सर्छ होने

पर बहज ही ईरवर को लोग पा जाते हैं। सरल होने पर उपदेश भी शीव उत्तल हो जाता है। जोती हुई जमीन, कंकड़ का नाम नहीं, बीज पड़ते हीं पेड़ उम जाता है। फल भी शीघ आ जाते हैं।

" निरंजन विवाह न करेगा | तुम क्या कहते हो ? कामिनी और कांचन, ये ही बाँधते हैं न ?"

मास्टर-जी हाँ ।

श्रीरामकृष्ण—पान-तम्त्राकृ के छोड़ने से क्या होगा ? कामिनी और कांचन का त्याग ही त्याग है |

"भाव में मेंने देखा, यद्यपि वह नौकरी करता है, फिर भी उसे दोष, स्पर्श नहीं कर सका । माँ के लिए नौकरी करता है, इसमें दोष नहीं है।

"तुम जो काम करते हो, इसमें दोष नहीं है। यह अच्छा काम है। "नौकरी करके जेल गया, बद्ध हुआ, बेड़ियाँ पहनीं, फिर मुक्त हुआ। मुक्त होने के बाद क्या वह नाचने-कूदने लगता है? नहीं, वह फिर नौकरी करता है। इसी प्रकार तुम्हारी भी इच्छा स्वयं के लिए कोई धन-संचय करने की नहीं है—ठीक है—तुम्हें तो केवल अपने कुदुम्ब के निर्वाह के लिए ही चिन्ता है—नहीं तो सचमुच वे और कहाँ जायँ !"

मणि—यदि कोई उनकी ज़िम्मेदारी ले ले तो में निश्चिन्त हो जाऊँ। श्रीरामकृष्ण—ठीक है, परन्तु अभी यह भी करो और वह भी करो—अर्थात् संसार के कर्तव्य भी करो और आध्यात्मिक साधना भी।

मणि—सब कुछ त्याग सकना बड़े भाग्य की बात है।

श्रीरामकृष्ण—टीक है। परन्तु जैसे जिसके संस्कार। तुम्हारा कुछ कर्म अभी बाकी है। उतना हो जाने पर शान्ति होगी, तब तुम्हें वह छोड़ देगा। अस्पताल में नाम लिखाने पर फिर सहज ही नहीं छोड़ते। विलकुल अच्छे हो जाने पर छोड़ते हैं।

"यहाँ जो भक्त आते हैं, उनके दो दर्जे हैं। जो एक दर्जे के हैं, वे कहते हैं, 'हे ईश्वर, हमारा उद्धार करो।' दूसरे दर्जवाले अन्तर्रग

हैं, वे यह बात नहीं कहते । दो बातें जानने से ही उनकी बन जाती है। एक तो यह कि मैं (श्रीरामकृष्ण अपने को) कौन हूँ, दूसरी यह कि वे कौन हैं — मुझसे उनका क्या सम्बन्ध है।

"तुम इस श्रेणी के हो। नहीं तो और कोई क्या इतना कर सकता या?

"भवनाय, बाबूराम का प्रकृतिभाव है । हरीश स्त्रियों का कपड़ा पहनकर सोता है । बाबूराम ने भी कहा है, मुझे वही भाव अच्छा उठगता है । वस मिल गया । यही भाव भवनाय का भी है । नरेन्द्र, -राखाल, निरंजन, इन लोगों का पुरुष-भाव है ।

"अच्छा, हाथ टूटने का क्या अर्थ है ? पहले एक वार भावा-वस्था में दांत टूट गया था। अब की बार भावावस्था में हाथ टूट गया।"

मणि को चुपचाप बैठे देखकर श्रीरामकृष्ण आप ही आप कह

" हाथ दूरा सब अहंकार निर्मूल करने के लिए । अब भीतर 'में' कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता । खोजने को जब जाता हूँ तो देखता हूँ वे हैं । पूर्ण रूप से अहंकार नष्ट हुए बिना उन्हें कोई पा नहीं सकता ।

" चातक को देखो, मिही में रहता है, पर कितने ऊँचे पर चढ़ता है।

"कभी-कभी देह काँपने लगती है कि कहीं विभूतियाँ न आ जायँ। इस समय अगर विभूतियों का आना हुआ तो यहाँ अस्पताल-दवाखाने खुल जायेंगे। लोग आकर कहेंगे, मेरी वीमारी अच्छी कर दो। क्या विभूतियाँ अच्छी होती हैं ?"

मास्टर—जी नहीं, आपने तो कहा है, आठ विमूतियों में से

श्रीरामकण चिलकुल ठीक, जो हीनबुद्धि हैं, वे ही विभूतियाँ चाहते हैं।

" जो आदमी बड़ें आदमी के पास कुछ प्रार्थना कर बैठता है, उसकी फिर खातिरदारी नहीं होती, उसे फिर एक ही गाड़ी पर, बड़ें आदमी के साथ चढ़ने का सौभाग्य नहीं होता; यदि उसे वह चढ़ाता भी है, तो पास बैठने नहीं देता। इसीलिए निष्काम भक्ति, अहैतुकी भक्ति सबसे अच्छी हीती है।

## साकार निराकार दोनों ही सत्य हैं।

"अच्छा, साकार और निराकार दोनों सत्य हैं—क्यों ? निराकार में मन अधिक देर तक नहीं रहता, इसीलिए भक्त साकार को लेकर रहते हैं।

"कप्तान ठीक कहता है, चिड़िया ऊपर उड़ती हुई जब यक जाती है, तब फिर डाल पर आकर विश्राम करती है। निराकार के बाद साकार।

"तुम्हारे अङ्डे में एक बार जाना होगा। भावावस्था में देखा—अधरः का घर, सुरेन्द्र का घर, बलराम का घर—ये सब मेरे अङ्डे हैं।

"वे यहाँ आएँ या न आएँ, मुझे इसका हर्ष-दुःख नहीं।"

मास्टर—जी, ऐसा क्यों होगा? सुख का बोध होने से ही तो दुःख होता है । आप सुखं और दुःख के अतीत हैं ।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, और में देख रहा हूँ, वाज़ीगर और उसका खेल । वाज़ीगर ही नित्य है और उसका खेल अनित्य—स्वण्नवत्।

''जब चण्डी सुनता या, तब यह वोध हुआ था: शुम्भ और निशुम्भ का जन्म हुआ, थोड़ी ही देर में सुना, उनका विनाश हो गया।"

मास्टर—जी, मैं कालना में गंगाधर के साथ जहाज पर जा रहा या। जहाज के धक्के से एक नाव उलट गई, उस पर २०-२५ आदमी

निष्काम भक्ति

सवार थे। सन ड्रन गये। जहाज के पीछे उठनेवाली तरंगों के फेन की त्तरह सब लोग पानी के साथ मिल गये।

''अच्छा, जो मनुष्य वाजीगरी देखता है, क्या उसमें दया होती है ? च्या उसे अपने उत्तरदायित्व का बोध रहता है, उत्तरदायित्व का बोध

श्रीरामकृष्ण—वह (ज्ञानी) सव देखता है—ईश्वर, माया, जीव-जगत्। वह देखता है, मायाः (विद्या-मायाः और अविद्या-माया), जीव और जगत्—ये हैं भी और नहीं भी हैं। जब तक अपना भें रहता है, तव तक वे भी रहते हैं। ज्ञानरूपी ख़ब्ग के द्वारा उन्हें काट डालने पर फ़िर कुछ नहीं रह जाता। तब अपना भें भी बाज़ीगर का तसाद्या हो जाता है।

मणि विचार कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने कहा—"किस तरह, जानते हो ? जैसे पचीस दलवाले फूल को एक ही वार से काटना।

''कर्तृत्व! राम राम! ग्रुकदेव, शंकराचार्य, इन लोगों ने विद्या का में रखा था। दया मनुष्य की नहीं, दया ईश्वर की है। विद्या के भें के भीतर ही दया है। विद्या का 'में' वे ही हुए हैं।

"तुम चाहे लाख बार यह अनुमव करो कि यह सब तमाशा है, पर हो तुम उन्हीं के 'अण्डर' (Under अधीन)। उनसे तुम वच नहीं किते। जम स्वाधीन नहीं हो। वे जैसा कराएँ, वैसा ही करना होगा। वह ाचाशक्ति जन बहाजान देगी तम बहाजान होगा तभी तमाज्ञा देखा

''जब तक थोड़ा सा भी 'में' है, तब तक उस आद्याशक्ति का ही इलाका हैं; उन्हीं के अण्डर हो—उन्हें छोड़कर जाने की गुंजाइश नहीं है।

"आद्याशक्ति की सहायता से ही अवतारलीला होती है। उन्हीं की शक्ति से अवतार, अवतार कहलाते हैं। तभी अवतार कार्य कर सकते हैं। सब माँ की शक्ति है।

"कालीबाड़ी के पहलेवाले ख़जांची से जब कोई कुछ ज्यादा चाहता था, तब वह कहता था, दो तीन दिन बाद आना, मालिक से पूछ हूँ।

"किल के अन्त में किल्क-अवतार होगा। वे ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लेंगे। एकाएक उनके पास एक घोड़ा और तलवार आ जायेगी.....।"

अधर आरती देखकर आये; 'आसन ग्रहण किया | भुवन-मोहिनीं नाम की धाई कभी-कभी श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने के लिए आया करती है । श्रीरामकृष्ण सबकी चीज़ें नहीं ग्रहण कर सकते — विशेषकर डाक्टरों, कविराजों और धाइयों की, नहीं ले सकते। घोर कष्ट देखकर भी वे लोग रुपया लेते हैं, इसीलिए श्रीरामकृष्ण उनकी चीज़ें नहीं ले सकते।

श्रीरामकृष्ण—(अधर से)—भुवनमोहिनी आई थी। पच्चीस वम्बई आम और सन्देश-रसगुले लाई थी। मुझसे कहा, एक आम आप भी लीजिए। मैंने कहा, नहीं पेट भरा हुआ है। और सचमुच, देखो न, जरा सा सन्देश और कचौड़ी खाई, इतने ही से पेट कैसा हो गया।

"केशव सेन की माँ विहन आदि सब आई थीं। इसलिए उनका दिल बहलाने के लिए मुझे कुछ नाचना पड़ा था। और मैं क्या कहँ, उन्हें कितनी गहरी चोट पहुँची हैं!"

# परिच्छेद १२

### कलि में भक्तियोग

(१)

#### श्रीरामकृष्ण और शशधर पण्डित।

आज रथयात्रा है; बुधवार, २५ जून १८८४; आषाढ़ की शुक्ल द्वितीया। आज सुबह श्रीरामकृष्ण ईशान के घर निमंत्रित होकर आये हैं। ईशान का घर ठनठिनया में है। यहाँ पहुँचकर श्रीरामकृष्ण ने सुना, शशघर पण्डितजी पास ही कालेज स्ट्रीट में चटर्जियों के यहाँ हैं। पण्डितजी को देखने की उनकी बड़ी इच्छा है। पिछले पहर पण्डितजी के यहाँ जाना निश्चित हुआ। दिन के दस बजे का समय होगा।

श्रीरामकृष्ण ईशान के नीचेवाले बैठकखाने में भक्तों के साथ बैठे हैं। ईशान के मुलाकाती भाटपाड़ा के दो-एक ब्राह्मण थे जिनमें एक भागवत के पण्डित भी थे। श्रीरामकृष्ण के साथ हाजरा तथा और भी दो-एक भक्त आये हैं। श्रीश आदि ईशान के लड़के भी हैं। एक भक्त और आये हैं, ये शक्ति के उपासक हैं। मत्ये पर सेंदुर का बुन्दा लगाये हैं। श्रीरामकृष्ण आनन्द में हैं। सेंदुर का बुन्दा देखकर हँसते हुए कहा, इन पर तो मार्क लगा हुआ है!

कुछ देर बाद नरेन्द्र और मास्टर अपने अपने मकान से आये। दोनों ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके उनके पास ही आसन ग्रहण किया। श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहा था, अमुक दिन में ईशान के घर जाऊँगा, तुम वहीं नरेन्द्र को साथ छेकर मिलना। श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहा, उस दिन में तुम्हारे यहाँ जा रहा या, तुम कहाँ रहते हो ?

मास्टर—जीं, अब श्यामपुकुर तेलीपाड़ा में स्कूल के पास रहता हूँ। श्रीरामकृष्ण—आज स्कूल नहीं गये ?

मास्टर-जी, आज रथ की खुट्टी है।

नरेन्द्र के पितृवियोग के बाद से घर में बड़ी तकलीफ है। वे ही अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। उनके छोटे छोटे कई माई और बहिने हैं। पिता विकील थे, परन्तु कुछ छोड़कर नहीं जा सके। परिवार के मीजन-वस्त्र के लिए नरेन्द्र नौकरी तलादा कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र को किसी काम में लगा देने के लिए ईशान आदि भक्तों से कह रखा है। ईशान Controller General (कंट्रोलर जनरल) के आफिस में कमचारियों के एक अध्यक्ष थे। नरेन्द्र के घर की तकलीफ सुनकर श्रीरामकृष्ण सदा ही चिन्तित रहते हैं।

श्रीरामकृष्ण (नरेन्द्र से )-मैंने ईशान से तेरे लिए कहा है। ईशान एक दिन वहाँ (दक्षिणेश्वर में ) रहा था, तमी मैंने उससे तेरी बात कहीं थी। बहुतों के साथ उसका परिचय है।

ईशान ने श्रीरामकृष्ण को निमंत्रण देकर बुलाया है। इस उपल्ख्य में अपने कई दूसरे मित्रों को भी न्योता भेजा है। गाना होगा, पर्यायज, तबला और तानपुरे का इन्तिजाम किया जा रहा है। घर से एक आदमी थोड़ा सा मैदा दे गया। (पर्यावज में लगाने के लिए।) ग्यारह बजे का समय होगा। ईशान की इच्छा है कि नरेन्द्र गार्वे।

श्रीरामकृष्ण— ( ईशान से )—इस समय मैदा ! तो अभी भोजन को बड़ी देर होगी !

## ैईश्लीन-( संहास्य )-जी नहीं, ऐसी कुछ देर नहीं है ।

मलों में कोई कोई हँस रहे हैं, मागवत के पण्डित भी हँसकर एक संस्कृत रेलोक कह रहे हैं। रेलोक की आवृत्ति हो जाने पर पण्डितजी उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं, दर्शन आदि शास्त्रों से काव्य मनोहर है। जब काव्य का पाठ होता है, लोग उसे सुनते हैं, तब वेदानत साख्य, न्याय, पातंजिल, ये सब रूखे जान पड़ते हैं। काव्य की अपेक्षा गीत मनोहर है। संगीत को सुनकर पाषाण हत्यों का भी हृदय द्रवित हो जाता है। यद्यपि गीतों में इतना आकर्षण होता है, तथापि सुन्दरी स्त्री को तुलना में वह कम है। यदि एक सुन्दरी स्त्री यहाँ से निकल जाय तो न किसी का मन काव्य में लगेगा, न कोई गीत ही सुनेगा। सब के सब उसी स्त्री को देखने लगेंगे। और जब भूख लगती है, तब काव्य गीत, नारी, कुछ मी अच्छा नहीं लगता ! अन्नचिन्ता चमत्कारा !

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )-ये रसिक हैं।

पखावज वंध गया, नरेन्द्र गा रहे हैं। गाना शुरू होने से कुछ पहेंले ही श्रीरामकृष्ण ऊपर के बैटकखाने में विश्राम करने के लिए चले नाये। साथ मास्टर और श्रीश भी गये। यह बैटकखाना रास्ते के ऊपर है। मास्टर ने श्रीरामकृष्ण से श्रीश का परिचय कराया। कहा, ये पण्डित हैं। बचपन से हो ये मेरे साथ पढ़ते थे। अब ये वकालत करते हैं।

श्रीरामकृष्ण—इसः तरहः के आदमीः भीः वकालतः करें ! मास्टर-भूलेकरः उसः रास्तेःभें-चले गये हैं ।

श्रीरामकृष्ण-मैंने गणेश वकील को देखा है । वहाँ ( दक्षिणेश्वर में ) चोबुओं के साथ कमी-कभी जाता है । पन्ना (वकील) भी जाता है-सुन्दर तो नहीं है, पर गाता अच्छा है। मुझे मानता भी खूब है, बड़ा सरल है। ( श्रीश से ) आपने किसे सार-वस्तु सोचा ?

श्रीश—ईश्वर हैं और वे ही सब कर रहे हैं। परन्तु उनके गुणों के सम्बन्ध में हमारी जो धारणा है, वह ठीक नहीं। आदमी उनके सम्बन्ध में क्या धारणा कर सकता है ? अन्त खेळ हैं उनके!

श्रीरामकृष्ण-बगीचे में कितने पेड़ हैं, पेड़ों में कितनी डालियाँ हैं, इन सबका हिसाब लगाने से तुम्हारा क्या काम १ तुम बगीचे में आम खाने के लिए आये हो, आम खाकर चले जाओ। उनमें भिक्त और प्रेम करने के लिए आदमी मनुष्य जन्म पाता है। तुम आम खाकर चले जाओ।

"तुम शराब पीने के लिए आये, तो शराबवाले की दूकान में कितने मन शराब है, इन सबका हिसाब करने से क्या प्रयोजन ?' तुम्हारे लिए तो एक गिलास ही काफी है। अनन्त लीलाओं, के जानने से तुम्हें मतलब ?

"कोटि कोटि वर्ष तक उनके गुणों का विचार करने पर उनके गुणों का अल्पांश भी न समझ पाओगे।"

श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुप रहकर फिर वातचीत करने लगे। भाट-पाडा के एक ब्राह्मण भी बैठे हैं।

श्रीरामकृष्ण—( मास्टर से )— संसार में कुछ नहीं । इनका (ईशान का ) संसार अच्छा है, यही खैर है, नहीं तो अगर लड़के वेश्यागामी, गंजेड़ी, शराबी और उद्दण्ड होते, तो तकलीफ की हद हो जाती। सब का मन ईश्वर पर—विद्या का संसार—ऐसा अक्सर नहीं दीख पड़ता। ऐसे दो ही चार घर देखे। नहीं तो वस झगड़ा, 'त्-त्—में-में,' हिंसा, और फिर रोग, शोक, दारिद्रथ। यही देखकर कहा—माँ, इसी समय मोड़ शुमा

दो। देख न, नरेन्द्र कैसी विपत्ति में पड़ गया, वाप मर गया, घरवाले खाने को नहीं पाते, नौकरी की इतनी चेष्टा हो रही है, फिर भी कोई प्रवन्ध नहीं होता। अब देखो क्या करें ? मास्टर, पहले तुम यहाँ इतना आते थे, अब उतना क्यों नहीं आते ? जान पड़ता है, बीबी से प्रेम इस समय बढ़ा हुआ है।

"अच्छा है, दोष क्या है! चारों ओर कामिनी-कांचन है। इसी-लिए कहता हूँ, माँ, अगर कभी शरीर ब्रहण करना पड़े तो संसारी न बना देना।"

भाटपाड़ा के ब्राह्मण—यह आपने कैसे कहा १ यहस्य धर्म की तो विद्वी प्रशंसा है ।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, परन्तु बड़ा कठिन है।

श्रीरामकृष्ण दूसरी वात करने लगे।

श्रीरामकृष्ण-( मास्टर से )-हम लोगों ने कैसा अन्याय किया, वे लोग गा रहे हैं, नरेन्द्र गा रहा है, और हम लोग चले आये।

( ? )

### किल में भक्तियोग।

दिन पिछले पहर, चार बजे के करीब, श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े। वहें ही कोमलांग हैं, बड़ी सावधानी से देह की रक्षा होती है। इसीलिए रास्ता चलते तकलीफ होती है। गाड़ी न होने पर थोड़ी दूर भी चलते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। गाड़ी पर चढ़कर भावसमाधि में मम हो गये। उस समय नन्ही-नन्ही बूंदों की वर्षा हो रही थी। आकाश में बादल छाए हैं, रास्ते में कीचड़ है। मक्तगण गाड़ी के पीछे-पीछे पैदल चल रहे हैं। उन्होंने देखा, रथयात्रा का स्वागत लड़के ताड़ के पत्ते की बांसुरी बजाकर कर रहे थे।

गाड़ी सकान के सामने पहुँची । द्वार पर घर के मालिक और उनके आत्मीयों ने आकर स्वागत किया ।

उपर जाने के जीने के बगल में बैठकखाना है। उपर पहुँचकर श्रीरामकृष्ण ने देखा, शश्यर उनकी अभ्यर्थना के लिए आ रहे हैं। पण्डितजी को देखकर माल्म हुआ कि वे यौवन पार कर चुके हैं, श्रीडावस्था को प्राप्त हैं। रंग गोरा है—साफ, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी है। उन्होंने बड़े विनय-भाव से श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। फिर साथ ही उन्हें घर ले गये।

श्रीरामकृष्ण के पास बैठे हुए लोग उनकी बातचीत सुनते के लिए वड़े उत्सुक हो रहे हैं। नरेन्द्र, राखाल, राम, मास्टर और दूसरे भी बहुत से भक्त उपस्थित हैं। हाजरा भी श्रीरामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर-कालीमन्दिर से आये हुए हैं।

पण्डितज़ी के देखंते ही देखते श्रीरामकृष्ण को भावावेश होने लगा।
-कुछ देर बाद उसी अवस्था में हँसते हुए पण्डितजी की ओर देखकर
-कह रहे हैं— 'बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।' फिर उनसे कहा, 'तुम कैसे
- लेक्चर देते हो ?'

शरामकृष्ण—कलिकाल के लिए नारदीय भक्ति है। शास्त्रों में अरामकृष्ण—कलिकाल के लिए नारदीय भक्ति है। शास्त्रों में जिन सब कमों की बात है, उनके साधन के लिए अब समय कहाँ है ? आजकल के बुखार में दशमूल पाचन की व्यवस्था ठीक नहीं। दशमूल पाचन देने से इधर रोग ऐंठ जाता है। आजकल वस 'फीवर-मिक्स्चर'!

कर्म करने के लिए अगर कहते हो, तो केवल सार की बात कह दिया करों | मैं आदिमियों से कहता हूँ, तुम्हें 'आपोधन्यन्या' इतना यह स्वय न कहना होगा | गायत्री के जप से ही तुम्हारी वन जायगी | अगर कर्म की बात कहनी ही हो, तो ईशान की तरह के दो एक किमेंयों से कह सकते हो।

"लाख टेक्चर दो, परन्तु विषयी मनुष्यों का कुछ कर न सकोगे। पायर की दीवार में क्या कभी कीला गाड़ सकते हो ? कीला खुद चाहें दूर जाय-मुड़ जाय, पर पत्थर का कुछ नहीं हो सकता। तलवार की चोर से बड़ियाल का क्या विगड़ सकता है ? साधु का कमण्डल चारों धाम हो आता है, पर ज्यों का त्यों कड़ुआ बना रहता है। तुम्हारे टेक्चर से विषयी आदिमयों का विशेष कुछ होता नहीं, यह बात तुम खुद धीरे धीरे समझ जाओगे। बछड़ा एक साथ ही खड़ा नहीं हो जाता। कभी-कभी गिर जाता है और फिर उटने की कोशिश करता है। तब खड़ा होना और चलना भी सीखता है।

"कौन मक्त है और कौन विषयी, यह बात तुम समझते नहीं, यह तुम्हारा दोष भी नहीं है। पहले जब आँधी आती है, तब कोई यह नहीं पहचान पाता, कौन आम है और कौन इमली।

"ईश्वर-लाम जब तक नहीं होता, तब तक कोई कमीं की विलक्कल छोड़ नहीं सकता। सन्ध्या-वन्दनादि कमें कितने दिनों के लिए हैं ?—जब तक ईश्वर के नाम पर अश्रु और पुलक न हो। 'हे राम ' ऐसा एक बार कहते ही अगर आँखों में आँस आ जाय, देह पुलकित होने लगे, तो निश्चय समझना कि उसके कमों का अन्त हो गया। फिर उसे सन्ध्यादि कमें न करने पहेंगे।

''फल के होने पर ही फूल गिर जाता है; भक्ति फल है, कर्म फूल।' ग्रहस्थ की बहू के लड़का होनेवाला हुआ, तो वह अधिक काम नहीं कर सकती। उसकी सास दिनोंदिन उसका काम घटाती जाती है। दसवे महीने के आने पर फिर उसे बिलकुल काम नहीं छूने देती। लड़का होने पर फिर वह उसी को लेकर रहती है, दूसरे काम नहीं करने पड़ते।
-सन्ध्या गायत्री. में लीन हो जाती है, गायत्री प्रणव में, प्रणव समाधि
में | जैसे घण्टे का शब्द-टं-ट-अ-म् | योगी नाद-भेद करके परब्रह्म में
लीन होते हैं | समाधि में सन्ध्यादि कमों का लय हो जाता है | इसी
ज्तरह शानियों के कमें छूट जाते हैं ।"

( ( )

# केवल पाण्डित्य व्यर्थ है। साधना तथा विवेक-वैराग्य।

समाधि की बात कहते ही कहते श्रीरामकृष्ण का भाव वदलने लगा। उनके श्रीमुख से स्वर्गीय ज्योति निकलने लगी। देखते देखते वाह्य-ज्ञान जाता रहा, शब्दरहित हो गये, आँखें स्थिर हो गई। वे इस समय परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। वड़ी देर बाद प्राकृत अवस्था आई। वालक की तरह कह रहे हैं, मैं पानी पीऊँगा। समाधि के बाद जब पानी पीना चाहते थे, तब भक्तों को माल्र्म हो जाता था कि अब थे कमश: बाह्य मूमि पर आ रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण भावावेश में कहने लगे, 'माँ, उस दिन ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को तूने दिखलाया। इसके बाद मैंने फिर कहा था, माँ, मैं एक दूसरे पण्डित को देखूँगा, इसीलिए मुझे यहाँ लाई।'

फिर राशधर की ओर देखकर कहने लगे—"भैया, कुछ और वल -बढ़ाओ, कुछ दिन और साधन-भजन करो। पेड़ पर अभी चढ़े नहीं और अभी से फल की आकांक्षा! परन्तु लोगों के भले के लिए तुम यह सब कर रहे हो।"

इतना कहकर श्रीरामकृष्ण शश्यधर को सिर झुकाकर नमस्कार कर रहे हैं। फिर कहने लगे— '' जब पहले-पहल मेंने तुम्हारी बात सुनी, तो लोगों से पूछा, 'सिर्फ पण्डित है या कुछ विवेक-वैराग्य भी है ?

" जिस पण्डित के विवेक नहीं, वह पण्डित ही नहीं।

" अगर आदेश मिला हो तो लोक-शिक्षा में दोष नहीं । आदेश याने पर अगर कोई लोक-शिक्षा देता है, तो फिर उसे कोई पराजित नहीं कर सकता।

" सरस्वती के पास से अगर एक भी किरण आ जाय तो ऐसी शक्ति हो जाती है कि वड़े-बड़े पण्डित भी सिर झुका छेते हैं।

"दिया जलाने पर, झुण्ड के झुण्ड की है इकटे हो जाते हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता । उसी तरह जिसे आदेश मिला है, उसे आदिमयों को बुलाना नहीं पड़ता । अमुक समय में लेक्चर होगा, यह कहकर खबर नहीं मेजनी पड़ती; उसी में आकर्षण होता हैं और इतना कि आदमी आप खिंचकर आ जाते हैं । तब राजा, बाबू, सभी स्वयं ही दल बाँध-बाँधकर उसके पास आते हैं और कहते रहते हैं, 'आपको क्या चाहिए ? आम, सन्देश, रुपया, पैसा, दुशाले, यह सब ले आया हूँ, आप क्या लीजियेगा ?' मैं उन आदिमयों से कहता हूँ, 'दूर करो, यह कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, में कुछ नहीं चाहता।'

" चुम्बक-पत्थर क्या लोहे से कहेगा कि मेरे पास आओ ? कहना नहीं होता । लोहा आप ही चुम्बक-पत्थर के आकर्षण से आ जाता है ।

"सच है कि इस तरह का आदंमी पण्डित नहीं होता; परन्तु इस-लिए यह न सोच लेना कि उसके ज्ञान में कहीं कुछ कमी है । कहीं कितावें पढ़कर भी ज्ञान होता है ? जिसे आदेश मिला है उसके ज्ञान का अन्त नहीं है । वह ज्ञान ईश्वर के पास से आता है । वह कभी चुकता नहीं । उस देश में धान नापते समय एक आदमी नापता है और दूसरा राशि ठेलता जाता है। उसी तरह जो आदेश पाता है, वह जितनी ही लोक-शिक्षा देता रहता है, माँ उसकी जात हो स्वी अवस्था इसी मता है; उस जान का अन्त नहीं होता । मेरी अवस्था इसी प्रकार की है।

"माँ यदि एक बार भी कृपा की दृष्टि फेर दें तो क्या फिर ज्ञान का अभाव रह सकता है ? इसीलिए पूछ रहा हूँ , तुम्हें कोई आदेश मिला है या नहीं।"

हाजरा — हाँ, आदेश अवस्य मिला होगा । क्यों महाश्चय १

पण्डितजी---नहीं, आदेश तो विशेष कुछ नहीं मिला।

ग्रहस्वामी — आदेश तो ज्हरः नहीं मिला, परन्तु कर्तृत्य के विचार से लेक्चर देते हैं।

श्रीरामकृष्ण—जिसने आदेश नहीं पाया; उसके ठेक्चर से क्या होगा ? 'एक (ब्राह्म) ने ठेक्चर देते हुए कहा था, 'में पहले खूब शराब पीता था, ऐसा करता था, वैसा करता था।' यह बात सुनकर लोग आपस में वतलाने लगे—'साला कहता क्या है, शराब पीता था!' इस तरह कहने से उसे विपरीत फल मिला। इसीलिए अच्छा आदमी विना हुए ठेक्चर से कोई उपकार नहीं होता।

"वरीसाल-निवासी किसी सरकारी अफसर ने कहा था, 'महाराज, आप प्रचार करना गुरू कर दीजिये, तो में भी कमर कसूँ।' मैंने कहा, 'अजी, एक कहानी सुनो। उस देश में हालदारपुकुर नाम का एक तालाय है। जितने आदमी थे, सब उसके किनारे पर दिशा-फरागत को जाते थे। सुबह को जो लोग तालाब पर जाते वे गाली-गलीज की बौछारों से उनके भूत उतार देते थे । परन्तु गालियों से कुछ फल न होता था । उसके दूसरे ही दिन मुबह फिर वही घटना होती; लोग फिर दिशा-फरागत को आते । कुछ दिनों बाद कम्पनी से एक चपरासी आया । वह तालाब के पास नोटिस चिपका गया । बस वहाँ टट्टी जाना बिलकुल बंद हो गया !

"इसीलिए कहता हूँ, ऐरे-गैरे के लेक्चर से कुछ फल नहीं होता। चपरास के रहने पर ही लोग बात सुनेंगे। ईश्वर का आदेश न रहा, तो लोक-शिक्षा नहीं होती। जो लोक-शिक्षा देगा, उसमें बड़ी शक्ति चाहिए। कलकत्ते में बहुत से हनुमानपुरी हैं, उनके साथ तुम्हें लड़ना होगा।

''ये लोग (श्रीरामकृण के चारों ओर जो सब मक्त बैठे हुए थे) तो अभी पट्टे हैं।

''चैतन्यदेव अवतार थे। वे जो कुछ कर गये, कहो मला उसका अब कितना बचा हुआ है ? और जिसने आदेश नहीं पाया, उसके लेक्चर ते क्या उपकार होगा ?

"इसीलिए कहता हूँ, ईश्वर के पादपद्मों में मझ हो जाओ।" यह कहकर श्रीरामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गा रहे हैं—

"ऐ मेरे मन, तू हप के सागर में डूब जा। जब तू तलातल और पाताल खोजेगा, तमी तुझे प्रेम-रतन-धन प्राप्त होगा।

"इस समुद्र में इ्वने से वह मरता नहीं, यह अमृत का समुद्र है।
"मैंने नरेन्द्र से कहा था, 'ईश्वर रस के समुद्र हैं, त् इस समुद्र में
इक्की लगाएगा या नहीं, बोल ? अच्छा सोच, एक खप्पर में रस है,
और त् मक्खी बन गया है। तो त् कहाँ बैठकर रस पीयेगा ?—बोल।'
नरेन्द्र ने कहा, 'में खप्पर के किनारे बैठकर मुँह बढ़ाकर पीऊँगा, क्योंकि

क एक विख्यात पहलवान ।

मा. २, १२

अधिक बढ़ने से इन जाऊँगा। तन मेंने कहा, भिया, यह सच्चिदानन्द-सागर है, इसमें मृत्यु का भय नहीं है। यह सागर अमृत का सागर है। जिन्हें ज्ञान नहीं, वे ही ऐसा कहते हैं कि भिक्त और प्रेम की बढ़ाचढ़ी अच्छी नहीं। परन्तु ईश्वर-प्रेम की क्या कहीं बढ़ाचढ़ी होती है? इसीलिए तुमसे कहता हूँ, सिचदानन्द-सागर में मन्न हो जाओ।

''ईश्वर-लाभ हो जाने पर फिर क्या चिन्ता है ? तव आदेश भी होगा और लोक-शिक्षा भी होगी।"

#### (8)

ईश्वर-लाभ के अनन्त सार्ग। भक्तियोग ही युगधर्म है।

श्रीरामकृष्ण—देखो, अमृत-समुद्र में जाने के अनन्त मार्ग हैं। किसी तरह इस सागर में पड़े कि वस, हुआ। सोचो, अमृत का एक कुण्ड है। किसी तरह मुँह में उस अमृत के पड़ने से ही अमर होते हो, तो चाहे तुम खुद कूदकर उसमें गिरो या सीढ़ियों से धीरे-धीरे उतरकर कुछ पीयो, या कोई दूसरा धक्का मारकर तुम्हें कुण्ड में डाल दे, फल एक ही है। अमृत का कुछ स्वाद लेने से ही अमर हो जाओंगे।

"मार्ग अनन्त हैं। ज्ञान, कर्म, भक्ति, चाहे जिस मार्ग से जाओ, आन्तरिक होने पर ईश्वर की अवश्य प्राप्त करोगे। संक्षेप में योग तीन प्रकार के हैं। ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग।

"ज्ञानयोग में ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है। नेति-नेति विचार करता है। ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या है, यह विचार करता है। विचार की समाप्ति जहाँ है, वहाँ समाधि होती है, ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है।

"कमयोग है, कर्म करके ईश्वर पर मन लगाये रहना। अनासक होकर प्राणायाम, ध्यान-धारणादि कर्मयोग है। संसारी अगर अनासक होकर ईश्वर को फल समर्पित कर दे, उन पर भक्ति रखकर संसार का कर्म करे तो वह भी कर्मयोग है। ईश्वर को फल का समर्पण करके पूजा, जप आदि कर्म करना, यह भी कर्मयोग है। ईश्वर-लाम करना ही कर्म-योग का उद्देश्य है।

"मिक्तियोग है ईख़र के नाम-गुणों का कीर्तन करके उन पर पूरा मन लगाना । कलिकाल के लिए मिक्तियोग का मार्ग सीधा है । युगधर्म भी यही है ।

"कर्मयोग वड़ा कठिन है। पहले ही कहा जा चुका है कि समय कहाँ है? शास्त्रों में जो सब कर्म करने के लिए कहा है, उसका समय कहाँ है? कलिकाल में इधर आयु कम है। उस पर अनासक्त होकर फल की कामना न करके कर्म करना वड़ा कठिन है। ईश्वर को विना पाये कोई अनासक्त नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते, परन्तु कहीं न कहीं से आसक्ति आ ही जाती है।

"शानयोग भी इस युग के लिए बड़ा कठिन है। एक तो जीवों के प्राण अन्नगत हो रहे हैं, तिस पर आयु भी कम है; उधर देहबुद्धि किसी तरह जाती नहीं और देहबुद्धि के गये निना ज्ञान होने का नहीं। ज्ञानी कहता है, में ही वह नहा हूँ। न में शरीर हूँ, न भूख हूँ, न तृष्णा हूँ, न रोग हूँ, न शोक हूँ; जनम, मृत्यु, सुख, दुःख, इन सबसे परे हूँ। यदि रोग, शोक, सुख, दुःख, इन सबका बोध रहा, तो तुम ज्ञानी किर कैसे हो सकोगे? इधर हाथ काँटों में छिद रहे हैं, घर घर खून वह रहा है, खून पीड़ा होती है, किर भी कहता है, 'कहाँ? हाथ तो कटा ही नहीं! मेरा क्या हुआ है?

"इसीलिए इस युग में मिक्तियोग है। इससे दूसरे मार्गों की अपेक्षा ईश्वर के पास पहुँचने में सुगमता है। ज्ञानयोग या कर्मयोग अथवा दूसरे मार्गों से भी लोग ईश्वर के पास पहुँच सकते हैं, परन्तु इन सब रास्तों से मंजिल पूरी करना बड़ा कठिन है।

" इस युग के लिए भक्तियोग है। इसका यह अर्थ नहीं है कि भक्त एक जगह जायगा, ज्ञानी या कमीं दूसरी जगह। इसका तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्मज्ञान चाहते हैं, वे अगर भक्ति के मार्ग से चलें तो भी वही ज्ञान उन्हें होगा। भक्तवत्सल अगर चाहेंगे तो वह भी दे सकते हैं।

"भक्त ईश्वर का साकार-रूप देखना चाहता है, उनके साथ वात-चीत करना चाहता है—वह बहुधा बहाज्ञान नहीं चाहता। परन्तु ईश्वर इच्छामय हैं। उनकी अगर इच्छा हो तो वे भक्त को सब ऐश्वयों का अधिकारी कर सकते हैं। भिक्त भी देते हैं और ज्ञान भी। अगर कोई एक बार कलकत्ता आ जाय, तो किले का मैदान, सोसायटी (Asiatic Scciety's Museum), सब उसे देखने को मिल जाएगा।

" पर बात तो यह है कि कलकत्ता किस तरह आया जाय?

" संसार की माँ को पा जाने पर ज्ञान भी पाता है और भक्ति भी। भाव-समाधि के होने पर रूप-दर्शन होता है और निर्विकल्प समाधि के होने पर अखण्ड सिचदानन्द-दर्शन। तब अहं, नाम और रूप नहीं रह जाते।

"भक्त कहता है, 'माँ, सकाम कमों से मुझे बड़ा भय लगता है। उस कर्म में कामना है। उस कर्म के करने से फल भोगना ही पड़ेगा। तिस पर अनासक्त कर्म करना बड़ा कठिन है। उधर सकाम कर्म कहँगा, तो तुम्हें भूल जाऊँगा। चलो, ऐसे कर्म से मुझे अत्यन्त घृणा है। जब तक तुम्हें न पाऊँ तब तक कर्म घटते जायँ। जितना रह जायगा, उतने को अनासक होकर कर सकूँ। उसके साथ तुम पर मेरी भिक्त भी बढ़ती जाय। और जब तक तुम्हें न पाऊँ तब तक किसी नये कर्म में न फूँसूँ। जब तुम स्वयं कोई आज्ञा दोगी तब काम कहँगा, अन्यथा नहीं।""

#### (4)

बीर्थयात्रा और श्रीरामकृष्ण । आचार्यों की तीन श्रेणियाँ । पण्डितजी-तीर्याटन के लिए महाराज कहाँ तक गये हैं ?

श्रीरामकृष्ण-हाँ, कई स्थान देखे हैं! (सहास्य) हाजरा बहुत दूर तक गया है और बहुत ऊँचे चढ़ गया था, ह्त्रीकेश तक हो आया है। (सबका हँसना।) में इतनी दूर नहीं जा सका, इतने ऊँचे नहीं चढ़ा।

"गीध भी बहुत ऊँचे चढ़ जाता है। परन्तु उसकी दृष्टि मरघट पर ही रहती है। (सब हँसते हैं।) मरघट का क्या अर्थ है जानते हो? मरघट अर्थात् कामिनी-कांचन।

" अगर यहाँ बैठकर भक्तिलाभ कर सको, तो तीर्थ जाने की क्या ज़रूरत है ? काशी जाकर मैंने देखा, वहाँ भी वही पेड़ हैं और वही इमली के पत्ते।

"तीर्थ जाने पर भी अगर भक्ति न हुई तो तीर्थ जाने से फिर कुछ फल ही नहीं हुआ । और भिक्त ही सार है तथा एकमात्र उसी की आवश्यकता है। चीलें और गीध कैसे होते हैं, जानते हो ? बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो लम्बी लम्बी बातें करते हैं। कहते हैं, शास्त्रों में जिन सब कमीं की बातें लिखी हैं, उनमें से अधिकांश की हमने साधना की है। वे कहते तो यह हैं, पर उनका मन घोर विषय में पड़ा रहता है। स्पया-पैसा, मान-मर्यादा, देह-सुख, इन्हीं सब विषयों के फेर में वे पड़े रहते हैं।"

पण्डितजी-जी हाँ, तीर्थ जाना तो अपने पास की मणि को छोड़कर काँच के पीछे दौड़ना है। श्रीरामकृष्ण—और तुम यह समझ लेना कि चाहें लाख शिक्षा दों, पर उपयुक्त समय के आए विना कोई फल न होगा। बिस्तरे पर सोते समय किसी लड़के ने अपनी माँ से कहा, 'माँ, मुझे ट्टी लगें तो जगा देना।' उसकी माँ ने कहा, 'वेटा, ट्टी की हाजत तुम्हें खुद ही उटा देगी, इसके लिए तुम कोई चिन्ता न करो।' (हास्य।) इसी प्रकार भगवान के लिए व्याकुलता ठीक समय आने पर ही होती है।

"वैद्य तीन तरह के होते हैं।

"जो वैद्य केवल नाड़ी देखकर दवा की व्यवस्था करके चला जाता है, रोगी से सिर्फ इतना ही कह जाता है कि दवा खाते रहना, वह अधम श्रेणी का वैद्य है।

"उसी तरह कुछ आचार्य केवल उपदेश दे जांते हैं, परन्तु उस उपदेश से अनुयायी को अच्छा फल प्राप्त हुआ या बुरा, इसका फिर पता नहीं लेते।

"दूसरी श्रेणी के वैद्य ऐसे होते हैं, जो दवा की व्यवस्था करके रोगी से दवा खाने के लिए कहते हैं। अगर रोगी नहीं खाना चाहता, तो उसे तरह तरह से समझाते हैं। ये मध्यम श्रेणी के वैद्य हुए। इसी तरह मध्यम श्रेणी के आचार्य भी हैं। वे उपदेश देते हैं और तरह तरह से आदिमियों को समझाते भी हैं जिससे उपदेश के अनुसार वे चल सकें।

"अन्तिम श्रेणी के और उत्तम वैद्य वे हैं जो अगर मीटी बातों से रोगी नहीं मानता, तो बल का प्रयोग भी करते हैं। ज़रूरत होती है तो रोगी की छाती पर धुटना रखकर ज़बरन दवा पिला देते हैं। उसी प्रकार उत्तम श्रेणीवाले आचार्य भी हैं। ईश्वर के मार्ग पर लाने के लिए वे शिष्यों पर बल तक का प्रयोग करते हैं।"

#### कलि में भक्तियोग

पण्डितजी—महाराज, अगर उत्तम श्रेणी के आचार्य हों, तो क्यों फिर आपने ऐसा कहा कि समय के आये बिना ज्ञान नहीं होता ?

श्रीरामकृष्ण—सच्है। परन्तु सोचो कि दवा अगर पेट में न जाय-अगर मुँह से ही निकल जाय, तो वेचारा वेद्य मी क्या कर सकता है ? उत्तम वैद्य मी कुछ नहीं कर सकता।

"पात्र देखकर उपदेश दिया जाता है। तुम लोग पात्र देखकर उपदेश नहीं देते। मेरे पास अगर कोई लड़का आता है तो मैं उससे पूछता हूँ — तेरे कौन कौन हैं? सोचो, उसके वाप नहीं है, परन्तु वाप का ऋग है, तो वह कैसे ईश्वर की ओर मन लगा सकता है? — सुना ?"

पण्डितजी--जी हाँ, में सब सुन रहा हूँ।

श्रीरामकृष्ण—एक दिन काली-मन्दिर में कुछ सिक्ख सिपाही आये ये। कालो माता के मन्दिर के सामने उनसे मेरी मुलाकात हुई। एक ने कहा—'ईश्वर दयामय हैं।' मेंने कहा,—'अच्छा? सच कहते हो? कैसे तुम्हें माल्म हुआ?' उन लोगों ने कहा,—'क्यों जनाब, ईश्वर हमें खिलाते हैं—हमारी इतनी देखमाल करते हैं।' मेंने कहा—' यह कैसे आश्चर्य की बात है? ईश्वर सबके पिता हैं। अपने पुत्रों की देखमाल पिता नहीं करेगा तो और कौन करेगा? क्या पड़ोसवाले उनकी खबर लंगे?'

नरेन्द्र—तो किर दयामय न कहें ?

श्रीरामकृष्ण—क्या मैं मना करता हूँ ? मेरे कहने का मतलव यह है कि ईस्वर अपने आदमी हैं, कोई दूसरे नहीं।

पण्डितजी---वात अनमोल है।

श्रीरामकृष्ण—(नरेन्द्र से)—तेरा गाना में सुन रहा था, पर अच्छा न लगा। इसीलिए चला आया। कहा, अभी उम्मेदवार है, गाना भीका जान पड़ने लगा।

नरेन्द्र लिजित हो गर्वे । मुँह लाल हो गया । वे चुप हो रहे।

श्रीरामकृष्ण ने पीने के लिए पानी माँगा। उनके पास एक ग्लास पानी रखा गया था, परन्तु वह जल वे पी नहीं सके। एक ग्लास जल और लाने के लिए कहा। पीछे से मालूम पड़ा कि किसी घोर इन्द्रियलोलुप मनुष्य ने उस ग्लास को छू लिया था।

पण्डितजी—(हाजरा से)—आप लोग इनके साथ दिनरात रहते हैं, आप लोग बड़े आनन्द में हैं।

श्रीरामकृष्ण—(हँसते हुए)—आज मेरा बड़ा अच्छा दिन या। मैंने दूज का चाँद देखा। (सब हँसते हैं।) दूज का चांद क्यों कहा, जानते हो ? सीता ने रावण से कहा था, रावण तू पूर्ण चन्द्र है और मेरे राम दूज के चांद हैं। रावण ने इसका अर्थ नहीं समझा, उसे बड़ा आनन्द हुआ था। सीता के इस कथन का अर्थ यह है कि रावण की सम्पदा जहाँ तक बढ़ने को थी, बढ़ चुकी थी। अब दिनोंदिन पूर्ण चन्द्र की तरह उसका ह्यास ही होगा। श्रीरामचन्द्र दूज के चांद हैं, उनकी दिनोंदिन वृद्धि होगी!

श्रीरामकृष्ण उठे। अपने बन्धु और वान्धवों के साथ पण्डितजी ने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ विदा हुए।

( ig )

संसार में किस प्रकार रहना चाहिए।

श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ ईशान के घर लौटे। अभी संध्या नहीं

हुई । ईशान के नीचेवाले बैठकखाने में आकर बैठे । कोई-कोई भक्त भी उपस्थित हैं । भागवती पण्डित, ईशान तथा उनके लड़के भी हैं ।

श्रीरामकृष्ण—(सहास्य)— द्याद्यधर से मेंने कहा, पेड़ पर चढ़ने के पहले ही फल की आकांक्षा करने लगे ?—कुछ भजन-साधन और करो, तब लोक-दिश्सा देना ।

ईशान-सभी लोग सोचते हैं, मैं लोकशिक्षा हूँ। जुगन् सोचता है, संसार को प्रकाशित में कर रहा हूँ। इस पर किसी ने कहा भी था-'ऐ जुगन्, क्या तुम भी संसार को प्रकाश दे सकते हो? तुम तो अँवेरे को और भी प्रकट करते हो!'

श्रीरामकृष्ण-(ज्रा मुस्कराकर)—परन्तु निरे पण्डितं ही नहीं हैं, -कुछ विवेक और वैराग्य भी हैं।

भाटपाड़ा के भागवती पण्डित भी अब तक बैठे हुए हैं। उम्र - ७०-७५ होगी। वे टकटकी लगाये श्रीरामकृष्ण को देख रहे हैं।

भागवती पण्डित-( श्रीरामकृष्ण से )-आप महात्मा हैं।

श्रीरामकृष्ण — यह बात आप नारद, ग्रुकदेव, प्रह्लाद, इन सबके लिए कह सकते हैं। में तो आपके पुत्र के समान हूँ।

"परन्तु एक दृष्टि से कह सकते हैं। यह लिखा है कि भगवान से भक्त वड़ा है, क्योंकि भक्त भगवान को हृदय में लिये हुए घूमता है। भक्त के लिए भगवान ने कहा है, 'भक्त मुझे छोटा देखता है और अपने को बड़ा।' यशोदा कृष्ण को बाँघने चली थीं। यशोदा को विश्वास था, में अगर कृष्ण की देख-रेख न कहाँगी, तो और कौन करेगा ? कभी तो भगवान चुम्बक हैं और भक्त सुई,—भगवान भक्त को खींच छेते हैं; और कभी मक्त चुम्बक और भगवान सुई, भक्त का इतना आकर्षण होता है कि उसके प्रेम को देख, मुग्ध होकर भगवान उसके पास सिचे चले जाते हैं। "

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर छौटनेवाछे हैं । नीचे के बैठकखाने के दक्षिण ओर वाछे वरामदे में आकर खड़े हुए हैं । ईशान आदि भक्ताण भी खड़े हैं । वातों ही वातों में श्रीरामकृष्ण ईशान को बहुत से उपदेश दे रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण—(ईशान से)—संसार में रहकर जो उन्हें पुकारता है, वह वीरमक्त है। भगवान कहते हैं, जिसने संसार छोड़ दिया है, वह मुझे पुकारेगा ही, मेरी सेवा करेगा ही, उसकी इसमें वड़ाई क्या है! वह अगर मुझे न पुकारे तो लोग उसे धिकारेंगे, पर जो संसार में रहकर भी मुझे पुकारता है, बीस मन का पत्थर हटाकर मुझे देखता है, वही धन्य है, वही वहादुर है, वही वीर है।

भागवती पण्डित—शास्त्रों में तो यही बात है—धर्मव्याध और पितृता की कथा में । तपस्वी ने सोचा था, मैंने कौए और वगुले को भस्म कर डाला है—मेरा स्थान वड़ा ऊँचा है । वह पितृता के घर गया था । पित पर उसकी इतनी भिक्त थी कि वह दिनरात उसी की सेवा किया करती थी । पित के घर आने पर पैर धोने के लिए उसे पानी देती, यहाँ तक कि अपने वालों से उसके पैर पोछती थी । तपस्वी अतिथि होकर गये थे । भिक्षा मिलने में देर हो रही थी, इस पर चिल्लाकर कह उठे, तुम्हारा भला न होगा । पितृत्रता ने उसी समय भीतर से कहा, 'यह कौए और वगुले को भस्म करना थोड़े ही है ।

महाराज, ज़रा ठहरो, में स्वामी की सेवा कर हूँ, तब तुम्हारी भी पूजा है कहँगी।

"धर्मव्याध के पास कोई ब्रह्मज्ञान के लिए गया था। व्याध-पशुओं का मांस वेचता था, परन्तु पिता-माता को ईश्वर समझकर दिन-रात उनकी सेवा करता था। जो मनुष्य ब्रह्मज्ञान के लिए उसके पास गया या, वह तो उसे देखकर दंग रह गया,—सोचने लगा, यह व्याध मांस वेचता है और संसारी मनुष्य है, यह भला मुझे क्या ब्रह्मज्ञान दे सकता है ? परन्तु वह व्याध पूर्ण ज्ञानी था।"

श्रीरामकृष्ण अब गाड़ो पर चढ़ेंगे | ईशान तथा अन्य भक्तगण पास ही खड़े हैं, उन्हें गाड़ी पर चढ़ा देने के लिए | श्रीरामकृष्ण फिर वातों में ईशान को उपदेश देने लगे—

" चींटी की तरह संसार में रहो ! इस संसार में नित्य और अनित्य दोनों मिले हुए हैं । बालू के साथ शकर मिली हुई है । चींटी वनकर चीनी का भाग ले लेना ।

" जल और दूध एक साथ मिले हुए हैं। चिदानन्द-रस और विपय-रस। हंस की तरह दूध का अंश लेकर जल का भाग छोड़ देना।

"पनडुब्बी चिड़िया की तरह रहो—पैरों में पानी लग जाय तो साड़कर निकाल देना। इसी प्रकार 'पांकाल' मछली की तरह रहना। वह रहती है कीच में, परन्तु उसकी देह बिलकुल साफ रहती है।

"गोलमाल में 'माल' है, 'गोल' निकालकर 'माल' ले लेना। " श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर बैठे। गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी।

# परिच्छेद १३

# पण्डित शशघर को उपदेश

(?)

# काली ही ब्रह्म है। ब्रह्म और शक्ति अभेद।

श्रीरामकृष्ण मक्तों के साथ अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं। पास ही राराधर पण्डित हैं। जमीन पर चटाई विछी है, उस पर श्रीरामकृष्ण, पण्डित राराधर तथा कई भक्त बैठे हैं। कुछ लोग खाली जमीन पर ही बैठे हैं। सुरेन्द्र, बाबूराम, मास्टर, हरीरा, लाटू, हाजरा, मणि मिल्लिक आदि भक्त भी हैं। श्रीरामकृष्ण पण्डित पद्मलोचन की बात कह रहे हैं। पद्म-लोचन बर्दवान महाराज के सभापण्डित थे। दिन का तीसरा पहर है, चार बजे का समय होगा।

आज सोमवार है, ३० जून, १८८४ । छः दिन हो गये, जिस दिन रथयात्रा थी, उस दिन कलकत्ते में पण्डित शशघर के साथ श्रीराम-कृष्ण की वातचीत हुई थी। आज पण्डितजी खुद आये हैं । साथ में श्रीयुत भूधर चट्टोपाध्याय और उनके बड़े भाई हैं। कलकत्ते में इन्हीं के मकान पर पण्डित शंशघरजी रहते हैं।

पण्डितजी ज्ञानमागीं हैं। श्रीरामकृष्ण उन्हें समझा रहे हैं—''नित्यता जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है—जो अखण्ड सिचदानन्द हैं, उन्हीं ने लीला के लिए अनेक हपों को धारण किया है।" भगवत्पसंग करते करते श्रीरामकृष्ण वेहोश होते जा रहे हैं। पण्डितजी से कह रहे हें—''भैया, बहा सुमेहवत् अटल और अचल है, परन्तु जिसमें न हिलने का भाव है उसमें हिलने का भाव भी है।"

# पंण्डित शहाधर को उपदेश

श्रीरामकृष्ण प्रेम और आनन्द से मस्त हो गये हैं। सुन्दर कण्ठ सः गाने लगे। एक के बाद दूसरा, इस तरह कई गाने गाए।

(गीतों का भाव)-

- (१) कौन जानता है कि काली कैसी है ? षड्दर्शन भी उनके दर्शन नहीं पाते .....।
- (२) मेरी माँ किसी ऐसी-वैसी स्त्री को लड़की नहीं है । उसका नाम लेकर महेक्वर हलाहल पीकर भी वच गये। उसके कटाक्षमात्र से सिंध, स्थिति और प्रलय होते हैं। अनन्त ब्रह्माण्डों को वह अपने पेट में डाली हुई है। उसके चरणों की शरण लेकर देवता संकट से उद्धार पाते हैं। देवों के देव महादेव उसके पैरों के नीचे लोटते हैं।
  - (३) मेरी माँ में यह इतना ही गुण नहीं है कि वह शिव की सर्ती है, नहीं, काल के काल भी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। नम होकर वह शतुओं का संहार करती है। महाकाल के हृदय में उसका वास है। अच्छा मन! कहो तो सही, भला वह कैसी है जो अपने पित के हृदय में भी पाद-प्रहार करती है! रामप्रसाद कहते हैं माता की लीलाएँ समस्ता बन्धनों से परे हैं। मन! सावधानी के साथ प्रयतन करते रहो, इससे तुम्हारी मित शुद्ध हो जायगी।
    - (४) यह में सुरापान नहीं कर रहा हूँ, काली का नाम लेकर में सुधा-पान करता हूँ। वह सुधा मुझे ऐसी मस्त कर देती है कि लोग मुझे मत-वाला कहते हैं। गुरु के दिए हुए बीज को लेकर, उसमें प्रवृत्ति का मसाला डाल, शानस्पी कलवार जब शराब खींचता है, तब मेरा मतवाला मन उसका पान करता है। यंत्रों से भरे हुए मूल मंत्र का शोधन करके वह-'तारा-तारा' कहा करता है। रामप्रसाद कहता है, ऐसी सुरा के पीने से चतुर्वगों की प्राप्ति होती है।

(५) स्यामाधन क्या कभी सत्रको थोड़े ही मिलता है ? बड़ी आफत है, -यह नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता। उन सुरंजित चरणों में प्राणों को सौंप देना शिव के लिए भी असाध्य है, तो साधारण जनों की बात ही क्या ?

श्रीरामकृष्ण का भावावेश घट रहा है । गाना बन्द हो गया । वे अथोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे । फिर अपनी छोटी खाट पर जाकर बैठे ।

पण्डितजी गाना सुन्कर मुग्ध हो गये। बड़े ही विनय-स्वर में श्रीरामकृष्ण से कहा—क्या और गाना न होगा?

श्रीरामकृष्ण कुछ देर बाद फिर गाने लगे-

- (१) स्वामा के चरणरूपी आकाश में मेरे मन की पतंग उड़ रही थी। पाप की हवा के झोंके से वह चक्कर खाकर गिर गई ...।
- (२) अब मुझे एक अच्छा भाव मिल गया है। यह भाव मैंने एक अच्छे भावक से सीखा है। जिस देश में रात नहीं है, उसी देश का एक आदमी मुझे मिला है। मैं दिन और रात को कुछ नहीं समझता, सन्ध्या को तो मैंने बन्धा बना डाला है।
- (३) तुम्हारे अभय चरणों में मैंने प्राणों को समर्पण कर दिया है। अब मैंने यम की चिन्ता नहीं रखी, न मुझे अब उसका कोई भय ही है। अपनी शिर-शिखा में मैंने काली-नाम के महामंत्र की ग्रंथि लगा ली है। भव की हाट में देह वेचकर में श्रीदुर्गा-नाम खरीद लाया हूँ।
- ' श्रीदुर्गा-नाम खरीद लाया हूँ, ' इस वाक्य को सुनकर पण्डितजी -की आँखों से आँसुओं की झड़ी लग गई। श्रीरामङ्गण फिर गा रहें हैं-
- (१) मैंने अपने हृदय में काली-नाम के कल्पतरु को रोपित कर रिल्या है। अब की बार जब यमराज आएँगे, तब उन्हें हृदय खोलकर

दिखाऊँगा, इसीलिए बैठा हुआ हूँ । देह के भीतर छः दुर्जन हैं, उन्हें भैंने घर से निकाल दिया है । रामप्रसाद कहते हैं, श्रीदुर्गा का नाम ठिकर मैंने पहले ही से यात्रारम्भ कर दिया है ।

(२) मन ! अपने में ही रहना, किसी दूसरे के घर न जाना ! जो कुछ तू चाहेगा, वह तुझे वैठे ही वैठे मिल जायगा । तू अपने अन्तःपुर में ही उसकी तलाश कर ।

श्रीरामकृष्ण गाकर बतला रहे हैं कि मुक्ति की अपेक्षा भित्त बड़ी है। (गाना) "मुझे मुक्ति देते हुए कष्ट नहीं होता, परन्तु भिक्त देते बड़ी तकलीफ होती है। जिसे मेरी भिक्त मिलती है, वह सेवा का अधिकारी हो जाता है। फिर उसे कौन पा सकता है! वह तो त्रिलोकजयी हो जाता है। गुद्धा भिक्त एकमात्र चुन्दावन में है, गोपियों के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं। भिक्त ही के कारण, नन्द के यहाँ, उन्हें पिता मानकर, में उनकी वाधाओं को अपने सिर लेता हूँ।"

#### ( ? )

## ज्ञानी और विज्ञानी । विचार कव तक ?

पण्डितजी ने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है। सदा ज्ञान की चर्चा में रहते हैं। श्रीरामकृष्ण छोटी खाट पर बैठे हुए उन्हें देख रहे हैं और कहानियों के रूप में अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण-(पण्डितजी ते)-वेदादि बहुत से शास्त्र हैं, परन्तु खाधना किये विना-तपस्या किये विना-कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। उनके दर्शन न तो पड्दर्शनों में होते हैं और न आगम, निगम और न वंत्रसार में ही । "शास्त्रों में जो कुछ लिखा है, उसे समझकर उसी के अनुसार कामः करना चाहिए। किसी ने एक चिट्ठी खो दी थी। उसने चिट्ठी कहाँ रख दी यह उसे याद न रही। तब वह दिया लेकर खोजने लगा। दो तीन लोगों ने मिलकर खोजा, तब वह चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, पाँच सेर सन्देश और एक घोती मेजना। पढ़कर उसने फिर उस चिट्ठी को फेंक दिया। तब फिर चिट्ठी की कोई ज़रूरत न थी। पाँच सेर सन्देश और एक घोती के मेजने ही से मतलब था।

"पढ़ने की अपेक्षा सुनना अच्छा है, सुनने से देखना अच्छा है। श्रीगुरु-मुख से या साधु के मुख से सुनने पर धारणा अच्छी होती है, क्योंकि किर शास्त्रों के संसार-भाग के सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। हनुमान ने कहा था, 'भाई, मैं तिथि और नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता, में तो वस श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करता रहता हूँ।'

"सुनने की अपेक्षा देखना और अच्छा है। देखने पर सब सन्देह मिट जाते हैं। शास्त्रों में तो बहुत सी बातें हैं, परन्तु यदि ईश्वर के दर्शन न हुए,—उनके चरणकमलों में भिक्त न हुई—चित्त शुद्ध न हुआ तो सब वृथा है। पंचांग में लिखा है, वर्षा बीस बिस्वे की होगी, परन्तु पंचांग दवाने से कहीं एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। एक बूंद गिरे, सो भी नहीं।

"शास्त्रादि लेकर विचार कव तक के लिए है ?—जब तक ईश्वर के दर्शन नहीं। भौरा कव तक गुंजार करता है ?—जब तक वह फूल पर बैटता नहीं। फूल पर बैटकर जब वह मधु पीने लगता है, तब फिर गुनगुनाता नहीं।

"परन्तु एक बात है, ईश्वर के दर्शनों के बाद भी बातचीत हो सकती है; वह बात ईश्वर के ही आनन्द की बात होगी—जैसे मतवाले का 'जय देवी' बोलना, और भौंरा फूल पर बैठकर जैसे अर्घस्फ्रट शब्दों म गुंजार करता है ।

"ज्ञानी 'नेति नेति' विचार करता है। इस तरह विचार करते हुए जहाँ उसे आनन्द की प्राप्ति होती है, वही ब्रह्म है।

"शानी का स्वभाव कैसा है, जानते हो ? शानी कानून के अनुसार चलता है ।

"मुझे चानक ले गये थे। वहाँ मैंने कई साधुओं को देखा। उनमें कोई कोई कपड़ा सी रहे थे। (सब हँसते हैं।) मेरे जाने पर वह सब अलग रख दिया। फिर पैर पर पैर चढ़ाकर मुझसे बातचीत करने लगे। (सब हँसते हैं।)

"परन्तु ईश्वर की बात विना पूछे ज्ञानी उस सम्बन्ध में खुद कुछ नहीं बोलते । पहले वे पूछेंगे, इस समय कैसे हो !--घरवाले अब कैसे हें !

"परन्तु विज्ञानी का स्वभाव और ही है। उसके स्वभाव में ढिलाई रहती है। कभी देखा, घोती कहीं खुली हुई है। कभी बगल में दवी है—वच्चे की तरह।

"ईश्वर हैं, यह जिसने जान लिया है, वह ज्ञानी है। लकड़ी में अवश्य ही आग है, यह जिसने जाना है, वह ज्ञानी है; परन्तु लकड़ी जलाकर भोजन पकाना, भर पेट खाना, यह जिसे आता है वह विज्ञानी है।

" विज्ञानी के आठों पाश खुल जाते हैं। उनमें काम-कोधादि का आकार मात्र रह जाता है।"

पण्डितजी--"भिद्यते हृदयप्रनियश्चिद्यन्ते सर्व संशयाः।"

श्रीरामकृष्ण-हाँ, एक जहाज समुद्र में जा रहा था। एकाएक उसके कल-पुर्जे, लोहा-लक्षड़ खुलने लगे। पास ही एक चुम्बक का पहाड़ था। इसी-भा. २, १३ लिए लोहा सब अलग होकर निकला जा रहा था। में कृष्णिकशोर के घर जाता था। एक दिन गया तो उसने कहा, तुम पान क्यों खाते हो ? मेंने कहा, 'मेरी इच्छा। में पान खाऊँगा, शीशे में मुँह देखूँगा, हज़ार औरतों के बीच में नंगा होकर नाचूँगा।' कृष्णिकशोर की स्त्री उसे डाँटने लगी। कहा, ' तुम किसे यह सब कह रहे हो ?—रामकृष्ण को ? '

" इस अवस्था के आने पर कामकोधादि दग्ध हो जाते हैं। श्रीर में कुछ फर्क नहीं होता, वह दूसरे आदिमयों के जैसा दिखाई देता है; पर भीतर पोल और निर्मल हो जाता है।"

भक्त-ईश्वर-दर्शन के बाद भी क्या शरीर रहता है ?

श्रीरामकृष्ण—िकसी किसी का कुछ कमों के लिए रह जाता है— लोक-शिक्षा के लिए। गंगा नहाने से पाप धुल जाता है और मुक्ति हो जाती है, परन्तु आँख का अन्धापन नहीं जाता; परन्तु इतना होता है कि पापों के लिए जिन: कुछ जन्मों तक कर्मफल का भोग करना होता है, वे जन्म फिर नहीं होते। जिस चक्कर को वह लगा चुका है, वस उसे ही वह पूरा कर जाएगा। बचे हुए के लिए फिर उसे चक्कर न लगाना होगा। काम-कोधादि सब दग्ध हो जाते हैं; शरीर सिर्फ कुछ कमों के लिए रह जाता है।

पण्डितजी-उसे ही संस्कार कहते हैं।

श्रीरामकृष्ण—विज्ञानी सदा ही ईश्वर के दर्शन किया करता है। इसीलिए तो उसका इतना ढीला स्वभाव होता है। वह आँखे खोलकर भी ईश्वर के दर्शन करता है। कभी वह नित्य से लीला में आ जाता है और कभी लीला से नित्य में चला जाता है।

पण्डित जी—यह मैं नहीं समझा ।

श्रीरामकृष्ण—'नेति नेति' का विचार करके वंह उसी नित्य और अखण्ड सिचदानन्द में पहुँच जाता है। वह इस तरह विचार करता है—वे न जीव हें, न संसार हें, न चौनीसों तत्व हैं। नित्य में पहुँचकर फिर वह देखता है, यह सब वे ही हुए हें,—जीव, जगत् और चौनीसों तत्व—यह सब।

"दूध का दही जमाकर, फिर उसे मथकर मक्खन निकाला जाता है। परन्तु मक्खन के निकल आने पर वह देखता है, जिस मछे का मक्खन है, उसी मक्खन का महा भी है। छाल का ही गूदा है और गूदे की ही छाल।"

पण्डितजी—(भृथर से, सहास्य)—समझे ? समझना बहुत मुक्किल है । श्रीरामकृष्ण—मक्खन हुआ, तो महा भी हुआ है । मक्खन को सोचने लगे, तो साथ साथ महे को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि महा न रहा तो मक्खन हो नहीं सकता । अतएव, नित्य को मानो तो लीला भी माननी होगी । अनुलोम और विलोम । साकार और निराकार के दर्शन कर लेने के बाद यह अवस्था है । साकार चिनमय रूप है और निराकार अखण्ड सचिदानन्द ।

"वे ही सब कुछ हुए हैं। इसोलिए विज्ञानी इस संसार को 'आनन्द को कुटिया' देखता है। और ज्ञानी के लिए यह संसार वोखे की टट्टी'है। रामप्रसाद ने 'धोखे की टट्टी' कहा है, इसीलिए किसी ने उत्तर दिया—'यह संसार आनन्द को कुटिया है। में दही खाता हूँ और मज़ा लूटता हूँ। अरे वेय, तुसे बुद्धि भी नहीं हैं,? त् इतने उथले में हे ? ज़रा जनक राजा को तो देख, वे कितने तेजस्त्री थे, दोनों आर वे संभालकर चलते म, तभी तो दूध का कटोरा साफ कर देते थे!' (सब हैंसते हैं।) "विज्ञानी को विशेष रूप से ईश्वर का आनन्द मिला है। किसी ने दूध की बात-ही-बात सुनी है, किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूध पिया है। विज्ञानी ने दूध पिया है, पीकर स्वाद लिया है और हृष्ट-पुष्ट भी हुआ है।"

श्रीरामकृष्ण कुछ देर के लिए चुप हो गये। पण्डितजी से उन्होंने तम्बाकू पीने के लिए कहा। पण्डितजी दक्षिण-पूर्ववाले लम्बे वरामदे में तम्बाकू पीने चले गये।

#### ( 3 )

## ज्ञान और विज्ञान । गोपीभाव ।

पण्डितजी लौटकर फिर से भक्तों के साथ जमीन पर बैठ गए। श्रीरामकृष्ण छोटी खटिया पर बैठकर फिर वार्तालाप करने लगे।

श्रीरामकृष्ण-(पण्डितजी से)-यह बात तुमसे कहता हूँ । आनन्द तीन प्रकार के होते हैं—विषयानन्द, भजनानन्द और ब्रह्मानन्द । जिसमें लोग सदा ही लिस रहते हैं—जो कामिनी और कांचन का आनन्द है, उसे ही विषयानन्द कहते हैं । ईश्वर के नाम और गुणों का गान करने से जो आनन्द मिलता है, उसका नाम है भजनानन्द और ईश्वर के दर्शन में जो आनन्द है, उसका नाम है ब्रह्मानन्द । ब्रह्मानन्द को प्राप्त करके श्रिष्टि म्वेच्छा-विहारी हो जाते थे ।

''चैतन्यदेव को तीन तरह की अवस्थायें होती थीं—अन्तर्दशा, अर्घ बाह्यदशा और वाह्यदशा । अन्तर्दशा में वे ईश्वर का दर्शन करके समाधिस्थ हो जाया करते थे—जड़-समाधि की अवस्था हो जाती थी। अर्घ बाह्यदशा में बाहर का कुछ होश रहता था। बाह्यदशा में नाम और गुणों का कीर्तन करते थे।" हाजरा—(पण्डितजी से )—अब तो आपके सब सन्देह मिट गये न ? श्रीरामकृष्ण—(पण्डितजी से )—समाधि किसे कहते हैं ?—जहाँ मन का लय हो जाता है। ज्ञानी को जड़-समाधि होती है,—फिर 'अहं' नहीं रह जाता। मिक्तयोग को समाधि को चेतन-समाधि कहते हैं। इसमें सेल्य और सेवक का 'में' रहता है,—रस-रिंक का 'में'—स्वाद के विषय और स्वाद लेनेवाले का 'में'। ईश्वर सेल्य हैं और मक्त सेवक; ईश्वर रस-स्वरूप हैं और भक्त रिंक्त । ईश्वर स्वाद के विषय हैं और भक्त स्वाद लेनेवाला। वह चीनी नहीं वन जाता, चीनी खाना पसन्द करता है।

पण्डितजी—वे अगर सम्पूर्ण 'में' का लय कर दें तो क्या हो ? अगर चीनी बना छं तो ?

श्रीरामकृष्ण-(सहास्य)-तुम अपने मन की बात खोलकर कहो। 'माँ कौशल्ये, एक बार खोलकर कहो!' (सब हँसते हैं।) तो क्या नारद, सनक, सनातन, सनन्द, सनत्कुमार शास्त्रों में नहीं हैं?

पण्डितजी-जी हाँ, शास्त्रों में हैं।

श्रीरामकृष्ण—उन लोगों ने ज्ञानी होकर भक्त का 'में' रख छोड़ा न्या। तुमने भागवत नहीं पढ़ा ?

पण्डितजी-कुछ पड़ा है, सब नहीं ।

श्रीरामकृष्ण-प्रार्थना करो । वे दयामय हैं । क्या वे भक्त की वात -न मुनेंगे ? वे कल्पतरु हैं । उनके पास पहुँचकर जो जो प्रार्थना करेगा, -यह वही पाएगा।

पण्डितजी—मेंने यह सब इतना नहीं सोचा । अब सब समझ रहा हूँ। श्रीरामकृष्ण-ब्रह्मज्ञान के बाद भी ईश्वर कुछ 'में' रख देते हैं। नह 'में' भक्त का 'में' है—विद्या का 'में'। उससे इस अनन्त लीला का स्वाद मिलता है। मूसल सन धिस गया था, थोड़ा-सा रह गया था। वित के वन में गिरकर उसने कुल का कुल नष्ट कर दिया—यदुवंश का इसी तरह ध्वंस हुआ। उसी तरह विज्ञानी भक्त का 'में'—विद्या का 'में' स्वते हैं—लोकशिक्षण के लिए।

"ऋषि डरपोक थे। उनका यह भाव था कि किसी तरह पार हो जायँ, फिर कौन आता है? सड़ो छकड़ो किसी तरह खुद तो बह जाती है, परन्तु उस पर अगर एक पक्षी भी बैठ जाय तो वह ड्रव जाती है। नारदादि बहादुर छकड़ी हैं, खुद भी बहते जाते हैं ओर कितने ही जीवों को भी साथ छे जाते हैं। स्टीम बोट (जहाज़) खुद भी पार हो जाता है और दूसरों को भी पार कर देता है।

" नारदादि आचार्य विज्ञानी हैं — दूसरे ऋषियों की अपेक्षा साहसी हैं। जैसे पक्का खिलाड़ो, जैसा चाहता है, वैसे ही पासे पड़ते हैं — प्रत्येक बार विलक्कल ठीक! पाँच कहो, पाँच पड़े, छः कहो छः — नारदादि ऐसे खिलाड़ी हैं। वह अपनी ज्ञान में, रह रहकर, मूछों पर ताव देता रहता है।

"जो सिर्फ ज्ञानी हैं, उन्हें डर लगा रहता है। जैसे ज्ञातरंज खेलते समय कच्चे खिलाड़ी सोचते हैं, किसी तरह गोटी उठ जाय तो जी बचे। विज्ञानी को किसी बात का डर नहीं है। उसने साकार और निराकार दोनों को देखा है। ईश्वर के साथ उसने बातचीत की है,— ईश्वर का आनन्द पाया है,—उनका स्मरण करते हुए अगर उसका मन अखण्ड सचिदानन्द में लीन हो जाता है, तो भी उसे आनन्द है और अगर मन लीन न हो तो लीला में रखकर भी आनन्द पाता है।

" जो केवल ज्ञानी है, वह एक ही प्रकार के बहाव में पड़ा रहता है। वस यही सोचता रहता है कि यह नहीं, यह नहीं,—यह सब स्वप्नवत् है ! मैंने दोनों हाय कपर उठा दिये हैं, इसलिए मैं सब कुछ छेता हूँ । सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ ।

"एक स्त्री अपनी एक पहचानवाली स्त्री से मिलने गई जो जुला-हिन थी। यह जुलाहिन उस समय सत कात रही थी—िकतने ही तरह के रेशम के सत । अपनी साथिन को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, आओ तुम्हारा स्वागत है, मुझे बड़ा आनन्द हुआ है, तुम ज्या बेटो, में जाकर तुम्हारे लिए कुछ मिटाई ले आऊँ। और यह कहकर वह बाहर चली गई। इधर तरह तरह के रंगीन रेशम के सत देखकर उस स्त्री को लालच हो आया और उसने झट कुछ सत बगल में िया लिया। कुछ समय बाद जुलाहिन मिटाई लेकर बापस आई और बड़े उत्साह से उस स्त्री को खिलाने लगी, परन्तु थोड़ी ही देर में जब उसकी नज़र अपने सत पर पड़ी तो वह समझ गई कि इस स्त्री ने मेरा कुछ सत दश लिया है। निदान उसने सत वस्त्र करने का एक उपाय सोच निकाला।

"उसने कहा, 'सखी! आज तो बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। आज बड़े आनन्द का दिन है। मेरी बड़ी इच्छा है, आओ हम दोनों आज नाचें।' दूसरी स्त्री ने कहा, 'आनन्द की बात तो कुछ न पृछो। तुम्हारी इच्छा है, तो ठीक ही है। 'खैर दोनों स्त्रियाँ नाचने लगीं। पर जुलाहिन ने देखा कि वह स्त्री दोनों हाथ ऊपर उटाकर नहीं नाच रही है। तब उसने कहा, आओ हम लोग दोनों हाथ उटाकर नाचें—आज तो बड़े आनन्द का दिन है, परन्तु दूसरी स्त्री ने एक हाथ ज्यों का त्यों दवाये ही रखा, केवल एक हाथ उटाकर नाची! तब जुलाहिन ने कहा, 'अरे यह क्या, आओ में दोनों हाथ उटाए हैं।' पर दूसरी स्त्री एक बगल दवाकर ही नाचती रही और कहा, माई जिसे जैसा आता है!"

फिर श्रीरामकृष्ण कहने लगे, ''मैं बगल में कुछ दबाता नहीं, मैंने दोनों हाथ उठा दिये हैं, इसीलिए मैं नित्य और' लीला दोनों को स्वीकार करता हूँ।

"केशव सेन से मेंने कहा, 'में' का त्याग विना किये कुछ होने का नहीं। उसने कहा, तब तो महाराज, दल-बल कुछ रह नहीं जाता। तब मैंने कहा, कबे 'में', दुष्ट 'में' को छोड़ने के लिए कहता हूँ। परन्तु पक्के 'में' में, ईश्वर के दास 'में' में, बालक के 'में' में, विद्या के 'में' में दोष नहीं। संसारियों का 'में'—अविद्या का 'में', कचा 'में' है; यह मोटी लाठी की तरह है। सचिदानन्द-सागर के पानी को वही लाठी दो भागों में बाँट रही है। परन्तु ईश्वर का दास 'में', वालक का 'में' या विद्या का 'में' पानी के लपर की पानी की रेखा की तरह है। पानी एक है; साफ नजर आ रहा है, केवल बीच में एक रेखा खिची हुई, मानो पानी के दो भाग कर रही है। वस्तुतः पानी एक है—साफ दीख पड़ रहा है। शंकराचार्य ने विद्या का 'में' रखा था—लोकशिक्षा के लिए।

"ब्रह्मज्ञान के हो जाने पर भी वे अनेकों में विद्या का 'में'— भक्त का 'में' रख देते हैं। हनुमान साकार और निराकार के दर्शन करने के बाद सेव्य-सेवक का भाव लेकर, भक्त का भाव लेकर रहते थे। उन्होंने श्रीरामचन्द्र से कहा था, 'राम, कभी सोचता हूँ, तुम पूर्ण हो और मैं अंश हूँ; कभी सोचता हूँ, तुम सेव्य हो और में सेवक हूँ; और राम! जब तत्वज्ञान होता है तब देखता हूँ, तुम्हीं 'में'हो, में ही 'तुम' हूँ।'

'कृष्ण के विरह से विकल होकर यशोदा राधिका के पास गई। उनका कष्ट देखकर राधिका उनसे अपने स्वरूप में मिलीं और कहा, 'श्रीकृष्ण चिदारमा हैं और में चित्राक्ति। माँ, तुम मेरे पास वर माँगो।'

यशोदा ने कहा, 'माँ ! मुझे ब्रह्मज्ञान नहीं चाहिये, वस यही वरदान दो कि गोपाल के रूप के सदा दर्शन होते रहें, कृष्ण-मक्तों का सदा संग मिलता रहे । भक्तों की में सेवा कहूँ और उनके नाम-गुणों का कीर्तन कहूँ।'

''गोपियों की इच्छा हुई थी कि भगवान के ईश्वरी रूप का दर्शन करें। कृण ने उन्हें यमुना में डुक्की लगाने के लिए कहा। डुक्की लगाते ही सब वैकुंठ जा पहुँचीं। वहाँ भगवान के उस पड़ैश्वर्यपूर्ण रूप के दर्शन तो हुए, परन्तु वह उन्हें अच्छा न लगा। तब कृणा से उन लोगों ने कहा, 'हमारे लिए गोपाल के दर्शन, गोपाल की सेवा, वस यही रहे; इम और कुछ नहीं चाहतीं।'

"मथुरा जाने से पहले इष्ण ने उन्हें बहाशान देने का प्रयत्न किया या। कहला मेजा या, 'में सर्व भूतों के अन्तर में भी हूँ और बाहर भी। तुम लोग क्या एक ही रूप देख रही हो ?' गोपियों ने कहा, 'क्रुण हम लोगों को छोड़ जायेंगे, इसलिए बहाशान का उपदेश भेजा है ?'

''जानते हो गोपियों का भाव कैसा है ? 'हम राधा की-राधा हमारी।' '' एक भक्त—यह भक्त का 'में' क्या कभी नहीं जाता ?

श्रीरामकृष्ण—वह 'में' कभी कभी चला जाता है। तब ब्रह्मज्ञान होता है, समाधि होती है। मेरा भी चला जाता है, परन्तु सब समय नहीं। ता, रे, ग, म, प, ध, नि; परन्तु 'नि' में अधिक देर तक नहीं रहा जाता। फिर नीचे के पदों में उतर आना पड़ता है। मैं कहता हूँ, माँ, मुझे ब्रह्म- ज्ञान न देना। पहले-पहल साकारवादी खूब आते थे। इसके बाद आजकल के निराकारवादी बाहा समाजियों का धावा होने लगा। तब प्रायः उसी तरह में बेहोश होकर समाधिमन हो जाया करता था। और होश में आने पर कहता था, माँ, मुसे ब्रह्मजान न देना।

पण्डितजी इमारे कहने से क्या वे सुनेंगे ?

श्रीरामकृष्ण — ईश्वर कल्पतर हैं। मक्त जो कुछ चाहेगा, वही पाएगा। परन्तु कल्पतर के पास पहुँचकर माँगना पड़ता है, तब कामना पूरी होती है।

"परन्तु एक बात है । वे भावमाही हैं । जो जो कुछ सोचता है, साधना करने पर वह वैसा ही पाता है । जैसा भाव होता है, वैसा ही लाभ भी होता है । कोई बाजीगर राजा के सामने तमाशा दिखा रहा था । कहता था, 'महाराज, रुपया दीजो—कपड़े दीजो' यही सब । इसी समय उसकी जीभ ऊपर तालु में चढ़ गई । साथ ही कुंभक हो गया । वस जवान बन्द हो गई, शरीर बिलकुल स्थिर हो गया । तब लोगों ने ईट की कब बनाकर उसी में उसे गाड़ रखा । किसी ने हज़ार साल बाद उस कब को खोदा । तब लोगों ने देखा, एक आदमी समाधिमम बैठा हुआ था । उसे साधु समझकर वे लोग उसकी पूजा करने लगे, इतने में ही हिलाने-डुलाने के कारण उसकी जीभ तालु से हट गई । तब उसे होश हुआ और वह चिल्लाता हुआ कहने लगा, 'देखी मेरी कलावाजी, महाराज, रुपया दीजो—कपड़े दीजो !'

"मैं रोता या और कहता था, माँ, मेरी विचार-बुद्धि पर वब्र-पात हो।"

पण्डितजी-तो कहिये आप में भी विचार-बुद्धि थी ?

श्रीरामकृष्ण-हाँ, एक समय थी।

पण्डितजी—तो वतलाइये जिस तरह हम लोगों की भी दूर है। जाय | आपकी किस तरह गई ?

श्रीरामकृष्ण-ऐसे ही एक तरह चली गई।

### (8)

ईश्वर-दर्शन जीवन का उद्देश्य है-उपाय व्याकुलता। श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुपचाप बैठे रहकर फिर बातचीत करने लगे।

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर कल्पतरु हैं । उनके पास पहुँचकर माँगना व चाहिए । तब जो जो कुछ चाहता है, वही पाता है ।

''ईश्वर ने न जाने क्या क्या बनाये हैं । उनके असंख्य ब्रह्माण्ड हैं, उनके अनन्त ऐश्वर्य के ज्ञान से हमें क्या ज़रुरत है ? और अगर जानने की इच्छा हो, तो पहले उन्हें प्राप्त करना चाहिए, किर वे स्वयं ही समझा देंगे । यह मिल्लिक के कितने मकान हैं, कम्पनी के कितने कागज़ हैं, इन सब बातों के जानने से हमें क्या मतलब ? हमारा काम है किसी तरह बाबू से मुलाकात करना । इसके लिए खाई पर से कूदकर जाना हो या प्रार्थना करके अथवा दरवान के धक्के सहकर, हमें उन तक पहुँचना ही चाहिए । मुलाकात हो जाने पर उनके क्या क्या हैं, एक बार पृछिने से बाबू खुद ही सब बतला देंगे और बाबू से मुलानकात हो जाने पर उनके कर्मचारी भी मानने लगते हैं। (सब हँसते हैं।)

"कोई कोई ऐश्वर्य को जानना नहीं चाहते। वे कहते हैं, कलवार की दुकान में कितने मन शराय है, इसे जानकर हम क्या करेंने ? हमारा काम तो वस एक ही बोतल से निकल जाता है। ऐश्वर्य का ज्ञान क्या करेगा लेकर ? जितनी शराय पी है, उतनो ही में होश दुरुस्त नहीं है।

"भिक्तियोग, ज्ञानयोग न ये ही सब मार्ग हैं, चाहे जिस गस्ते से होकर जाओ, उन्हें पाओगे । भिक्त का मार्ग सीधा है । ज्ञान और विचार का मार्ग विपत्तियों से भरा हुआ है ।

"कौनसा राहता अच्छा है, इसके अधिक विचार की क्या आव-अयकता है ! विजय के साथ बहुत दिनों तक वातचीत हुई थी। विजय से मेंने कहा, एक आदमी प्रार्थना करता था, 'हे ईश्वर, तुम क्या हो, कैसे हो, मुझे बता दो, मुझे दर्शन दो।'

"ज्ञान-विचार का मार्ग पार करना कठिन है। पार्वतींजी ने पर्वत-याज को अपने अनेक ईश्वरी रूप दिखाकर कहा, 'पिताजी, अगर ब्रह्म-ज्ञान चाहते हो तो साधुओं का संग करो।'

''शब्दों द्वारा ब्रह्म की व्याख्या नहीं की जा सकती। रामगीता में इस बात का निर्देश है कि शास्त्रों में ब्रह्म का केवल संकेत किया गया है—केवल उसके लक्षणों की ओर इशारा किया गया है; उदाहर-णार्थ, यदि कोई यह कहे कि 'गंगा पर का ग्वालों का गाँव' तो उसका संकेत यही होता है कि वह गाँव गंगा के 'तट' पर स्थित है।

"निराकार बहासाक्षात्कार क्यों नहीं होगा ? पथ वड़ा कठिन है अवस्य । विषय-बुद्धि का लेशमात्र रहते नहीं होता । इन्द्रियों के जितने विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन सबका त्याग हो जाने पर, अन का लय हो जाने पर फिर कहीं उसका हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव होता है, और फिर भी इससे इतना ही समझ में आता है कि बहा है— केवल 'अस्ति' का ज्ञान ।"

पण्डितजी—'अस्तीत्येवोपलब्धव्यः' इत्यादि ।

श्रीरामकृष्ण—उन्हें पाने की अगर किसी को इच्छा हो तो किसी एक भाव का आश्रय छेना पड़ता है, वीरमाव, सखीमाव, दासीमाव या सन्तानभाव।

मणिमलिक—हाँ, तभी हड़ता होगी।

श्रीरामकृष्ण—में सखीभाव में बहुत दिन था। कहता था, 'में' आनन्दमयी, ब्रह्ममयी की दासी हूँ।'

"'हे दासियो, मुझे भी दासी बना छो, में गर्वपूर्वक कहता जाऊँगा कि में ब्रह्ममयी की दासी हूँ।

"किसी किसी को तिना साधना के ही ईस्वर मिल जाते हैं। उन्हें नित्यसिद्ध कहते हैं। जिन लोगों ने जप-तपादि साधनों द्वारा ईस्वर को प्राप्त किया है, उन्हें साधनसिद्ध कहते हैं—और कोई कोई क्रपासिद्ध भी होते हैं। जैसे हजार साल का अंधेरा घर, दिया ले जाओ तो उसी क्षणः वहाँ उजाला हो जाता है।

"एक हैं वे, जो एकाएक सिद्ध हो जाते हैं, जैसे किसी गरीब का लड़का बड़े आदमी की दृष्टि में पड़ जाय | बाबू ने उसके साथ अपनी लड़की ब्याह दी, साथ ही उसे घर-द्वार, घोड़े-गाड़ी, दास-दासियाँ, सक कुछ मिल गया |

'एक और हैं स्वप्नसिंद्ध । वे स्वप्न में दर्शन पाकर सिद्ध हो जाते हैं।"

सुरेन्द्र-( सहास्य )—तो हम लोग अभी खर्राटे लें, बाद बाबू हो जायंगे।

श्रीरामकृष्ण-(सस्नेह)—तुम नानू तो हो ही। 'क' मं आकार लगाने से 'का' होता है, उस पर एक और आकार लगाना नृथा है। 'का' का 'का' ही रहेगा। (सन हेंसते हैं।)

"नित्यसिंद की एक अलग ही श्रेणी है, जैते 'अरिण' काट्यू ज्यासा रगड़ने से ही आग पैदा हो जाती है, और न रगड़ने से भी होती

है। नित्यसिद्ध थोड़ीसी साधना करने पर ही ईश्वर को पा जाता है औ साधना न करने पर भी पाता है।

"हाँ, नित्यसिद्ध ईश्वर को पा लेने पर सावना करते हैं। कैं। कोहड़े का पौधा, पहले उसमें फल लगता है, तब ऊपर फूल होता है।' कोहड़े के पौधे में फल पहले होते हैं, फिर फूल, यह सुनक पण्डितजी हँस रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—और नित्यसिद्ध होमा पक्षी की तरह हैं। उसकी में आकाश में बहुत केंचे पर रहती है। अण्डे देने पर गिरते हुए अण्डे फूट जाते हैं और फिर बच्चे भी गिरते रहते हैं। गिरते गिरते ही उनके पर निकल आते और आँखें खुल जाती हैं; परन्तु जमीन पर गिरकर कई. चोट न लग जाय, इस ख्याल से वे फिर सीधे केंचे की ओर अपनी माँ के पास उड़ने लगते हैं। माँ कहाँ है, वस यही धुन रहती है। देखों न, 'क' लिखते हुए प्रह्लाद की आँखों से अश्रुधारा वह चली थी।

पण्डितजी का विनयभाव देखकर श्रीरामकृष्ण बड़े सन्तुष्ट हुए हैं। वे पण्डितजी के स्वभाव के सम्बन्ध में भक्तों से कह रहे हैं—

"इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है । मिट्टी की दीवार में कीला गाड़ते हुए कोई तकलीफ नहीं होती । पत्थर में कील की नोंक चाहे टूट जाय पर पत्थर को कुछ नहीं होता । ऐसे भी आदमी हैं, जो लाख ईश्वर की चर्चा सुनें, पर उन्हें चेतना किसी तरह नहीं होती । जैसे घड़ियाल, दह पर तलवार भी चोट नहीं कर सकती।"

पण्डितंजी—घड़ियाल के पेट में वरकी मारने से मतलब सिद्ध हो जाता है। (सब हैंसते हैं।)

श्रीरामकुण्य—सत्र द्यास्त्रों के पाठ से क्या होगा—िकलॅसफी (Philosophy) पढ़कर क्या होगा ? लम्बी लम्बी वातों से क्या होता है ? धनुवेंद की शिक्षा प्राप्त करनी हो तो पहले केले के पेड़ पर निशाना साधना चाहिए, फिर नरईत के पौचे पर, फिर जलती हुई दीपक की बच्ची पर—िफर उड़ती हुई चिड़िया पर।

''इंसीलिए पहले साकार में मन स्थिर करना चाहिए ।

''और त्रिगुणातीत भक्त भी हैं,—नित्यभक्त जैसे नारदादि। उस भक्ति में श्याम भी चिन्मय है, धाम भी चिन्मय है और भक्त भी चिन्मय है। ईश्वर, उनका धाम तथा भक्त, सभी नित्य हैं।

"जो लोग 'नेति नेति' के द्वारा ज्ञानपूर्वक विचार कर रहे हैं, वे अवतार नहीं मानते । हाजरा सच कहता है, भक्तों के लिए ही अवतार है, वह ज्ञानियों के लिए नहीं,—वे तोऽहं जो वने हें!"

श्रीरामकृष्ण और सारी भक्तमण्डली चुपचाप बैटी है। पण्डितजी बातचीत करने लगे।

पण्डितजी—अच्छा, यह निष्टुर भाव किस तरह दूर हो ? हास्य देखता हूं तो मांसपेशियों ( Muscles ) की, स्नायुओं (Nerves) की याद आती है । शोक देखता हूँ तो एक स्नायविक किया ( Nervous System ) की उत्तेजना जान पड़ती है।

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )—यही बात नारायण द्यास्त्री भी कहता या, शास्त्र पढ़ने का यह दोप है कि वह तर्क और विचार में डाल देता है।

पण्टितजी--क्या कोई उपाय नहीं है ?

श्रीरामकृष्ण—है, विवेक । एक गाना है, उसमें कहा है कि उसके विवेक नाम के लड़के से तत्त्व की बातें पूछना।

" विवेक, वैराग्य, ईश्वर पर अनुराग, ये ही सब उपाय हैं। विवेक के हुए बिना बात कभी पूरी नहीं उतरती। पण्डित सामाध्यायी के बहुत कुछ व्याख्या के बाद कहा, ईश्वर नीरस हैं। एक ने कहा था, मेरे सामा के यहाँ एक गोशाले भर घोड़े हैं। गोशाले में भी कहीं घोड़े रहते हैं!

(सहास्य) "तुम तो गुलाबजामुन वन रहे हो। अभी कुछ दिनः रस में पड़े रहो, इससे तुम्हारे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी। बस दो-चार दिन के लिए रहो।"

पण्डितजी—( मुस्कराकर )—गुलाबजामुन जलकर खंगार हो गया है। श्रीरामकृष्ण—( सहास्य )—नहीं नहीं, अच्छा पका है, उसी की लाली है।

हाजरा-अच्छा भूना गया है, अभी रस और खींचेगा।

श्रीरामकृष्ण—वात यह है कि अधिक शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ने पर तर्क और विचार आ जाते हैं। न्यांगटा मुझें सिखलाता या—उपदेश देता या—गीता का दस बार उच्चारण करने से जो फल होता है, वही गीता का सार है।—अर्थात् दस बार गीता-गीता कहने से तागी-तागी (त्यागी-त्यागी) निकलता है।

" उपाय विवेक और वैराग्य है, और ईश्वर पर अनुराग। पर कैसा अनुराग ? ईश्वर के लिए जी व्याकुल हो रहा है — जैसी व्याकुलता के साथ बछड़े के पीछे गौ दौड़ती है।"

पण्डितजी—वेदों में विलकुल ऐसा ही है। गौ जैसे वछड़ की पुकारती है, तुम्हें हम उसी तरह पुकारते हैं। श्रीरामकृष्ण — व्याकुलता के साथ रोओ। और विवेक-वैराग्य प्राप्त करके अगर कोई सर्वस्व का त्याग कर सके तो उनका साक्षात्कार हो सकता है।

" उस न्याकुलता के आने पर उन्माद की अवस्था हो जाती है, ज्ञानमार्ग में रहो चाहे भक्तिमार्ग में। दुर्वासा को ज्ञानीनमाद हो गया था।

"संवारियों के ज्ञान और सर्वत्यागियों के ज्ञान में बड़ा अन्तर है। संवारियों का ज्ञान दीपक के प्रकाश के समान है, उससे घर के भीतर के अंश में ही उजाला होता है, उसके द्वारा अपनी देह, घर के काम, इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जा सकता। सर्वत्यागी का श्ञान त्यं के प्रकाश की माँति है। उस प्रकाश से घर का मीतर और बाहर सब प्रकाशित हो जाता है, सब देख लिया जाता है। चैतन्य देव का शान तौर-शान या—शानत्यं का प्रकाश था। और उनके भीतर भक्तिचन्द्र की टण्डी किरणें भी थीं। बहाशान और भक्ति-प्रेम, दोनों थे।

" अभावमुख चैतन्य और भावमुख चैतन्य । भाव-भक्ति का एक मार्ग है और अभाव (नेति नेति ज्ञान-विचार) का भी एक दूसरा । तुम अभाव की वात कह रहे हो, परन्तु वह वड़ा कठिन है। कहा है, वह जगह ऐसी है कि वहाँ गुरु और शिष्य में भो मुलाकात नहीं होती। जनक के पास शुकदेव बहाज्ञान के उपदेश के लिए गये। जनक ने कहा, पहले दक्षिणा दे दो, तुम्हें बहाज्ञान हो जाने पर फिर तुम दक्षिणा योड़े ही दोगे: क्योंकि तब गुरु और शिष्य में भेद ही नहीं रह जाता।

"भाव और अभाव सभी रास्ते हैं। मत जैते अनन्त हैं बैते ही पप अनन्त हैं। परन्तु एक बात है। कलिकाल के लिए नारशिव भिक्त का ही विधान माना जाता है। इस मार्ग में पहले है भिक्त, भिक्त के भा. २, १४

पक जाने पर है भाव, भाव से भी उच्च है महामाव। और प्रेम सभी जीवों को नहीं होता। यह जिसे हुआ है वह वस्तुलाभ कर चुका है।"

पण्डितजी—धर्म की व्याख्या करनी है, तो बहुत सी बातें कहकर समझाना पड़ता है।

श्रीरामकृष्ण—तुम अनावश्यक वातें छोड़कर कहा करो।
(५)

#### त्रह्म शक्ति अभेद् । सर्वधर्मसमन्वय ।

श्रीयुत मणि मिल्लिक के साथ पिण्डितजी वातचीत कर रहे हैं। मणि मिल्लिक ब्राह्मसमाजी हैं। ब्राह्मसमाज के दोवों और गुणों पर घोर तर्क कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए सब सुन रहे हैं और फिर हँस रहे हैं। कभी कभी कह रहे हैं—यह सत्त्व का तम है, वीरों का भाव है, यह सब चाहिए। अन्याय और असत्य देखकर चुप न रहना चाहिए। सोचों कि न्यभिचारिणी स्त्री परमार्थ बिगाड़ने के लिए आ रही है, उस समय ऐसा ही वीरभाव चाहिए। तब कहना चाहिए, 'क्यों री, मेरा परलोक बरबाद करने चली है ? अभी तुझे काट डालूँगा।'

फिर हँसकर कह रहे हैं—''मणि मिल्लिक का ब्राह्मसमाजी मत बहुत दिनों से है। उसके भीतर तुम अपना मत घुसेड़ने की कोशिश न करो। पुराने संस्कार कभी एकाएक छूट सकते हैं १ एक हिन्दू बड़ा भक्त था। सदा जगदम्बा की पूजा करता और उनका नाम लेता था। जब मुसल-मानों का राज्य हुआ, तब उसे पकड़कर मुसलमानों ने मुसलमान बना लिया और कहा, अब तू मुसलमान हो गया। अब अछा का नाम ले. अछा का नाम जपा कर। वह आदमी बड़े कष्ट से 'अछा-अछा' कहने लगा; परन्तु फिर भो कभो-कभी 'जगदम्बा' का नाम निकल ही पड़ता था। न्तव मुसलमान उसे मारने दौड़ते । वह कहता था, 'दोहाई—रोखजी, मुझे मारना नहीं, में तुम्हारे अला का नाम छेने की वड़ी कोशिश कर रहा हूँ, परन्तु कहूँ क्या, भीतर जगदम्बा जो समाई हुई हैं, तुम्हारे अला को धक्के मारकर निकाल देती हैं।' (सब हँसते हैं।)

(पण्डितजी से हँसते हुए) "मणि मिलिक से कुछ कहना मत। "वात यह है कि रुचि-भेद है, जिसके पेट में जो कुछ पायदा पहुँचाय। अनेक धर्म और अनेक मतों की सृष्टि उन्होंने अधिकारी-विशेष के लिए की है। सभी आदमी बहाज्ञान के अधिकारी नहीं होते। और यही सोचकर उन्होंने साकार-पूजन की व्यवस्था की है। प्रकृति सबकी अलग अलग होती है और फिर अधिकार-भेद भी है।"

सब छोग चुप हैं। श्रीरामकृष्ण पण्डितजी से कह रहे हैं, अब जाओ, देवताओं के दर्शन करो और वगीचा धूमकर देख छो।

दिन के पाँच बजे होंगे। पण्डितजी और उनके मित्र उठे। ठाकुर-वाड़ी देखने जायेंगे। उनके साथ कोई-कोई भक्त भी गये। कुछ देर बाद मास्टर के साथ टहलते हुए श्रीरामकृष्ण भी गंगाजी के किनारे नहाने के धाट की ओर जा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, बाबूराम अब कहता है, लिख-पढ़कर क्या होगा ?

गंगा के तट पर पण्डितजी के साथ श्रीरामकृष्ण की फिर मेंट हुई। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, 'काली के दर्शन करने नहीं गये !-में तो इसीलिए आया हूँ।' पण्डितजी ने कहा, जी हाँ, चलिये, दर्शन करें।

श्रीसमकृष्ण के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक है। आँगन के भीतर -से पाली-मन्दिर जाते हुए कह रहे हैं, एक गाना है। यह कहकर मधुर पण्ट थे गा रहे हैं— "मेरी माँ काली थोड़े ही है ? वह दिगम्त्ररा मूर्ति काले रूप से ही हिदयपद्म को प्रकाशित कर देती है.....।"

चाँदनी से आँगन में आकर फिर कह रहे हैं — घर में ज्ञानाग्नि प्रज्वित करके ब्रह्ममयी का स्वरूप देखो ।

मन्दिर में आकर श्रीरामकृष्ण ने काली को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। माता के श्रीचरणों पर जवापुष्प तथा विल्वदल शोभा दे रहे थें। त्रिनेत्रा भक्तों को स्नेह की दृष्टि से देख रही हैं। हाथों में वर और अभय है। माता बनारसी साड़ी और भाँति भाँति के अलंकार पहने हुए हैं। श्रीमूर्ति के दर्शन कर भूधर के वड़े भाई ने कहा, 'सुना, नशीन चितरे की गढ़ी मूर्ति है।' श्रीरामकृष्ण ने कहा, 'में वह कुछ नहीँ जानता। इतना ही जानता हूँ कि यह तो चिन्मयी है।'

# ईश्वरलाभ और कर्मत्याग । नई हण्डी ।

श्रीरामकृष्ण अब लौट रहे हैं। वाब्राम को उन्होंने बुलाया है मास्टर भी साथ हो लिये।

श्राम हो गई है। घर के पश्चिमवाले गोल वरामदे में आकर श्रीरामकृष्ण बैठ गये। भावस्थ हैं, अवस्था अर्घ-बाह्य है। पास ही बाबूराम और मास्टर हैं।

आजकल श्रीरामकृष्ण की सेवा ठीक से नहीं होती। उन्हें तकलीफ रहती है। आजकल राखाल नहीं रहते। कोई कोई हैं, परन्तु वे श्रीराम-कृष्ण को उनकी सभी अवस्थाओं में छू नहीं सकते। श्रीरामकृष्ण भावा-वस्था में कह रहे हैं—'छू—ना—रा—छू—' अर्थात् 'इस अवस्था में और किसी को छूने नहीं दे सकता। तू रहे तो अच्छा हो।'

पण्डितजी देवताओं के दर्शन करके श्रीरामऋष्ण के कमरे में आये। श्रीरामऋष्ण पश्चिम के गोल वरामदे से कह रहे हैं, तुम कुछ जलपान

कर लो। पण्डितर्जा ने कहा, अभी मुझे सन्ध्या करनी है। श्रीरामकृष्ण भावावेश में मस्त होकर गाने लगे और उठकर खड़े हो गये।

" गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची, यह सब कौन चाहता है— अगर काली का स्मरण करता हुआ वह अपनी देह त्याग सके ? त्रिसन्थ्या की बात लोग कहते हैं, परन्तु वह यह कुछ नहीं चाहता ! सन्थ्या खुद उसकी खोज में फिरती रहती है, परन्तु सन्वि कभी नहीं पाती। पूजा, होम, जप और यज्ञ, किसी पर उसका मन लगता ही नहीं।"

श्रीरामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर कह रहे हैं, सन्ध्या कितने दिन के लिए है ?—जब तक ॐ कहते हुए मन लीन न हो जाय।

पण्डितजी नले जलपान कर छेता हूँ, उसके बाद सन्या कहँगा।

श्रीरामकृष्ण—में तुम्हारे बहाव को न रोकूँगा। समय के विना आये त्याग अच्छा नहीं है। फल वड़ा हो जाता है, तब फूल आप सर जाता है। कची अवस्था में नारियल का पत्ता खींचना न चाहिए। इस तरह तोड़ने से पेड़ खराब हो जाता है।

नुरेन्द्र घर जाने के लिए तैयार हैं । मित्रों को अपनी गाड़ी पर के जाने के लिए बुला रहे हैं ।

नुरेन्द्र—महेन्द्र वावू, चलियेगा ?

श्रीरामकृष्ण की अब भी भावावस्था है । अभी तक पूरी प्राकृत अवस्था नहीं आई। वे उसी अवस्था में सुरेन्द्र से कह रहे हैं— 'तुग्हारा घोड़ा जितना खींच सके, उससे अधिक लोगों को न वैठाना।' तुरेन्द्र प्रणाम करके चले गये।

पण्डितजी सन्ध्या करने गये। मास्टर और बाबूसम कलकत्ता जाएँगे, शीसमञ्ज्या को प्रणाम कर रहे हैं। श्रीसमञ्ज्या अब भी भावावेश में हैं। श्रीरामकृष्ण—(मास्टर से)—बात नहीं निकलती, ज्या ठहरी अभी है मास्टर बैठें । श्रीरामकृष्ण की क्या आज्ञा होती है, इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । श्रीरामकृष्ण ने इज्ञारे से बाबूराम से बैठने के लिए कहा । बाबूराम ने मास्टर से कहा, ज्या देर और बैठियें । श्रीरामकृष्ण ने बाबूराम से हवा करने के लिए कहा । बाबूराम पंखा झल रहे हैं, और मास्टर भी।

श्रीरामकृष्ण—(मास्टर से, सस्नेह)—तुम अव उतना नहीं आते, क्यों? मास्टर—जी, कोई खास कारण नहीं है। घर में काम था।

श्रीरामञ्चल — वाबूराम का घर कहाँ है, यह में कल समझा। इसी-लिए तो इसे रखने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ। चिड़िया समय समझकर अण्डे फोड़ती है। बात यह है कि ये सब ग्रुद्धात्मा लड़के हैं, कभी कामिनी और कांचन में नहीं पड़े। हैं न ?

मास्टर—जी हाँ। अभी तक कोई धका नहीं लगा। श्रीरामञ्चण—नई हण्डी है, दूध रखा जाय तो विगड़ नहीं सकता। मास्टर—जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण—वाबूराम के यहाँ रहने की ज़रूरत भी है। कभी कभी मेरी अवस्था ऐसी हो जाती है कि उस समय ऐसे आदिमयों का रहना ज़रूरी हो जाता है। उसने कहा है, धीरे धीरे रहूँगा, नहीं तो घर वाले शोरगुल मचाएँगे। मैंने कहा है, शनिवार और रिववार को आजाया कर।

इधर पण्डितजी सन्ध्या करके आ गये । उनके साथ भ्धर और बढ़े भाई भी थे । पण्डितजी अब जलपान करेंगे ।

भूघर के बड़े भाई कह रहे हैं, हम लोगों का क्या होगा, जरा कुछ

श्रीरामकृष्ण — तुम लोग मुमुश्रु हो। व्याकुलता के होने से ईश्वर मिलते हैं। श्राद्ध का अन्न न खाया करो। संसार में व्यभिचारिणी स्त्री की तरह होकर रहो। व्यभिचारिणी स्त्री घर का सब काम बड़ी प्रसन्नता से करती है, परन्तु: उसका मन दिन-रात उसके यार के साथ रहता है। संसार का काम करो, परन्तु मन ईश्वर पर रखो।

पण्डितजी जलपान कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण कहते हैं, आसन पर

उन्होंने पण्डितजी से फिर कहा, 'तुमने गीता पढ़ी होगी। जिसे सब लोग मानें उसमें ईश्वर की विशेष शक्ति है। '

पण्डितजी-- "यदात् विभृतिमत् सत्त्वं श्रीमदृर्जितमेव वा।" श्रीरामकृष्ण -- तुम्हारे भीतर अवश्य ही उनकी शक्ति है।

पण्डितजी—जो व्रत मेंने लिया है, क्या इसे अध्यवसाय के साथ पूरा करने की कोशिश कहूँ ?

श्रीरामकुण ने जैसे अनुरोध की रक्षा के लिए कहा, 'हाँ होगां,' परन्तु इस बात को दबाने के लिए दूसरा प्रसंग उठा दिया।

श्रीरामकृष्ण—शिक्त को मानना चाहिए। विद्यासागर ने कहा, क्या ' उन्होंने किसी को ज्यादा शिक्त भी दी है ? मैंने कहा, नहीं तो फिर एक आदमी सौ आदिमयों को कैसे मार डाळता है ? क्षीन विक्टोरिया का इतना मान—इतना नाम क्यों है अगर उनमें शिक्त न होती ? मैंने पूछा, सुम यह मानते हो या नहीं ? तब उसने कहा, हों, मानता हूं।

पण्डितजी उठे और श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणास किया। सामवारे उनके मित्रों ने भी प्रणास किया। श्रीरामकृष्ण कहते हैं— "फिर आना । गंजेड़ी गंजेड़ी को देखता है, तो खुश होता है; कभी तो उसे गले से लगा लेता है। दूसरे आदमी देखकर मुँह छिपाते हैं। गाय अपने साथ की गायों को देखती हैं तो उनकी देह चाटती है, पर दूसरी गायों को सिर से ठोकर मारती है।"

( सब हैंसते हैं।)

पण्डितजी के चले जाने पर श्रीरामकृष्ण हैंस हँसकर कह रहे हैं—
''डाइल्यूंट (Dilute=मुग्ध) हो गया है, एक ही दिन में। देखा, कैसा
विनय-भाव है, और सब बातें समझकर ग्रहण कर लेता है।"

आषाढ़ की शुक्त सप्तमी है। पश्चिमवाले बरामदे में चांदनी छिटक रही है। श्रीरामकृष्ण अब भी वहीं बैठे हैं। मास्टर प्रणाम कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण स्नेहपूर्वक पूछ रहे हैं, क्या जाओंगे ?

मास्टर—जी हाँ, अब चलता हूँ ।

श्रीरामकृष्ण—एक दिन मैंने सोचा कि सबके यहाँ एक-एक बार जाऊँगा—क्यों ?

मास्टर--जी हाँ, वड़ी कुपा होगी।

# परिच्छेद १४

## साधना की आवश्यकता

(१)

# पुनर्यात्रा दिन ।

श्रीरामकृष्ण वलराम वाबू के वैठकखाने में भक्तों के साथ वैठे हुए हैं। श्रीमुख पर प्रसन्नता झलक रही है, भक्तों से वातचीत कर रहे हैं।

आज रथ की पुनर्यात्रा है, दिन वृहस्पति है, ३ जुलाई १८८४, आपाद की शुक्ल ददामी । श्रीयुत वलराम के यहाँ जगन्नाथजी की सेवा होती है, एक छोटा सा रथ भी है। उन्होंने पुनर्यात्रा के उपलक्ष्य में श्रीराम-कृष्ण को निमंत्रण भेजा था। यह छोटा रथ, घर के बाहरवाले, दुमंज्ले के बरामदे में चलाया जाता है।

गत २५ ज्त बुधवार को रथयात्रा का प्रथम दिन था। श्रीरामकृष्ण ने , श्रीयुत ईशान मुखोपाध्याय के यहाँ आकर निमंत्रण स्वीकार किया था। उसी दिन पिछले पहर कालेज स्ट्रीट में भूधर के यहाँ पण्डित शशधर के, साथ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तीन दिन की बात है, दक्षिणेश्वर में शशधर श्रीरामकृष्ण से मिले थे।

श्रीरामकृष्ण की आज्ञा पाकर वलराम ने आज दादाधर को न्योता भेजा है। पण्डितजी हिन्दूधर्म की व्याख्या करके लोगों को दिक्षा देते हैं।

शीरामकृष्ण भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। पात ही राम, गास्टर, बलराम, मनोमोहन, कई बालक भक्त, बलराम के पिता आदि बैठे हैं। पलराम के पिता वैष्णव हैं, बड़े निष्टावान हैं। वे प्रायः कृत्दावन में अपने ही प्रतिष्ठित कुंज में अकेले रहते हैं और श्रीश्यामसुन्दर विग्रह की सेवा करते हैं। वृन्दावन में वे अपना सारा समय देवसेवा में ही लगाते हैं। कभी कभी चैतन्य-चिरतामृत आदि भक्तिग्रन्थों का पाठ करते हैं। कभी किसी भक्तिग्रन्थ की दूसरी लिंप उतारते हैं। कभी बैठे हुए स्वयं ही फूलों की माला तैयार करते हैं। कभी बैणवों का निमंत्रण करके उनकी सेवा करते हैं। श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने के लिए बलराम ने उन्हें पत्र पर पत्र भेजकर कलकत्ता बुलाया है। 'सभी धमों में साम्प्रदायिक भाव है, खासकर बैणवों में। दूसरे मत वाले एक दूसरे से विरोध करते हैं, वे समन्वय करना नहीं जानते।'—यही बात श्रीरामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण-(बलराम के पिता और दूसरे मक्तों से)—वैष्णवों का एक प्रन्थ है भक्तमाल, बड़ी अच्छी पुस्तक है। भक्तों की सब बातें उसमें है। परन्तु एक ही ढरें की हैं। एक जगह भगवती को विष्णुमंत्र दिलाया है, तब पिण्ड छोड़ा है!

"मैंने वैष्णवचरण की बड़ी तारीफ करके सेजो वाबू के पास बुलवाया था। सेजो वाबू ने खूब खातिर की। चांदी के वर्तन निकालकर उन्हीं में उनको जलपान कराया। फिर जब बातें होने लगीं, तब उसने सेजो बाबू के सामने कह डाला—'हमारे केशव-मंत्र के विना कुछ होने-जाने का नहीं।' सेजो बाबू देवी के उपासक थे। इतना सुनते हीं उनका मुँह लाल हो गया। मैंने वैष्णवचरण का हाथ दबा दिया।

"सुना है कि श्रीमद्भागवत जैसे प्रन्थ में भी इस तरह की वर्ति है। 'केशव का मंत्र विना लिए भवसागर के पार जाना कुत्ते की पूँछः पकड़कर महासमुद्र पार करना है।' भिन्न-भिन्न मत वालों ने अपने ही मत को प्रधान वतलाया है। "शाल भी वैष्णवों को छोटा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। श्रीकृष्ण मव-नदी के नाविक हैं, पार कर देते हैं; इस पर शाक्त लोग कहते हैं — 'हाँ, यह बिल हुल ठीक है, क्योंकि हमारी माँ राजराजेश्वरी हैं, भला वे कभी खुद आकर पार कर सकती हैं ?—कृष्ण को पार करने के लिए नौकर रख लिया है।' ( सब इँसते हैं।)

"अपने मत पर लोग अहंकार भी कितना करते हैं! उस देश (कामारपुकुर), स्थामबाजार आदि स्थानों में कोरी बहुत हैं। उनमें बहुत से वैष्णव हैं। वे बड़ी लम्बी लम्बी बातें मारते हैं। कहते हैं, 'अरे ये किस विष्णु को मानते हैं—पाता (पालनकर्ता) विष्णु को !—उसे तो हम लोग छुएँ भी नहीं! कौन शिव !—हम लोग तो आत्माराम शिव— आत्मारामेश्वर शिव को मानते हैं। 'कोई दूसरा बोल उठा, ' तुम लोग समझाओ भी तो, किस हिर को मानते हो ! ' इधर कपड़े बुनते हैं और उधर इतनी लम्बी लम्बी बातें!

"रित की माँ, रानी कात्यायनी की सहचरी है;—वैष्णवचरण के दल की है, कहर वैष्णवी । यहाँ बहुत आया-जाया करती थी । भिक्त का खूव दिखलावा था, ज्यांही मुझे उसने काली का प्रसाद पाते हुए देखा कि भागी।

''जिसने समन्यय किया है, वही मनुष्य है। अधिकतर आदमी ' एक खास ढरें के होते हैं। परन्तु में देखता हूँ,सब एक हैं। बाज, बैणाव, वेदान्त मत, सब उसी एक को लेकर हैं; जो साकार हैं वेही निराकार हैं, उन्हीं के अनेक हम हैं। 'निर्मुण मेरे पिता हैं, सगुण मेरी माँ; में किसकी निन्दा कहें और किसकी बन्दना, दोनों ही पलड़े भारी हैं।' वेदों में जिनकी बात है उन्हीं की बात तंत्रों में है और पुराणों में भी उसी एक सचिदा-नन्द की बातें हैं। जो नित्य हैं, लीला भी उन्हीं की है। "वेदों में है—ॐ सचिदानन्द ब्रह्म । तंत्रों में है—ॐसचिदान्दः शिवः —शिवः केवलः—केवलः शिवः । पुराणों में है—ॐ सचिदानन्दः कृष्णः । उसी एक सचिदानन्द की बात वेदों, पुराणों और तंत्रों में है । और वैष्णव-शास्त्र में भी है कि कृष्ण स्वयं काली हुए थे।"

श्रीरामकुःण की परमहंस अवस्था-बालकवत् और उन्मादवत्।

श्रीरामकृष्ण ज्रा बरामदे की ओर जाकर फिर कमरे की ओर चले आये | बाहर जाते समय विश्वम्भर की लड़की ने उन्हें नमस्कार किया था, उसकी उम्र छः-सात साल की होगी | कमरे में उनके चले आने पर लड़की उनसे बातचीत कर रही है | उसके साथ और भी दो-तीन उसी की उम्र के लड़के-लड़कियाँ हैं |

विश्वम्भर की लड़की-( श्रीरामकृष्ण से )—मैंने तुम्हें नमस्कार किया, तुमने देखा भी नहीं!

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )—कहाँ, मैंने नहीं देखा । कन्या—तो खड़े हो जाओ, फिर नमस्कार कहूँ। खड़े हो जाओ, इधर से भी कहूँ।

श्रीरामकृष्ण हँसते हुए बैठ गये और ज़मीन तक सिर झुकाकर कुमारी के प्रति नमस्कार किया । श्रीरामकृष्ण ने लड़की से गाने के लिए कहा । लड़की ने कहा—भाई-कसम, में गाना नहीं जानती ।

उससे अनुरोध करने पर उसने कहा, भाई-कसम कहने पर फिर कभी कहा जाता है ? श्रीरामकृष्ण उनके साथ आनन्द कर रहे हैं और -गाना सुना रहे हैं, वचों के गीत।

बच्चे और भक्त गाना मुनकर हँस रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—( भक्तों से )—परमहंस का स्वभाव विलकुल पाँच साल के बच्चे का-सा होता है। वह सब चेतन देखता है।

''में जब उस देश में (कामारपुकुर में) रहता या तब रामलाल का भाई (शिवराम) ४-५ साल का था; तालाव के किनारे पितंने पकड़ने जा रहा था। एक पत्ता हिल रहा था। पत्ते की खड़खड़ाहट से शिकार कहीं भग न जाय, इस विचार से वह पत्ते से कहने लगा—'अरे खुप! में पितंगा पकड़ूँगा।' पानी वरस रहा था और आँधी भी चल रही थीं। रह रहकर विजली चमकती थी, फिर भी द्वार खोलकर वह बाहर जाना चाहता था। डाँटने पर फिर बाहर न गया, झाँक-झाँककर देखने लगा, विजली चमक रही थी, तो कहा,—चाचा, फिर चकमकी धिस रहा है!

"परमहंस बालक की तरह होते हैं — उनके लिए न कोई अपनाः है, न कोई पराया । सांसारिक सम्बन्ध की कोई परवाह नहीं है । रामलाल के भाई ने एक दिन कहा, तुम चाचा हो या मौसा ?

"परमहंसों का चाल-चलन भी बालकों का-सा होता है; कोई हिसाव नहीं रहता कि कहाँ जायँ। सब ब्रह्ममय देखते हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कुछ हिसाब नहीं। रामलाल का भाई हृद्य के यहाँ तुर्गापूजा देखने गया था। हृद्य के यहाँ ले आप ही आप फिसी तस्प चला गया। किसी को इसका पता भी न चला। चार वर्ष के लड़ को देखकर लोग पृष्ठने लगे, तृ कहाँ ते आ रहा है ? वह कुछ न यह सकता था। उसने सिर्फ कहा—चाला अर्थात् जिस

<sup>\*</sup>बंड, बड़े छपरों से टाय हुए बंगले को बंगाल में 'आठ चाला' अभीत आठ चालियों या छपरोंबाला मंकान कहते हैं।

आठ चाले में पूजा हो रही है। जन लोगों ने पूछा, तू किसके यहाँ से आ रहा है ? तन उसने कहा—दादा।

"परमहंसों की पागलों की-सी अवस्था मी होती है। दक्षिणेश्वर की मन्दिर-प्रतिष्ठा के कुछ दिन बाद एक पागल आया था। वह पूर्ण ज्ञानी था—फटे जूने पहने था, एक हाथ में बांख की एक कमची लिये था और दूसरे में गमले में लगा हुआ एक आम का पौधा। गंगा में डुयकी मारकर उठा, न सन्धा, न पूजन; कपड़े में कुछ लिये हुए था, वही खाने लगा। फिर कालीमंदिर में जाकर स्तव करने लगा। गंदिर काँप उठा था! हलधारी उस समय मंदिर में था। अतिथिशाला में लोगों ने उसे खाने को नहीं दिया था, परन्तु उसने ज्ञा भी परवाह नहीं की। जूठी पत्तलें खींच खींचकर उनमें जो कुछ लगा था, वही खाने लगा; जहाँ कुत्ते खा रहे थे वहीं कभी कभी कुत्तों को हटाकर खाता था। कुत्तों ने उसका कुछ नहीं किया। हलधारी उसके पीछे पीछे गया था। पूछा—'तुम कौन हो? क्या तुम पूर्ण ज्ञानी हो?' तब उसने कहा या—'में पूर्ण ज्ञानी हूँ! चुप!!'

"मैंने हलधारी से जब ये सब बातें सुनीं, मेरा कलेजा दहलने लगा, मैं हृदय से लिपट गया। माँ से कहा—'माँ, तो क्या वही अवस्था मेरी भी होगी?' हम लोग उसे देखने गये। हम लोगों से खूब ज्ञान की बातें करता था, दूसरे आदमी आते तो वही पागलपन ग्रुरू कर देता था। जब वह गया, तब हलधारी बहुत दूर तक उसके साथ गया था। फाटक पार करते समय उसने हलधारी से कहा था, 'तुझे में क्या कहूँ ? जब तलैया और गंगाजी के पानी में भेद-बुद्धि न रह जाय, तब समझना कि पूर्ण ज्ञान हुआ।' इतना कहकर उसने अपना सीधा बास्ता पकड़ा।"

पाण्डित्य की अपेक्षा तपस्या का प्रयोजन । साधना ।
अरामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं । पास ही भक्तगण
भी वैठे हैं ।

श्रीरामकृष्ण—(मास्टर से)—शशधर को तुम क्या समझते हो ? मास्टर—जी, बहुत अच्छा।

श्रीरामकृष्ण--- वड़ा बुद्धिमान है न ?

मास्टर—जी हाँ, उसमें खूब पाण्डित्य है।

श्रीरामकृष्ण—गीता का मत है, जिसे बहुत से लोग मानते-जानते हैं, उतके भीतर ईश्वर की शक्ति है। परन्तु शशधर के कुछ काम बाकी हैं।

"स्रें पाण्डित्म से क्या होगा ? कुछ तपस्या चाहिए — कुछ -खाधना चाहिए ।

"गौरी पण्डित ने साधना की थी। जब वह स्तुतियाँ पढ़ता या— ॐ निरालम्बो लम्बोदर—तब अन्य पण्डित केंचुए हो जाते थे।

''नारायण शास्त्री भी केवल पण्डित नहीं, उसने भी साधना की है।

"नारायण शास्त्री पचीस साल तक एक ही यहाव में पड़ा था। सात साल तक सिर्फ न्याय पड़ा था। फिर भी 'हर हर' कहते ही भाव-मग्न हो जाता था। जयपुर के महाराजा ने उसे अपना सभापण्डित बनाना चाहा था। उसने वह काम मंजूर नहीं किया। दक्षिणेश्वर में प्रायः आकर रहता था। वशिष्ठाश्रम जाने की उसकी वड़ी इच्छा थीं। तपस्या करने के लिए जाने की बात प्रायः मुझसे कहा करता था। मेंने उसे पहाँ जाने के लिए मना किया, तब उसने कहा, किसी दिन दम स्तम हो जायेगा, फिर साधना कब करूँगा ? जब उसने हठ पकड़ा, तब भैंने पह दिया—अच्छा जाओ। "सुनता हूँ, कोई कोई कहते हैं, नारायग शास्त्री का देहान्त हो। गया है। तपस्या करते समय किसी भैरव ने चयत मारी थी। कोई कोई कहते हैं, वे बचे हुए हैं, अभी उनको रेल पर सवार कराके हम आ रहे हैं।

"केशव सेन को देखने से पहले नारायण शास्त्री से मैंने कहा, तुम एक बार जाकर उन्हें देख आओ और मुझे बताओ कि वे कैसे आदमी हैं। वह देखकर जब आया, तब कहा, वह जप करके सिद्धः हो गया है। नारायण ज्योतिष जानता था। उसने कहा, 'केशव सेन भाग्य का वड़ा ज़बरदस्त है। मैंने उससे संस्कृत में बातचीत की थी। वह भाषा (बंगाली) बोलता था।'

"तव में हृदय को साथ लेकर बेलघर के वगीचे में केशव से मिला। उसे देखते ही मैंने कहा था, 'इन्हीं की पूँछ गिर गई है—ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी।"

श्रीरामकुष्ण पूँछ गिरने की लोकोक्ति के द्वारा कह रहे हैं कि यहीं केशव हैं जो संसार में भी रहते हैं और ईश्वर में भी ।

'मेरी परीक्षा ठेने के लिए तीन ब्राह्मसमाजियों को केशव ने काली-मन्दिर भेजा। उनमें प्रसन्न भी था। वात यह थी कि वे रात-दिन मुझे देखेंगे और केशव के पास खबर भेजते रहेंगे। मेरे घर में रात को सोये। वस 'दयामय' 'दयामय' करते थे और मुझसे कहते थे, 'तुम केशव बाबू की पैरबी करों तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा।' मेंने कहा, 'में साकार जो मानता हूँ।' उन्होंने 'दयामय, दयामय कहना न छोड़ा; तब मेरी एक दूसरी अवस्था हो गई। उस अवस्था में मेंने कहा—'हटो यहाँ से।' घर के भीतर मैंने उन्हों किसी तरह न रहने दिया। वे सर बरामदे में पड़े रहे।

"कतान ने भी जिस दिन मुझे पहले-पहल देखा, उस दिन रात को यहीं रह गया।

"नारायण जब या तब एक दिन माइकेल आया था। मथुर वाकृ का बड़ा लड़का द्वारका बाजू उसे अपने साथ ले आया था। मैगज़ीन के साहबों के साथ मुकदमा होनेवाला था। इस पर सलाह लेने के लिए बाबुओं ने माइकेल को बुलाया था।

"दफ्तर के साथ ही बड़ा कमरा है। वहीं माइकेल से मुलाकात हुई थी। भैंने नारायणशास्त्री को बातचीत करने के लिए कहा। संस्कृत में माइकेल अच्छी तरह बातचीत न कर सका। तब भाषा (बंगला) में बातचीत हुई।

"नारायण शास्त्री ने पूछा, तुमने अपना धर्म क्यों छोड़ा ? माइकेल ने पेट दिखाकर कहा, पेट के लिए छोड़ना पड़ा ।

"नारायण शास्त्री ने कहा, 'जो पेट के लिए धर्म छोड़ता है, उससे क्या वातचीत कहूँ ?' तब माइकेल ने मुझसे कहा, आप कुछ कहिये।

"भेंने कहा, न जाने क्यों मेरी कुछ दोलने की इच्छा नहीं होती। किसी ने मेरा मुँह जैसे दवा रखा हो।"

श्रीरामकृष्ण के दर्शनों के लिए चौधरी बाबू के आने की बात थी। मनोमोहन-चौधरी नहीं आएँगे; उन्होंने कहा है, फरीदपुर का वह सञ्चर जाएगा, अतएव में न जाऊँगा।

श्रीरामकृष्ण—केसा नीचप्रकृति है !—विद्या का अहंकार दिखलाता है ! उपर दूसरा विवाह किया है—संसार को तिनके वसवर समझने लगा है ।

चौधरी ने एम. ए. पास किया है। पहली स्त्री की मृत्यु होने पर बड़ा वैराग्य था। श्रीरामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर प्रायः जाता था। उसने इसरा विवाद किया है। तीन-चार सौ रुपया महीना पाता है।

भा. २, १५

श्रीरामकृष्ण—(भक्तों से)—इस कामिनी-कांचन की आसित ने आदमी को नीच बना डाला है। हरमोहन जब पहले आया था तब उसके लक्षण बड़े अच्छे थे। उसे देखने के लिए मेरा जी व्याकुल हो जाता था। तब उसकी उम्र १७-१८ की रही होगी। में अक्सर उसे बुला भेजता था, पर वह न आता था। अब बीबी को लेकर अलग मकान में रहता है! जब अपने मामा के यहाँ रहता था, तब बड़ा अच्छा था। संसार की कोई झंझट न थी। अब अलग मकान लेकर रोज बीबी के लिए बाज़ार करता है। (सब हँसते हैं।) उस रोज वहाँ गया था। मेंने कहा, जा, यहाँ से चला जा; तुझे छूते मेरी देह किस तरह की हो जाती है।

कर्तामजा चन्द्रं चॅटर्जी आये हैं । उम्र साठ-पेंसठ की होगी । मुख पर कर्तामजावालों के क्लोक रहते हैं । श्रीरामकृष्ण के पैर दाने के लिए जा रहे थे, उन्होंने पैर छूने ही न दिए, हँसकर कहा, इस समय तो खूब हिसाबी बातें कर रहा है । भक्तगण हँसने लगे ।

अव श्रीरामकृष्ण बलराम के अन्तःपुर में श्रीजगन्नाथ-दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ की स्त्रियाँ उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही हैं।

श्रीरामकृष्ण फिर वैठकखाने में आये । हँस रहे हैं, कहा, "में शौच को गया था, कपड़े बदलकर श्रीजगन्नाथ के दर्शन किये और कुछ फूल-दल चढ़ाये ।

"विषयी लोगों की पूजा, जप, तप, सब सामयिक हैं। जो लोग ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं जानते, वे साँस के साथ साथ उनका नाम लेते हैं। कोई मन ही मन सदा 'राम ॐ राम' जपता रहता है। ज्ञानमार्गा 'सोऽहम् सोऽहम्' जपते हैं । किसी किसी की जीभ सदा हिस्ती रहती है ।

" सदा ही स्मरण-मनन रहना चाहिए।"

(8)

श्रायर आदि भक्तगण । समाधि में श्रीरामऋष्ण ।

पण्डित दादाधर दो-एक मित्रों के साथ कमरे में आये और जीरामकृष्ण की प्रणाम करके आसन बहण किया ।

श्रीरामरूण-(सहास्य)—हम लोग वधू-सिखयों के समान श्रम्या ये पास धेठे हुए जाग रहे हैं कि कब बर आएँ।

पण्डित दादाधर हँस रहे हैं। अनेक भक्त उपस्थित हैं। बलराम के पिता भी उपस्थित हैं। बाक्टर प्रताप भी आये हुए हैं। श्रीरामकृष्ण पित वातचीत कर रहे हैं।

श्रीरामहण्ण—( हाहाधर ते )—ज्ञान का पहला लक्षण है, स्वभाव ज्ञान्त हो; दूसरा, अभिमान न रहे । तुममें दोनों लक्षण हैं।

"शानी के और भी कुछ लक्षण हैं। साधु के पास वह त्यागी है, कार्य करते समय—जैसे लेक्चर देते हुए—चह सिंह के समान है, स्त्री के पास रसराज है, रसशास्त्र का पण्डित।

(पण्डितजी और दूसरे लोग हेंसते हैं।)

''विहानी का और स्वभाव है। जैसे चेतन्यदेव की अवस्था। बाहकपत्, उन्मत्तवत्, जड़वत्, पिशाचवत्।

''बाहक की अवस्था में भी कई अवस्थाएँ हैं—बाह्य, केशोर्य, कैवन । किशोरावस्था में दिल्लगी खड़ती है। उपदेश देते समय कीवनावस्था होती है।'

# श्रीरामकृष्णवचनामृत

पण्डितजी--किस तरह की भक्ति से वे मिलते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—प्रकृति के अनुसार भक्ति तीन तरह की है। भक्ति का सत्व, भक्ति का रज और भक्ति का तम।

"भक्ति का सत्व ईश्वर ही समझ सकते हैं। उस तरह का भक्तः भाव छिपाना पसन्द करता है। कभी वह मसहरी के भीतर बैठकर ध्यान करता है। कोई समझ नहीं सकता। सत्व का सत्व अर्थात् इग्रद्ध सत्व के बन जाने पर फिर ईश्वर-दर्शन में देर नहीं रहती; जैसे धूरब की ओर छछाई छा जाने पर यह समझने में देर नहीं होती कि अब शीघ्र ही सूरज निकलेंगे।

"जिसे भक्ति का रजोभाव होता है, उसकी इच्छा होती है कि लोग देखें, जानें कि मैं भक्त हूँ। वह षोड़शोपचार से उनकी पूजा करता है। रेशम की घोती पहनकर श्रीठाकुर-मन्दिर में जाता है, गरें में रुद्राक्ष की माला घारण करता है जिसमें मुक्ता और कहीं कहीं सोने के दान पड़े रहते हैं!

"भक्ति का तमोभाव वह है जिसमें डाके का मतलब दीख पड़े । डाकू बड़े बड़े हथियार लेकर डाका डालते हैं, आठ थानेदारों को भी नहीं डरते—मुख पर 'मारो—लूट लो' लगा रहता है; पागल की तरह 'वम शंकर' कहते जाते हैं; मन में पूरा भरोसा, पक्का बल और जीता-जागता विश्वास!

"शाकों का भी विश्वास ऐसा ही है।— क्या, एक बार में काली का नाम ले चुका, दुर्गा को पुकारा, राम-नाम जपा, इतने पर भी मुझे पाप छू ले?

'वैणवों के मांव में वड़ी दीनता है। वे लोग वस माला फेरते नहते हैं, रोते-कलपते हुए कहते हैं, हे कृष्ण ! दया करो, में अधम हूँ, में पापी हूँ!

"ज्वलन्त विश्वास चाहिए। ऐसा विश्वास कि मैंने उनका नाम लिया है, मुझे फिर कैसा पाप ?—पर कुछ लोग रात-दिन ईश्वर का नाम लेते हैं और कहते हैं— में पापी हूँ !"

यह कहते ही श्रीरामकृष्ण का प्रेम-पारावार उमड़ चला । वे गाने लगे । गाना मुनकर झशधर की आँखों में आँख् आ गए । गीतों का भाव यह है—

- (१) यदि दुर्गा-दुर्गा कहते हुए मेरे प्राण निकलंगे तो अन्त में द्र दीन को तुम कैसे नहीं तारती हो, में देखूँगा । ब्राह्मणों का नाश करके, गर्भपात करके, मदिरा पीकर और स्त्री-हत्या करके भी में नहीं हरता । मुझे विश्वास है कि इतने पर भी मुझे ब्रह्मपद की प्राप्ति होगी।
- (२) शिव के साथ सदा ही रंग करती हुई त् आनन्द में मम है।
  सुधापान करके, तेरे पैर तो लड़खड़ा रहे हैं, पर, माँ, त् गिर नहीं जाती।
  अब अधर के गवैए वैणावचरण गा रहे हैं—भाव इस प्रकार है।

(१) ए मेरी रसने, सदा दुर्गा-नाम का जप कर । विना दुर्गा के एस दुर्गम मार्ग में और कौन निस्तार करनेवाला है ? तुम स्वर्ग हो, मार्ग और पाताल हो । हरि, ब्रजा और द्वाददा गोपाल भी तुम्हों से तुए हैं; ऐ मीं, तुम दसीं महाविद्याएँ हो, दस वार तुमने अवतार लिया है। अवसी बार विसी तरह मुते पार करना ही होगा । मीं, तुम चल हो, अवस हो, तुम सहन हो, तुम स्थूल हो, खिट-स्थिति और प्रलय तुम

ो, उम एउ पिस्न की मूल हो। उम तीनों लोक की जननी हो, तीनों

लोक की त्राणकारिणी हो। तुम सबकी शक्ति हो, तुम सबयं अपनी शक्ति हो।

इस गाने को सुनकर श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो गया। गाना समात होने पर खुद गाने लगे। उनके बाद वैष्णवचरण ने फिर गाया। इस बार उन्होंने कीर्तन गाया। कीर्तन सुनते ही श्रीरामकृष्ण निशींज समाधि में लीन हो गये। शशधर की आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगी।

श्रीरामकृष्ण समाधि से उतरे। गाना भी समात हो गया। शशधर, प्रताप, रामदयाल, राम, मनोमोहन आदि बालक भक्त, तथा और भी बहुत से आदमी बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, तुम लोग कुछ छेड़ते क्यों नहीं ? शशधर से कुछ पूछते क्यों नहीं ?

रामदयाल—(शशधर से)—ब्रहा की रूप-कल्पना शास्त्रों में है, परनत वह कल्पना करते कौन हैं ?

शशघर—ब्रह्म स्वयं। वह मनुष्य की कल्पना नहीं। प्रताप—क्यों, वे रूप की कल्पना क्यों करते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—उनकी इच्छा, वे इच्छामय जो हैं। वे किसी से सलाह करके कुछ थोड़े ही करते हैं ? क्यों वे करते हैं, इस वात से हमें क्या मतलब ? बगीचे में आम खाने के लिए आये हो, आम खाओ— कितने पेड़ हैं, कितनी हज़ार डालियाँ हैं, कितने लाख पत्ते हैं, इस हिसाब से क्या काम ? वृथा तर्क और विचार करने से वस्तुलाम नहीं होता।

प्रताप लो अब विचार न करें १ 🔎

श्रीरामकृष्ण—वृथा तर्क और विचार न करो। हाँ, सदसत् का विचार करो कि क्या नित्य है और क्या अनित्य—काम, कोध और श्रोक आदि के समय में।

पण्डितजी—वह और चीज़ है, उसे विवेकात्मक विचार कहते हैं। श्रीरामकृष्ण—हाँ, सदसत् विचार। (सव चुप हैं।)

श्रीरामकृष्ण-(पण्डितजी ते)—पहले वड़े बड़े आदमी आते थे। पण्डितजी—क्या धनी आदमी ?

श्रीरामग्रण—नहीं, बड़े बड़े पण्टित ।

इतने में छोटा स्थ वाहर के दुमेंज़्छे वाछे वसमहे में छाया गया। श्रीजगन्नाथ, बलराम और सुमद्रादेवी पर अनेक प्रकार की फूल-मालाएँ पहीं हुई उनकी जोभा चड़ा रही हैं। तब नये नये अलंकार और नये नये यस धारण किए हुए हैं। बलराम की सात्त्विक पूजा होती है। उसमें गोई आटम्बर नहीं किया जाता। बाहर के आदिमयों को ज़रा भी खबर नहीं कि भीतर स्थ चल रहा है।

श्रीशमक्रण भक्तों के साथ रथ के सामने आये | उसी वरामदें में २५ सींचा जायगा | श्रीरामकृष्ण ने रथ की रस्सी पकड़ी और कुछ दिर सींचा | फिर गाने लगे |

(भावार्य)—"श्रीगौरांग के प्रेम की हिलोरों में नदिया टाँवाहोल हो रहा है।"

धीरामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं। भक्तगण भी उनके साथ नाचते हुए गा रहे हैं। कीर्तनिया वैष्णवचरण भी सबमें मिल गये। देखते ही देखते सारा बरामदा भर गया । स्त्रियाँ भी पासवाले घर से यह सब आनन्द देख रही हैं। मालूम हो रहा था कि श्रीवास के घर में भगवत्प्रेम से विह्वल होकर श्रीगौरांग भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं। मित्रों के साथ पण्डितजी भी रथ के सामने खड़े हुए इस नृत्य-गीत का दर्शन कर रहे हैं।

अभी शाम नहीं हुई है। श्रीरामकृष्ण बैठकखाने में चले आये। भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया।

श्रीरामकृष्ण—(पण्डितजी से)—इसे भजनानन्द कहते हैं। संसारी लोग विषयानन्द में मझ रहते हैं—वह कामिनी-कांचन का आनन्द है। भजन करते ही करते जब उनकी कृपा होती है, तब वे दर्शन देते हैं— तब उसे ब्रह्मानन्द कहते हैं।

शशपर और भक्तमण्डली चुपचाप सुन रही है।

पण्डितजी—(विनयपूर्वक)—अच्छा जी, किस तरह व्याकुल होने पर मन की यह सरस अवस्था होती है ?

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर के दर्शन के लिए जब प्राण डूबते-उतराते रहते हैं, तब वह व्याकुलता होती है। गुरु ने शिष्य से कहा, आओ, तुम्हें दिखा दें, किस तरह व्याकुल होने पर वे मिलते हैं। इतना कहकर वे शिष्य को एक तालाब के किनारे ले गए। वहाँ उसे पानी में डुबाकर लपर से दबा रखा। थोड़ी देर बाद शिष्य को निकालकर उन्होंने पूछा, कहो, तुम्हारा जी कैसा हो रहा था? उसने कहा, 'मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो मेरे प्राण निकल रहे हों। एक बार सांस लेने के लिए में छटपटा रहा था। '

पण्डितजी—हाँ हाँ, ठीक है, अब में समझा।

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर को प्यार करना, यही सार वस्तु है। असि एकमात्र सार वस्तु है। नारद ने राम से कहा, 'ऐसा करो कि तुम्हारे पादपन्नों में मेरी सदा छदा भिक्त रहे। अभी के समान संसार को मुम्ध कर छेनेवाली तुम्हारी माया में न पहुँ।' श्रीरामचन्द्र ने कहा, कोई दूसरा वर छो। नारद ने कहा, 'मुझे और कुछ न चाहिए। तुम्हारे पादपन्नों में भिक्त रहे—इतना ही बहुत है। '

पण्डितजी जानेवाले हैं। श्रीरामकृष्ण ने कहा, इनके लिए गाड़ी -मेंगवा दो।

पण्डितजी-जी नहीं, हम लोग ऐसे ही चले जायेंगे।

श्रीरामकृष्ण—(सहास्य)—कभी ऐसा भी हो सकता है ?—'ब्रह्मा भी तुम्हें ध्यान में नहीं पाते ?—

पण्डितजी-अभी जाने की कोई ज़रूरत न थी, परन्तु सन्ध्या अभी करनी है।

श्रीरामकृष्ण—''मों की इच्छा से मेरे सन्यादि कर्म झूट गए हैं। सन्यादि के द्वारा देह आर मन की झुद्धि की जाती है। वह अवस्था अव नहीं है''। यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने गाने के एक चरण की आयृत्ति की।

(भायार्थ) "ग्रुचिता और अग्रुचिता के साथ दिव्यभवन में तू कव नोषेगा ! उन दोनों सौतों में जब प्रीति होगी तभी तू स्थामा मों को पा संग्रेगा ।"

पण्टित राशभर प्रणाम करके विदा हुए।

गम—कल में दाराधर के पास गया था, आपने कहा या।

देखते ही देखते सारा बरामदा भर गया। स्त्रियाँ भी पासवाले घर से यह सब आनन्द देख रही हैं। माळ्म हो रहा था कि श्रीवास के घर में भगवत्प्रेम से विह्वल होकर श्रीगौरांग भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं। मित्रों के साथ पण्डितजी भी रथ के सामने खड़े हुए इस नृत्य-गीत का दर्शन कर रहे हैं।

अभी शाम नहीं हुई है। श्रीरामकृष्ण बैठकखाने में चले आये। भक्तों के साथ आसन श्रहण किया।

श्रीरामकृष्ण—(पण्डितजी से)—इसे भजनानन्द कहते हैं। संसारी लोग विषयानन्द में मम रहते हैं—वह कामिनी-कांचन का आनन्द है। भजन करते ही करते जब उनकी कृपा होती है, तब वे दर्शन देते हैं—तब उसे ब्रह्मानन्द कहते हैं।

शश्य और भक्तमण्डली चुपचाप सुन रही है।

पण्डितजी—(विनयपूर्वक)—अच्छा जी, किस तरह व्याकुल होने पर मन की यह सरस अवस्था होती है ?

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर के दर्शन के लिए जब प्राण डूबते-उतराते रहते हैं, तब वह व्याकुलता होती है। गुरु ने शिष्य से कहा, आओ, तुम्हें दिखा दें, किस तरह व्याकुल होने पर वे मिलते हैं। इतना कहकर वे शिष्य को एक तालाब के किनारे ले गए। वहाँ उसे पानी में डुबाकर ऊपर से दबा रखा। थोड़ी देर बाद शिष्य को निकालकर उन्होंने पूछा, कहो, तुम्हारा जी कैसा हो रहा था? उसने कहा, 'मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो मेरे प्राण निकल रहे हों। एक बार सांस लेने के लिए में छटपटा रहा था। '

पण्डितजी—हाँ हाँ, ठीक है, अब मैं समझा।

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर को प्यार करना, यही सार वस्तु है। अभि एकमात्र सार वस्तु है। नारद ने राम से कहा, 'ऐसा करो कि तुम्हारे व्यादपद्मों में मेरी सदा शुद्धा भिक्त रहे। अभी के समान संसार को मुम्ध कर लेनेवाली तुम्हारी माया में न पहूँ।' श्रीरामचन्द्र ने कहा, कोई दूसरा वर लो। नारद ने कहा, 'मुझे और कुछ न चाहिए। तुम्हारे पादपद्मों में भिक्त रहे—इतना ही बहुत है। '

पण्डितजी जानेवाले हैं। श्रीरामकृष्ण ने कहा, इनके लिए गाड़ी -मॅगवा दो।

पण्डितजी-जी नहीं, हम लोग ऐसे ही चले जायेंगे ।

श्रीरामकृष्ण—(सहास्य)—कभी ऐसा भी हो सकता है ?—'ब्रह्मा भी तुम्हें ध्यान भें नहीं पाते ?—

पण्डितनी—अभी जाने की कोई ज़रूरत न थी, परन्तु सन्ध्या अभी करनी है।

श्रीरामकृष्ण—''माँ की इच्छा से मेरे सन्ध्यादि कर्म छूट गए हैं। सन्ध्यादि के द्वारा देह और मन की ग्रुद्धि की जाती है। वह अवस्था अव नहीं है"। यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने गाने के एक चरण की आवृत्ति की।

(भावार्थ) "शुचिता और अशुचिता के साथ दिव्यभवन में तू कव -सोयेगा ? उन दोनों सौतों में जब प्रीति होगी तभी तू स्थामा माँ को पा -सकेगा।"

पण्डित शराधर प्रणाम करके विदा हुए। राम—कल में शराधर के पास गया था, आपने कहा था। श्रीरामकृष्ण—कहाँ, मैंने तो नहीं कहा; परन्तु तुम गये तो अच्छा किया।

राम-एक संवाद-पत्र (Indian Empire) का संपादकः आपकी निन्दा कर रहा था।

श्रीरामकृष्ण—तो इससे क्या हुआ, की होगी।

राम—और भी तो सुनिये । मुझसे आपकी बात सुनकर मुझे छोड़ता ही न था, आपकी बात और सुनना चाहता था ।

प्रताप अन भी बैठे हुए हैं । श्रीरामकृष्ण ने उनसे कहा, वहाँ एक वार जाना, भुवन ने कहा है, भाड़ा दूँगा ।

शाम हो गई है। श्रीरामकृष्ण जगजननी का नाम छे रहे हैं। कभी रामनाम करते हैं, कभी कृष्णनाम, कभी हरिनाम। भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं। इतने मधुर कण्ठ से नाम छे रहे हैं, जैसे मधु की वर्षा हो रही हो। आज बलराम का मकान नवद्दीप हो रहा है। बाहर नवद्दीप और भीतर वृन्दावन।

आज रात को ही श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर जाएँगे। बलराम उन्हें अन्तःपुर में लिये जा रहे हैं, जलपान कराने के लिए। इस सुयोग में स्त्रियाँ भी उनके दर्शन कर लेंगी।

इधर वाहर के बैठकखाने में भक्तगण उनकी प्रतीक्षा करते हुए एक साथ कीर्तन करने लगे । श्रीरामकृष्ण भी बाहर आकर उनके साथ मिल गए । खूब कीर्तन होने लगा ।

# परिच्छेद १५

### श्रीरासकृष्ण तथा समन्वय

( ? )

# कुण्डलिनी और पट्चक्र-भेद ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में दोपहर के मोजन के बाद भक्तीं के साथ बैठे हैं। दिन के दो बजे होंगे।

शिवपुर से वाउलों (एक तरह के गानेवालों) का दल और भवानीपुर से भक्तगण आये हुए हैं। श्रीयुत राखाल, लाटू और हरीश आजकल हमेशा यहीं रहते हैं। कमरे में बलराम और मास्टर हैं।

आज श्रावण की शुक्त द्वादशी है, ३ अगस्त १८८४ । झूलन-यात्रा का दूसरा दिन है। कल श्रीरामकृष्ण सुरेन्द्र के घर गये थे। वहाँ शश्यर आदि भक्त भी आपके दर्शन करने के लिए आये थे।

श्रीरामकृष्ण शिवपुर के भक्तों से वातचीत कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—कामिनी और कांचन में मन पड़ा रहा तो योगा नहीं होता । साधारण जीवों का मन लिंग, गुदा और नामि में रहता है । बड़ी साधना करने के बाद कहीं कुण्डलिनी दाक्ति जायत होती है । नाड़ियाँ तीन हैं, इड़ा, पिंगला और सुपुम्ना । सुपुम्ना के मीतर छः पद्म हैं। सबसे नीचेवाले पद्म को मूलाधार कहते हैं । उसके ऊपर हैं स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आशा । इन्हें पद्चक कहते हैं।

"कुण्डलिनी-शक्ति जब जागती है तब वह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, इन सब पद्मों को कमशः पार करती हुई हृदय के अनाहत पद्म में आकर विश्राम करती है। जब लिंग, गुह्य और नाभि से मन हट जाता है, तब ज्योति के दर्शन होते हैं। साधक आश्चर्यचिकत होकर ज्योति देखता है और कहता है, 'यह क्या, यह क्या!'

"छहों चकों का भेद हो जाने पर कुण्डलिनी सहस्रार पद्म में प्यहुँच जाती है; तब समाधि होती है।

"वेदों के मत से ये सब चक एक एक भूमि हैं। इस तरह सात भूमियाँ हैं। हृदय चौथी भूमि है। हृदयवाले अनाहत-पद्म के बारह -दल हैं।

"विशुद्ध-चक्र पाँचवीं भूमि है। जब मन यहाँ आता है, तब क्वेंचल ईश्वरी प्रसंग कहने और सुनने के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। इस चक्र का स्थान कण्ठ है। वह पद्म सोलह दलों का है। जिसका मन इस चक्र पर आया है, उसके सामने अगर विषय की बातें—कामिनी और कांचन की बातें होती हैं, तो उसे बड़ा कप्ट होता है। उस तरह की बातें सुनकर वह वहाँ से उठ जाता है।

''इसके बाद छठीं भूमि है आज्ञाचक। यह दो दलों का है।

-कुण्डलिनी जब यहाँ पहुँचती है, तब ईस्वरी रूप के दर्शन होते हैं।

'परन्तु फिर भी कुछ ओट रह जाती है, जैसे लालटेन के भीतर की बत्ती,
जान तो पड़ता है कि हम बत्ती पकड़ सकते हैं, परन्तु शीशे के भीतर
है—एक पर्दा है, इसलिए छुई नहीं जाती।

''इससे आगे चलकर सातवीं भूमि है सहस्रार पन्न। कुण्डलिनी के वहाँ जाने पर समाधि होती है। सहस्रार में सिचदानन्द शिव हैं, वे शिक के साथ मिलित हो जाते हैं। शिव और शक्ति का मेल।

''सहसार में मन के आने पर निवींज समाधि होती है। तब बाह्य-ब्ज्ञान कुछ भी नहीं रह जाता। मुख में दूध डालने से दूध गिर जाता है। इस अवस्था में रहने पर इक्कीस दिन में मृत्यु हो जाती है। काळे पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं छोटता।

"ईश्वरकोटि और अवतारी पुरुष ही इस अवस्था से उतर सकते" हैं। वे भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं, इसीलिए उतर सकते हैं। ईश्वर उनके भीतर 'विद्या का मैं'—'भक्त का मैं' केवल लोकशिक्षा के लिए रख देते हैं। उनकी अवस्था फिर ऐसी होती है कि छठीं और सातवीं भूमि के भीतर ही वे चक्कर लगाया करते हैं।

''समाधि के बाद कोई कोई इच्छापूर्वक 'विद्या का मैं' रख छोड़तें हैं। उस 'में' में कोई मज़बूत पकड़ नहीं है, वह 'में' की एक रेखान मात्र है।

"हनुमान ने साकार और निराकार के दर्शनों के बाद 'दास में' रखा था। नारद, सनक, सनन्द, सनातन, सनत्कुमार आदि लोगों- ने भी ब्रह्म-साक्षात्कार के बाद 'दास में,' 'भक्त में' रख छोड़ा था। ये सब जहाज़ की तरह हैं। स्वयं भी पार जाते हैं और साथ बहुत से आदिमयों को भी पार ले जाते हैं।

"परमहंस निराकारवादी भी हैं और साकारवादी भी | निराकार-वादी जैसे त्रैलिंगस्वामी | इनके जैसे परमहंस केवल अपने ही हित के लिए चिन्ता करते हैं | यदि उन्हें स्वयं को इष्ट-प्राप्ति हो जाती है तो वे उसी से सन्तुष्ट हो जाते हैं |

"वहाज्ञान के बाद भी जो लोग साकारवादी होते हैं, वे लोकशिक्षा के लिए भक्ति लेकर रहते हैं। वे उस घड़े के सहज्ञ हैं जो मुँह तक लवालव भरा है। उसमें से योड़ा पानी किसी दूसरे वर्तन में भी डाला जा सकता है। "इन लोगों ने जिन साधनाओं के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है, उनकी वातें लोक-शिक्षा के लिए कही जाती हैं। इस तरह लोगों का कल्याण होता है। पानी पीने के लिए वड़ी मेहनत करक कुआँ खोदा गया, फावड़ा और कुदार लेकर। कुआँ खुद जाने पर कोई कोई कुदार आदि उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर खोदने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। परन्तु कोई कोई कन्वे में डाले फिरते हैं, दूसरे के उपकार के लिए।

''कोई आम छिपाकर खाता है, फिर मुँह पोंछकर लोगों से मिलता है, और कोई कोई दूसरे को देकर खाते हैं, लोक-शिक्षा के लिए भी और लोगों को स्वाद चखाने के लिए भी । में चीनी खाना अधिक पसन्द करता हूँ, चीनी बन जाना नहीं।

"गोपियों को भी ब्रह्मज्ञान हुआ था, परन्तु वे ब्रह्मज्ञान नहीं चाहती थीं । वे ईश्वर का संभोग करना चाहती थीं, कोई वात्सल्यभाव सं, कोई सख्यभाव से, कोई मधुरभाव से और कोई दासीभाव से।"

शिवपुर के भक्त गोपीयंत्र बजाकर गा रहे हैं। पहले गाने में कह रहे हैं, ''हम लोग पापी हैं, हमारा उद्धार करो।"

श्रीरामकृष्ण-(भंकों से)—भय दिखाकर या भय खाकर ईश्वर की भिक्त करना प्रवर्तकों का भाव है। उन्हें पा जाने के गीत गाओ। आनन्द के गाने। (राखाल से) नवीन नियोगी के यहाँ उस दिन कैसा गाना हो रहा था?—'नाम की मदिरा पीकर मस्त हो जाओ।'

"केवल अशान्ति की बात भी नहीं सुहाती। ईश्वर को लेकर आनन्द करना, उन्हें लेकर मस्त हो रहना।"

शिवपुर के भक्त--क्या आपका एक-आध गाना न होगा ?

श्रीरामकृष्ण—में क्या गाऊँगा ? अच्छा, जब भाव आ जायगा तव में गाऊँगा ।

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण गाने लगे। गाते हुए आप अर्घ्वहिष्ट हैं। आपने कई गाने गाए। एक का भाव नीचे दिया जाता है—

"श्यामा माँ ने कैसी कल बनाई है। वह साढ़े तीन हाय की कल के भीतर कितने ही रंग दिखा रही है। वह स्वयं कल के भीतर रहती हैं और डोर पकड़कर अपनी इच्छा के अनुसार उसे घुमाती रहती हैं — परन्तु कल कहती है, मैं खुद घूम रही हूँ। वह नहीं जानती कि घुमाने-वाली कोई दूसरी ही है। जिसने कल का हाल मालूम कर लिया है, उसे फिर कल नहीं बनना पड़ता। किसी किसी कल की भिक्त की डोर दें तो श्यामा माँ स्वयं आकर वँघ जाती है।"

## (२)

# समाधि में श्रीरामऋष्ण । प्रेमतत्व ।

यह गाना गाते हुए श्रीरामकृष्ण समाधिमम हो गए । भक्तगण स्तब्ध भाव से निरीक्षण कर रहे हैं । कुछ देर बाद कुछ प्राकृत दशा के आने पर श्रीरामकृष्ण माता के साथ वार्तालाप करने लगे ।

"माँ, ऊपर से (सहस्रार से) यहाँ उतर आओ !—क्यों जलाती हो !—चुपचाप बैठो ।

"माँ, जिसके जो संस्कार हैं, वे तो होकर ही रहेंगे ।—में और इनसे क्या कहूँ ? विवेक-वैराग्य के हुए विना कुछ होता नहीं ।

''वैराग्य कितने ही तरह के हैं। एक ऐसा है जिसे मर्कट-वैराग्य कहते हैं, वह वैराग्य संसार की ज्वाला से जलकर होता है, वह अधिक दिन नहीं टिकता। और सचा वैराग्य भी है। एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, किसी वस्तु का अभाव नहीं, फिर भी उसे सब कुछ मिथ्या जाकः पड़ता है।

"वैराग्य एकाएक नहीं होता। समय के आये विना नहीं होता। परन्तु एक वात है, वैराग्य के सम्बन्ध में सुन लेना चाहिए। जब समक आएगा, तब इसकी याद होगी कि हाँ, कभी सुना था।

"एक बात और है। इन सब बातों को सुनते सुनते विषय की इच्छा थोड़ी थोड़ी करके घटती जाती है। राराब के नशे को घटाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा चावल का पानी पिया जाता है। इस तरह धीरे-धीरें नशा घटता रहता है।

"ज्ञानलाभ करने के अधिकारी वहुत ही कम हैं। गीता में कहा है— हजारों आदिमयों में कहीं एक उनके जानने की इच्छा करता है। और ऐसी इच्छा करनेवाले हजारों में से कहीं एक ही उन्हें जान पाता है।"

तांत्रिक भक्त—'मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतित सिद्धये' आदि । श्रीरामकृष्ण—संसार की आसक्ति जितनी ही घटती जायगी, ज्ञान भी उतना ही बढ़ता जायगा। आसक्ति अर्थात् कामिनी और कांचन की आसक्ति।

"प्रेम सभी को नहीं होता । गौरांग को हुआ था । जीवों को भाव हो सकता है । वस ईश्वरकोटि को—जैसे अवतारों को—प्रेम होता है । प्रेम के होने पर संसार तो मिथ्या जान पड़ेगा ही, किन्तु इतने प्यार कीं वस्तु जो यह शरीर है, यह भी भूल जायगा ।

"पारितयों के ग्रंथ में लिखा है, चमड़े के भीतर मांस है, मांस के भीतर हिंडुयाँ, हिंडुयों के भीतर मजा, इसके बाद और भी न जाने क्या क्या, और सबके भीतर प्रेम!

्रा के नहम को लहा है जाता है। जेन से हम हो को हो पर है। प्राप्त के होने पर सावेद्य तथा को की बनेदारों परते हिए जाते हैं। सो पहाला की को हो से हुआ। यह सुरुक्त में उन्होंने उन्हों नाम है।

भित्त के रक्ते समाव होता है। मात के रकते से स्थिएक्ट को नीक्त्र वह निर्माल वह बाता है। बोदों के तिए यह स्थिएक्ट की कि मात के स्केश से महामाद या देन होता है। की क्या आल की रका हुआ आता।

भ हाड़ा मिले ही एकताव सार बखा है और सह किया है।

'नित्र के स्ति करने पर शिवनचन्त्र ने क्या, यम प्रशास को है नाम ने गुका मत्ति माँगी और कहा, है सम, अब देश करो विश्वते उन्हरी स्वनमोहिनी माया से सम्ब म हो सालें। सम में क्या, यह हो बैंसे हुआ, कोई इस्ता वर माँगी।

"नारद ने नहां, और कुछ न चाहिए, केवल मिक्ष भी भागिया है।

"दह मति मो कैसे हो १ पहले झायुओं का संग करना साहिए । साटंग करने पर इंद्वरी दातों पर शखा होती है । शक्षा के यह निका है, टह इंद्वर की दातों को छोड़ और कुछ सुमने की १५७७ नहीं होती । दनहीं के काम करने को जी चाहता है ।

"निष्ठा के बाद मक्ति है, इसके बाद भाग, किर भहाभाव हो? वस्तुलाम |

"नहाभाव और प्रेम अवतारों को होता है। संसारी कोहें स ज्ञान, भक्तों का ज्ञान और अवतार-पुरुषों का ज्ञान परावर सहीर केंद्वरों जीवों का ज्ञान जैसे दीपक का उजारत है। उससे पर है सोह ही

मा. २. १६

प्रकाश होता है और वहीं की चीज़ें देखी जा सकती हैं। उस शान से खाना-पीना, घर-ग्रहस्थी का काम संभालना, शरीर की रक्षा, सन्तान-पालन, वस यही सब होता है।

"भक्त का ज्ञान जैसे चाँदनी; भीतर भी दिखाई पड़ता है और बाहर भी; परन्तु वहुत दूर की चीज़ या बहुत छोटी चीज़ नहीं दिखाई देती। अवतार आदि का ज्ञान मानो सूर्य का प्रकाश है। भीतर-ब्राहर, छोटी-बड़ी वस्तु, सभी दिखाई देती हैं।

"यह सच है कि संसारी जीवों का मन गंदले पानी की तरह बना हुआ है। परन्तु फिटकरी छोड़ने पर वह साफ हो सकता है। विवेक और वैराग्य उनके लिए फिटकरी है।"

अब श्रीरामकृष्ण शिवपुर के भक्तों से वातचीत कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण—आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए। भक्त—जी! सब तो सुन रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—सुन रखना अच्छा है, परन्तु समय के बिना हुए कुछ होता नहीं ।

"जब ज्वर बहुत रहता है, तब कुनैन देने से क्या होगा ? फीवर-मिक्ञ्चर देकर दस्त कराने पर जब बुखार कुछ उतर जाता है, तब कुनैन दी जा सकती है ।

"और किसी किसी का बुखार ऐसे भी अच्छा हो जाता है। कुनैन नहीं देनी पड़ती।

''लड़के ने सोते समय अपनी माँ से कहा था, माँ, जब मुझे टट्टी की हाजत हो तब जगा देना। उसकी माँ ने कहा, बेटा, टट्टी की हाजत तुम्हें स्वयं उठा देगी। "कोई कोई यहाँ आता है, देखता हूँ, वह किसी भक्त के साम नाव पर चढ़कर आता है, परन्तु ईश्वर की वातें उसे नहीं सुहातीं। वह सदा अपने मित्र को कोंचता रहता है, कि कब उठे। जब उसका मित्र किसी तरह न उठा तब उसने कहा, अच्छा तो तुम यहाँ बैठो, में तब तक चळकर नाव पर बैठता हूँ।

"जिन्हें पहली ही बार आदमी का चोला मिला है, उन्हें भोग की आवश्यकता है । कुछ काम जब तक किये हुए नहीं होते तब तक चेतना नहीं आती ।"

श्रीरामकृष्ण झाऊतल्ले की ओर जायेंगे । गोल वरामदे में मास्टर -से कह रहे हें—

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )-अच्छा, यह मेरी कैसी अवस्था है ?

मास्टर-( सहास्य )—जी, वाहर से देखने में तो आपकी सहज अवस्था है, परन्तु भीतर बड़ी गम्भीर है—आपकी अवस्था समझना चड़ा कठिन है ।

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )—हाँ, जैसे पक्की फर्श; लोग ऊपर तौः दिखते हैं, परन्तु भीतर क्या है, यह नहीं जानते ।

चाँदनीवाले घाट में वलराम आदि कुछ भक्त कलकत्ता जाने के लिए नाव पर चढ़ रहे हैं। दिन का तीसरा प्रहर है, चार बजे होंगे। गंगा में भाटा है, उस पर दक्षिणवाली हवा वह रही है। गंगा का वक्ष-स्थल तरंगों से शोभित हो रहा है।

वलराम की नौका चागवाजार की ओर जा रही है। नास्टर वर्ड़ी: देर से खड़े हुए देख रहे हैं। नाव जब दृष्टि से ओझल हो गई, तब वे श्रीरामकृष्ण के पासः लौट आये।

श्रीरामकृष्ण पश्चिमवाले वरामदे से उतर रहे हैं। झाऊतला जायेंगे। उत्तर-पश्चिम के कोने में बड़े ही सुहावने मेघ उमड़े हुए हैं। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं—क्या वर्षा होगी? ज़रा छाता तो ले आओ। मास्टर छाता ले आये। लाटू भी साथ हैं।

श्रीरामकृष्ण पंचवटी में आये । लाटू से कह रहे हैं — तू दुवला क्यों हुआ जा रहा है ?

लादू---कुछ खाया नहीं जाता ।

श्रीरामकृष्ण—क्या बस यही कारण है ?—मौसम बड़ा खराइ है—और शायद तू अधिक ध्यान करता है—

(मास्टर से) "यह भार तुम पर है— बाबूराम से कहना राखाल के चले जाने पर दो-एक दिन के लिए आकर रह जाया करे, नहीं तो मेरे मन में बड़ी अशान्ति रहेगी।

मास्टर-जी हाँ, मैं कह दूँगा।

सरल होने पर ही ईस्वर मिलते हैं। श्रीरामकृष्ण पूछ रहे हैं, बाबूराम सरल है न?

श्रीरामऋष्ण झाऊतल्ले से दक्षिण ओर आ रहे हैं। मास्टर और लाहू पंचवटी के नीचे उत्तर दिशा की ओर मुँह किये खड़े हैं।

श्रीरामकृष्ण के पीछे नये नये वादलों की छाया गंगा के विशाल नक्ष पर पड़ रही है, अपूर्व शोभा है! गंगाजल काला-सा दिख रहा है।

### (३)

#### श्रीरामकृष्ण तथा विरोधी शास्त्रीं का समन्वय ।

श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में आकर वैठे । वलराम आम ले आये थे । श्रीरामकृष्ण श्रीयुत राम चंटर्जी से कह रहे हैं, अपने लड़के के लिए कुछ आम लेते जाओ । कमरे में श्रीयुत नवाई चैतन्य वैठे हैं । ये लाल रंग की धोती पहनकर आये हैं ।

उत्तरवाले लम्बे वरामदे में श्रीरामकृष्ण हाजरा से वार्तालाप कर रहे हैं। ब्रह्मचारी ने श्रीरामकृष्ण को हरताल भस्म दिया है। वही बात हो रही है।

श्रीरामऋण — त्रहाचारी की दवा मुझ पर खूव असर करती है । आदमी सचा है।

हाजरा—परन्तु वेचारा संसार में पड़ गया—क्या करे ! कोन्नगर से नवाई चैतन्य आये हुए हैं। परन्तु संसारी होकर लाल धोती पहनना !

श्रीरामकृष्ण—क्या कहूँ ! में देखता हूँ, ये सब मनुष्य-रूप ईश्वर ने स्वयं धारण किये हैं, इसी कारण किसी को कुछ कह नहीं सकता ।

श्रीरामकृष्ण फिर कमरे के भीतर आये | हाजरा से नरेन्द्र की बात

हाजरा — नरेन्द्र फिर मुकदमें में पड़ गया है ।

श्रीरामकृष्ण—शक्ति नहीं मानता | देइ धारण करके शक्ति को

हाजरा—नरेन्द्र कहता है, में मानूँगा तो फिर सभी लोग मानने रुगंगे, इसीलिए में नहीं मान सकता !

### श्रीरामकृष्णवचनामृत

श्रीरामकृष्ण—इतना बढ़ना अच्छा नहीं । अब तो शक्ति के ही इलाके में आया है। जज साहब भी जब गवाही देते हैं, तब उन्हें गवाहियों के कटघरे पर उठकर खड़ा होना पड़ता है।

श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं—" क्या तुमसे नरेन्द्र की भेंट-नहीं हुई !"

मास्टर-जी नहीं, इधर नहीं हुई ।

श्रीरामकृष्ण—एक बार मिलना और गाड़ी पर विठाकर ले आना b ( हाजरा से ) " अच्छा यहाँ उसका क्या सम्बन्ध है ?"

हाजरा—आपसे उसे सहायता मिलेगी।

श्रोरामकृष्ण—और भवनाथ ? ग्रुभ संस्कार के हुए विना यहाँ कभी इतना आ सकता है ?

"अच्छा, हरीश और लाटू सदा ही ध्यान किया करते हैं, यह कैसा ?" हाजरा—हाँ, ठीक तो है, सदा ध्यान करना कैसा ? यहाँ रहकर आपकी सेवा करें, तो बात दूसरी है।

श्रीरामकृष्ण—शायद तुम टीक कहते हो। लेकिन कोई वात नहीं। कोई उनकी जगह दूसरा आ जायगा।

हाजरा कमरे से चले गये। अभी सन्ध्या होने में देर है। श्रीराम-कृष्ण कमरे में बैठे हुए माता के साथ एकान्त में बातचीत कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण-( मणि से )—अच्छा, भाव की अवस्था में मैं जो

कुछ कहता हूँ, क्या इससे लोग आकर्पित होते हैं ?

मणि-जी हाँ, खूब होते हैं।

श्रीरामकृष्ण—आदमी क्या सोचते हैं ? भाववाली अवस्था देखने पर क्या कुछ समझ में आता है ? मणि—जान पड़ता है, एक ही आधार में ज्ञान, प्रेम, वैराग्य और सहज अवस्था विराजमान हैं। भीतर कितनी उथल-पुथल मच गई है, फिर भी बाहर से सहज भाव दीख पड़ता है। यह अवस्था बहुतेरे नहीं समझ सकते। परन्तु कुछ लोग उसी पर आकृष्ट होते हैं।

श्रीरामकृष्ण—घोषपाड़ा के मत में ईश्वर को सहज कहते हैं। और कहते हैं, सहज हुए विना सहज को कोई पहचान नहीं सकता।

(मणि से) " अच्छा मुझमें अभिमान है ?"

मणि—जी हाँ, कुछ है, शरीर की रक्षा और मित तथा मक्तों के लिए—शानोपदेश के लिए। यह भी तो आपने प्रार्थना करके रखा है।

श्रीरामकृष्ण—मेंने नहीं रखा, उन्हीं ने रख छोड़ा है। अच्छा, भावावेश के समय क्या होता है?

मणि—आपने उस समय कहा, मन के छठीं भूमि पर जाने से ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं। फिर जब आप वातचीत करते हैं, तब मन पाँचवीं भूमि पर उतर आता है।

श्रीरामकृष्ण—वे ही सब कर रहे हैं । में कुछ नहीं जानता। मणिं—जी हाँ, इसीलिए तो इतना आकर्पण है।

"देखिये, शास्त्रों में दो तरह से कहा है। एक पुराण क मत में श्रीकृष्ण चिदातमा हैं और श्रीराधा चित्राक्ति। एक दूसरे पुराण में श्रीकृष्ण को ही काली और आचाराक्ति कहा है।"

श्रीरामकृष्ण—देवी पुराण के मत से काली ने ही कृष्ण का स्वरूप घारण किया है। "तो इससे क्या हुआ ? वे अनन्त हैं और उनके मार्ग मो अनन्त हैं।"

मणि—अब में समझा, आप जैसा कहते हैं, छत पर चढ़ना ही इष्ट है, चाहे जिस तरह चढ़ सको—ज़ीने से या बाँस लगाकर अयवा रस्सी पकड़कर।

श्रीरामकृष्ण—यह जिसने समझा है, उस पर ईश्वर की दया है। ईश्वर की कृपा हुए बिना कभी संदाय दूर नहीं होता।

"वात यह है कि किसी तरह उन पर मिं होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। अनेक खबरों से काम क्या है ? एक रास्ते से चलते चलते अगर उन पर प्यार हो जाय तो काम बन गया। प्यार के होने से ही उन्हें आदमी पाता है। इसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो वे समझा दंगे—सब रास्तों की खबर बतला देंगे। ईश्वर पर प्यार होने ही से काम हुआ—तरह तरह के विचारों की क्या आवश्यकता है ? आम खाने के लिए आए हो, आम खाओ, कितनी डालियाँ हैं, कितने पत्ते हैं, इन सबके हिसाब से क्या मतलब ? हनुमान का भाव चाहिए—'में वार, तिथि, नक्षत्र, यह सब कुछ नहीं जानता, में तो बस श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण किया करता हूँ।"

मणि—इस समय ऐसी इच्छा होती है कि कर्म विलकुल घट जाय और ईश्वर की तरफ मन लगाऊँ।

श्रीरामकृष्ण-अहा ! यह होगा क्यों नहीं ?

" परन्तु ज्ञानी निर्लित होकर संसार में रह सकता है।"

मणि—जी हाँ, परन्तु निर्लित होकर रहने के लिए विशेष शिक्त चाहिए। श्रीरामकृष्ण—हाँ, यह ठीक है। परन्तु तुमने संसार चाहा होगा।

" श्रीकृष्ण राधिका के हृदय में ही थे, परन्तु राधा की इच्छा उनके साथ मनुष्य-रूप में लीला करने की हुई। इसीलिए वृन्दावन में इतनी लीलाएँ हुई। अब प्रार्थना करो जिससे तुम्हारे सांसारिक कर्म सब घट जायँ।

"और मन से त्याग होने से तुम्हें अन्तिम ध्येय की प्राप्ति हो जायगी।"

मणि—यह तो उनके लिए है जो बाहर का त्याग नहीं कर सकते । ऊँचे दर्जवालों के लिए तो एक साथ ही सब त्याग होना चाहिए—बाहर का भी और भीतर का भी।

श्रीरामकुण चुप हैं। फिर बातचीत करने लगे।

श्रीरामकृष्ण—तुमने वैराग्य की वातें उस समय कैसी सुनीं ?

मणि—जी हाँ, ख्व।

श्रीरामकृष्ण—वैराग्य का अर्थ क्या है, ज़रा कहो तो — मुनूँ।

मणि—वैराग्य का अर्थ सिर्फ संसार से विराग नहीं, ईश्वर पर अनुराग और संसार से विराग है।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, ठीक कहा ।

"संसार में धन की ज़रूरत है अवस्य, परन्तु उसके लिए अधिक चिन्ता न करना। यहच्छालाभ—यही अच्छा है। संचय के लिए इतना न सोचा करो। जो लोग उन्हें मन और अपने प्राण सौंप देते हैं, जो उनके भक्त हैं— शरणागत हैं, वे लोग यह सब इतना नहीं सोचते। जहाँ आय है वहाँ व्यय भी है। एक ओर से रुपया आता है, दूसरी ओर से खर्च हो जाता है। इसका नाम है यहच्छालाभ।" श्रीरामकृष्ण हरिपद की वातें कहने छगे—''उस दिन हरिपदः आया था।''

मणि-(सहास्य)--हिर्पद कथक है । प्रह्लाद-चरित्र, श्रीकृष्ण की: जन्मकथा, यह सब सस्वर बहुत अच्छा कहता है ।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा, उस दिन मैंने उसकी आँखें देखीं, जान पड़ता था, गुस्से में है। मैंने पूछा, क्या त् ध्यान ज्यादा करता है ! वह सिर झकाये बैठा रहा। तब मैंने कहा, अरें! इतना अच्छा नहीं।

शाम हो गई है। श्रीरामकृष्ण माता का नाम ले रहे हैं—उनका स्मरण कर रहे हैं।

कुछ देर बाद श्रीठाकुर-मन्दिर में आरती होने लगी। आज सावन की ग्रुक़ द्वादशी है। झूलनोत्सव का दूसरा दिन है। आकाश में चन्द्रोदयः हो गया। मन्दिर, मन्दिर का आंगन, बगीचा, सारे स्थान हँस रहे हैं। धीरे धीरे रात के आठ बजे। कमरे में श्रीरामकृष्ण बैठे हैं। राखाल और मास्टर भी हैं।

श्रीरामकृष्ण-(मास्टर से)-बाबूराम कहता है-'संसार ! अरे बापरे !' मास्टर-यह सुनी वात है। बाबूराम अभी संसार का हाल क्या जाने !'

श्रीरामकृष्ण—हाँ, यह ठीक है। निरंजन को देखा है तुमने ?— बड़ा सरल है।

मास्टर—जी हाँ । उसके चेहरे में ही आकर्षण है—खींच लेता है । आँखों का भाव कैसा है !

श्रीरामकृष्ण—आँखों का ही भाव नहीं, सब कुछ । उसके विवाहः की बात घरवालों ने की थी, उसने कहा, क्यों मुझे डुवाते हो ? ( इँसते हुए) क्यों जी, लोग कहते हैं, दिन भर मेहनत करके शाम को बीबी के पास जाकर बैठने से बड़ा आनन्द आता है—यह कैसा है ?

मास्टर—जी हाँ, जो लोग उसी माव में हैं, उन्हें आनन्द आता' क्यों नहीं ? (राखाल से) परीक्षा हो रही है—Leading Question.

श्रीरामकृष्ण—(सहास्य)——माँ कहती है, मैं अपने वच्चे का विवाह? कर दूँ, तो जी टिकाने हो । धूप में झलसकर छाँह में थोड़ी देर बैठेगा, तो कुछ ठंडा तो हो ही लेगा !

मास्टर—जी हाँ । माँ-बाप भी तरह तरह के होते हैं । ज्ञानी पिताः कभी अपने बच्चों को विवाह के बन्धन में नहीं डालता और अगर वहः ऐसा करता है तब तो क्या कहना चाहिए उसके ज्ञान को !

( श्रीरामकृष्ण हँसते हैं। )

श्रीयुत अधर सेन कलकत्ते से आये हैं। श्रीरामकृष्ण को भूमिछः होकर प्रणाम किया, जुरा देर बैटकर काली के दर्शन करने चले गये।

मास्टर ने भी काली के दर्शन किये। फिर चाँदनी-घाट पर आकर गंगा के तट पर बैठे। गंगा का पानी ज्योत्स्ना में चमक रहा है। ज्वार का आना अभी ग्रुक हुआ है। मास्टर एकान्त में बैठे हुए श्रीराम-कृष्ण के अद्भुत चरित्र की चिन्ता कर रहे हैं। उनकी अद्भुत समाधि; क्षण क्षण में भाव, प्रेम और आनन्द, विश्रामविहीन ईश्वरी कथाप्रसंग, भक्तों पर अकृत्रिम स्नेह, बालक का-सा स्वभाव, यही सब सोच रहे हैं।

अधर और मास्टर श्रीरामकृष्ण के कमरे में गये। अधर चिटागाँवः में दफ्तर के काम से गये थे। वे चन्द्रनाथ तीर्थ और सीताकुण्ड कीः बातं कह रहे हैं। अधर—सीताकुण्ड के पानी में अप्ति की शिखाएँ उठती रहती हैं, जीम के आकार की ।

श्रीरामकृष्ण-यह किस तरह होता है ?

अधर—पानी में फॉस्फोरस (Phosphorus) है।

श्रीयुत राम चंदर्जी भी कमरे में आए। श्रीरामकृष्ण अधर से उनकी तारीफ कर रहे हैं। और कह रहे हैं—"राम है, इसीलिए हम लोगों को अधिक चिन्ता नहीं करनी पड़ती। हरीश, लाटू इन्हें वह बुला बुला-कर खिलाया करता है। वे सब कहीं एकान्त में ध्यान करते रहते हैं और राम उन्हें बुला लाता है।"

# परिच्छेद १६

# कीर्तनानन्द में श्रीरामकृष्ण

(१)

## अधर के घर में नरेन्द्रादि भक्तों के संग में ।

श्रीरामकृष्ण अधर के घर के बैठकखाने में भक्तों के साथ बैठें हुए हैं। बैठकखाना दुमंज़ले पर है। श्रीयुत नरेन्द्र, दोनों भाई मुखर्जां, भवनाथ, मास्टर, चुन्नीलाल, हाजरा आदि भक्त श्रीरामकृष्ण के पास बैठें हैं। दिन के तीन बजे होंगे। आज शनिवार है, ६ सितम्बर १८८४।

भक्तगण प्रणाम कर रहे हैं। मास्टर के प्रणाम करने के वादः श्रीरामकृष्ण अधर से पूछते हैं, क्या निताई डाक्टर न आएगा ?

श्रीयुत नरेन्द्र गाएँगे, इसके लिए वन्दोवस्त हो रहा है। तानपूरा वाँधते समय तार टूट गया। श्रीरामकृष्ण ने कहा, अरे यह क्या किया! तब नरेन्द्र अपना तबला ठीक करने लगे। श्रीरामकृष्ण कहते हैं— अरे तुम तबला ठोंक रहे हो पर मुझे तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई मेरे गाल पर चपत मार रहा हो।

कीर्तन के गीत के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है | नरेन्द्र कहा रहे हैं—कीर्तन में ताल-सम आदि कुछ नहीं है, इसीलिए इतना Popular (प्रसिद्ध ) है और लोग उसे पसन्द करते हैं।

श्रीरामकृष्ण-यह त् क्या कह रहा है ? गाना करणापूर्ण होता है, इसलिए लोग इतना चाहते हैं।

नरेन्द्र गा रहे हैं-

- (१) हे दीनशरण! तुम्हारा नाम वड़ा ही मधुर है।
- (२) क्या मेरे दिन व्यर्थ ही चले जायेंगे ? हे नाय ! सदा ही आशा-पथ पर मेरी दृष्टि लगी हुई है।

श्रीरामऋष्ण-( हाजरा से, सहास्य )—इसने पहली भेंट के समय यही गाना गाया था।

नरेन्द्र ने और भी दो-एक गाने गाये। फिर वैष्णवचरण ने एक गाना गाया।

श्रीरामकृष्ण—'ऐ वीणा ! तृ ईश्वर का नाम छे,' यह गाना एक बार गाओ ।

वैष्णवचरण गा रहे हैं---

'ए वीणा, तू ईश्वर का नाम छे। उनके श्रीचरणों को छोड़ तुझे परम-तत्व की प्राप्ति न होगी। उनके नाम से पाप और ताप दूर हो जाते हैं। तू 'हरे कृष्ण' 'हरे कृष्ण' कहती जा। उनकी कृपा होगी तो में भवसागर में फिर न रह जाऊँगा, न उसके लिए मुझे कोई चिन्ता होगी। वीणा, एक ही बार उनका नाम छे; नाम के सिवा और दूसरा अवलम्ब नहीं है। गोविन्ददास कहते हैं, दिन चले जा रहे हैं, सावधान रहना जिससे कि में अपार समुद्र में कहीं वह न जाऊँ।"

गाना सुनते ही श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो गया है। वे उसी आवेश में कहते हैं—'अहा! हरे कृष्ण कहो—हरे कृष्ण कहो।'

यह कहते हुए श्रीरामकृष्ण समाधिमम हो गए। भक्तगण चारी ओर बैठे हुए श्रीरामकृष्ण को देख रहे हैं। कमरा आदिमयों से भर गया है। कीर्तिनिया उस गाने को समाप्त कर एक दूसरा गाना गाने लगा— श्रीगौरांग सुन्दर नव नटवर तप्तकांचनकाय वह गा रहा था, श्रीरामकृष्ण उठकर खड़े हो गये और स्तय करने लगे। फिर बैटकर बाँहें फैलाकर स्वयं उसके पद गा रहे हैं।

गाते ही गाते श्रीरामकृष्ण को फिर भावावेश हो गया। सिर खुकाये हुए समाधिलीन हो गये। सामने तिकया पड़ा हुआ है, उस पर सिर झुककर ढुलक गया है। कीर्तिनिया फिर गा्रहे हैं—

"हरिनाम के सिवा संसार में और कौन सा धन है? मधाई, मधुर स्वर से तू उनके नाम का कीर्तन कर । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।"

कीर्तनिया ने एक गाना और गाया। श्रीरामकृष्ण प्रेमोन्मत्त हो गये, चत्य कर रहे हैं। वह अपूर्व नृत्य देखंकर नरेन्द्र आदि भक्तगण स्थिर न रह सके। सब श्रीरामकृष्ण के साथ नृत्य करने लगे।

नृत्य करते हुए श्रीरामकृष्ण को समाधि हो रही है। उस समय उनकी अन्तर्दशा हो गई। जन्नान वन्द हो गई। सर्वांग स्थिर हो गया। अक्तगण उन्हें घेरकर नाच रहे हैं—प्रेमोन्मत्त की तरह।

कुछ प्राकृत दशा में आते ही श्रीरामकृष्ण ने गाना शुरू किया। आज अधर का बैठकखाना श्रीवास का आँगन हो रहा है। हरिनाम की ध्विन सुनकर आम सड़क पर कितने ही आदमी एकत्र हो गये हैं।

भक्तों के साथ वड़ी देर तक नृत्य करके श्रीरामकृष्ण ने आसन श्रहण किया । भावावेश अब भी है । उसी अवस्था में नरेन्द्र से कह रहे हैं, '' वही गाना गा, 'माँ, मुझे पागल कर दे।'" श्रीरामकृष्ण की आज्ञा पाकर नरेन्द्र ने गाया—'माँ, मुझे पागल कर दे।' श्रीरामकृष्ण ने एक दूसरा गाना—'चिदानन्द सिन्धुनीरे'— गाने के लिए कहा। नरेन्द्र गा रहे हैं—

"चिदानन्द सिन्धु में प्रेमानन्द की तरंगें उठ रही हैं। वह महा-भाव है, उस रसलीला की माधुरी का मैं क्या वर्णन कहूँ! महायोग में सब कुछ एकाकार हो गया। देश-काल की सीमा, भेदाभेद, सब दूर हो गए। अब आनन्द में मस्त होकर बाहुओं को उठा, मन! उनके नाम का कीर्तन कर।"

श्रीरामकृष्ण—(नरेन्द्र से)—और 'चिदाकादा' वाला ?—नहीं, रहे, वह वड़ा लम्बा है, न ? अच्छा धीरे-धीरे सही।

नरेन्द्र ने वह गाना भी गाया । श्रीरामकृष्ण ने एक और गाना गाने के लिए कहा, उसे भी गाया ।

श्रीरामकृष्ण और मक्तगण ज्रा विश्राम कर रहे हैं। नरेन्द्र ने धीरे धीरे श्रीरामकृष्ण के कानों में कहा—'आप वह गाना ज़रा गाइयेगा?' श्रीरामकृष्ण ने कहा, मेरा गला बैठ गया है। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, कौनसा गाना ? नरेन्द्र—'भुवनरंजनरूप'। श्रीरामकृष्ण ने धीरे धीरे गाकर नरेन्द्र को सुना दिया।

(२)

### श्रीरामऋण तथा भक्त का जाति-विचार ।

गाना समात हो गया। नरेन्द्र, भवनाथ आदि भक्तगण श्रीरामकृष्ण से वार्तालाप कर रहे हैं। हँसते हुए कह रहे हैं, हाजरा नाचा था।

नरेन्द्र-( सहास्य )-- जी हाँ, धीरे धीरे !

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )-धीरे धीरे ?

नरेन्द्र-( सहास्य )-- उसका तोंद भी नाचता था ! ( सब हँसते हैं । )

शशथर जिस मकान में हैं, उस मकान में श्रीरामकृष्ण के निमंत्रण की वात हो रही है।

नरेन्द्र—मकानवाला खिलायेगा ?

श्रीरामकृष्ण—सुना है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, छुना है।

नरेन्द्र—इसीलिए जिस दिन शशधर से आपकी प्रथम भेट हुई थी, उस दिन उसके छुए हुए गिलास से आपने पानी नहीं पिया। आपने कैसे पहचाना कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है !

श्रीरामक्रण-( सहास्य )—हाजरा एक घटना और जानता है। उस देश में—सिहोड़ में—हृदय के घर में वह हुई थी।

हाजरा—वह एक वैष्णव है—मेरे साथ आपके दर्शन करने आया या | ज्योंही आकर वैटा कि आप उसकी ओर पीठ फेरकर वैट गए |

श्रीरामकृष्ण—सुना, अपनी मौसी से फँसा था—पीछे से पता चला। (नरेन्द्र से) पहले त् कहता था, ये सब मेरे मन के विकार हैं।

नरेन्द्र—में तब जानता थोड़े ही था। अत्र तो कई बार देखा— सब मिलते हैं।

नरेन्द्र के कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीसमक्रण भावाक्या में लोगों का अन्तर भी देख छेते हैं। इसी की उन्होंने कितनी ही बार परीक्षा छी है।

भा. २, १७

श्रीरामकृष्ण और भक्तों की सेवा के लिए अधर ने बड़ा इन्तजामा किया है । उन्होंने भोजन के लिए सबको बुलाया ?

महेन्द्र और प्रियनाथ मुखर्जी के दोनों भाइयों से श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, क्यों जी, तुम भोजन करने न चलोगे ?

उन्होंने विनयपूर्वक कहा--जी, हमें अब रहने दीजिये।

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )—ये लोग सब कुछ करते हैं। वस इतने ही से इन्हें संकोच है।

"एक औरत के जेटों के नाम हिर और कृष्ण थे। उसे हिरिनाम तो करना ही होगा। उधर 'हरे कृष्ण' कहने से जेटों के नाम आते थे। इसलिए वह जपती थी—

> 'करे पृष्ट, करे पृष्ट, पृष्ट पृष्ट करे करे करे राम, करे राम, राम राम करे करे।'

अधर जाति के स्वर्णविणक थे। इसीलिए कोई-कोई ब्राह्मण भक्त उनके यहाँ हमोजन करते हुए संकोच करते थे। कुछ दिन बाद जब उन्होंने देखा, श्रीरामकृष्ण स्वयं भोजन कर रहे हैं, तब उनका वह भाव दूर हो गया।

रात के ९ बजे नरेन्द्र, भवनाथ आदि मक्तों के साथ आनन्द-पूर्वक श्रीरामकृष्ण ने भोजन किया ।

अब बैठकखाने में आकर विश्राम कर रहे हैं। फिर दक्षिणेश्वर छौटने का उद्योग होने लगा।

कल रविवार है। दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण के आनन्द के लिए मुखर्जी भ्राताओं ने कीर्तन का बन्दोबस्त किया है। श्यामदास कीर्तनिये न्का गाना होगा। श्यामदास को अपने यहाँ बुलाकर राम ने कीर्तन -सीखा था।

> श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र से कल दक्षिणेश्वर जाने के लिए कह रहे हैं। श्रीरामकृष्ण-(नरेन्द्र से)—कल जाना, अच्छा ? नरेन्द्र—अच्छा, जाने की कोशिश करूँगा। श्रीरामकृष्ण—स्नान-भोजन वहीं करना।

"ये (मास्टर) भी जायेंगे अगर कोई अङ्चन न हो। (मास्टर्से) जुम्हारी बीमारी तो अब अच्छी हो गई है न ?—अब पण्यवाली व्यवस्था तो नहीं है ?"

मास्टर--जी नहीं-में भी जाऊँगा।

नित्यगोपाल वृन्दावन में हैं। कई दिन हुए, चुन्नीलाल वृन्दावन से लौटे हैं। श्रीरामकृष्ण उनसे नित्यगोपाल का हाल पूछ रहे हैं। अब दक्षिणेश्वर चलने की तैयारी होने लगी। मास्टर ने भूमिष्ठ हो उनके नादपद्यों में माथा टेककर प्रणाम किया।

श्रीरामक्रण ने स्नेहपूर्वक उनसे कहा, तो अब जाओ। (नरेन्द्रादि भक्तों से सस्नेह)—
"नरेन्द्र, भवनाथ, तुम लोग जाना।"

नरेन्द्र, भवनाथ आदि भक्तों ने भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम किया। उनके अपूर्व कीर्तनानन्द और भक्तों के साथ सुन्दर नृत्य की याद करते हुए भक्तगण घर छोटे।

आज भादों की कृष्ण प्रतिपदा, चांदनी रात है। श्रीरामकृष्ण भवनाथ, हाजरा आदि भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठकर दक्षिणेश्वर की और जा रहे हैं।

# परिच्छेद १७

# प्रवृत्ति या निवृत्ति ?

(१)

दक्षिणेश्वर में राम, बाबूराम आदि भक्तों के संग में ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में, अपने उसी कमरे में छोटी खाट पर भक्तों के साथ बैठे हैं। दिन के ग्यारह बजे होंगे, अभी उन्होंने मोजन नहीं किया।

कल शनिवार को श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ श्रीयुत अधर सेन के यहाँ गये थे। नाम-संकीर्तन के महोत्सव द्वारा भक्तों का जीवन सफल कर आये थे। आज यहाँ श्यामदास का कीर्तन होगा। श्रीरामकृष्ण को कीर्तनानन्द में देखने के लिए बहुत से भक्तों का समागम हो रहा है।

पहले बाबूराम, मास्टर, श्रीरामपुर के बाह्मण, मनोमोहन, भवनाथ, किशोरीलाल आये; फिर चुन्नीलाल, हरिपद, दोनों मुखर्जां भ्राता, राम, सुरेन्द्र, तारक, अधर और निरंजन आये। लाटू, हरीश और हाजरा आजकल दक्षिणेश्वर में ही रहते हैं। श्रीयुत रामलाल काली की पूजा करते हैं और श्रीरामकृष्ण की भी देखरेख रखते हैं। श्रीयुत राम चन्नवर्ती पर विष्णुमन्दिर की पूजा का भार है। लाटू और हरीश, दोनों श्रीरामकृष्ण की सेवा करते हैं। आज रविवार है, ७ सितम्बर १८८४।

मास्टर के आकर प्रणाम करने पर श्रीरामकृष्ण ने पूछा, नरेन्द्र नहीं आया ? उस दिन नरेन्द्र नहीं आ सके । श्रीरामपुर के ब्राह्मण, रामप्रसाद के गाने की किताब लेते आये हैं और उसी पुस्तक से गाने पढ़-पढ़कर श्रीरामकृष्ण को सुना रहे हैं।

श्रीरामऋष्ण—हाँ पढ़ो ।

व्राह्मण एक गीत पढ़कर सुनाने छगे। उसमें लिखा था—माँ, वस्त्र धारण करो।

श्रीरामकृष्ण—यह सब रहने दो, विकट गीत । ऐसा कोई गीत पढ़ो जिसमें भक्ति हो ।

ब्राह्मण—कौन कहे कि काली कैसी है, पड्दर्शनों को भी जिसके दर्शन नहीं होते।

श्रीरामकृष्ण-(मास्टर से)—कल अधर सेन के यहाँ भावावस्था में एक ही तरह बैठे रहने के कारण पैरों में दर्द होने लगा था । इसीलिए चाबूराम को ले जाया करता हूँ । सहृदय है ।

यह कहकर श्रीरामऋष्ण गाने लगे---

"ऐ सिख री, में अपना हृदय किसके पास खोलूँ—मुझे बोलना मना जो है। बिना किसी ऐसे को पाए जो मेरी व्यथा समझ सके, में तो मरी जा रही हूँ। केवल उसकी आँखों में आँखें डालकर मुझे अपने हृदय के प्रेमी का मिलन प्राप्त हो जायगा—परन्तु ऐसा तो कोई विरला ही होता है जो आनन्द-सागर में निरन्तर बहता रहे।

"ये सब वाउलों (एक सम्प्रदाय) के गीत हैं।

"शाक्त मत में सिद्ध को कौल कहते हैं, वेदान्त के मत से परमहंस करते हैं। वाउल-वैणवों के मत में साई कहते हैं—साई अन्तिम सीमा है। "बाउल जब सिद्ध हो जाता है तब साई होता है। तब सब अमेद हो जाता है। आधी माला गी के हाड़ों की और आधी तुलसी की पहनता है। 'हिन्दुओं का नीर और मुसलमानों का पीर' बन जाता है।

"साई जो होते हैं, वे अलख जगाया करते हैं। इसे वैदिक मत से ब्रह्म कहते हैं; वे लोग कहते हैं—अलख | जीवों के सम्बन्ध में कहते हैं, अलख से आते हैं और अलख में जाते हैं। अर्थात् जीवात्मा अव्यक्त से आता है और अव्यक्त में ही लीन हो जाता है।

"वे लोग पूछते हैं, हवा की खबर जानते हो. १

"अर्थात् कुण्डलिनी के जागने पर, इड़ा, पिंगला और सुपुमा के भीतर से जो महावायु चढ़ती है उसकी खबर है ?

"पूछते हैं, किस पैठ में हो ?—छः पैठ —छहों चक हैं।

"अगर कोई कहे कि पांचवें में है, तो समझना चाहिए कि विशुद्ध चक तक मन की पहुँच है ।

(मास्टर से) "तब निराकार के दर्शन होते हैं, जैसा गीत में है।" यह कहकर श्रीरामकृष्ण कुछ स्वर करके कह रहे हैं—"उसकें कर्ष्य भाग में कमल में आकाश है, उस आकाश के अवरुद्ध हो जानें पर सब कुछ आकाश हो जाता है।

"एक बाउल आया था। मैंने उससे पूछा, 'क्या तुम्हारा रस का काम हो गया?—कड़ाही उतर गई?' रस को जितना ही जलाओंगे, उतना ही Refine (साफ़) होगा। पहले रहता है ईख का रस—फिर होती है राव—फिर उसे जलाओ—तो होती है चीनी—और फिर मिश्री। धीरे धीरे और भी साफ हो रहा है।

# प्रवृत्ति या निवृत्ति ?

"कड़ाही कब उतरेगी, अर्थात् साधना की समाप्ति कब होगी ?— जब इन्द्रियाँ जीत ली जायेंगी । जैसे जोंक पर नमक छोड़ने से वे आप ही छूटकर गिर जाती हैं वैसे ही इन्द्रियाँ भी शिथिल हो जायेंगी। स्त्री के साथ रहता है, पर वह रमण नहीं करता।

"उनमें बहुत से लोग राधातंत्र के मत से चलते हैं। पाँचों तत्व लेकर साधना करते हैं—पृथ्वीतत्व, जलतत्व, अमितत्व, वायुतत्व, आकाशतत्व,—मल,मूत्र, रज, वीर्य, ये सब तत्व ही हैं। ये साधनाएँ वड़ी घृणित हैं; जैसे पाखाने के भीतर से घर में प्रवेश करना।

"एक दिन में दालान में मोजन कर रहा था। घोषपाड़ा के मत का एक आदमी आया। आकर कहने लगा—'तुम स्वयं खाते हो या किसी को खिलाते हो?' इसका यह अर्थ है जो सिद्ध होता है, वह अन्तर में ईश्वर देखता है।

"जो लोग इस मत से सिद्ध होते हैं, वे दूसरे मत के लोगों को 'जीव' कहते हैं। विजातीय मनुष्यों के सामने बातचीत नहीं करते। कहते हैं, यहाँ 'जीव' हैं!

"उस देश में मैंने इस मत को माननेवाली एक स्त्री देखी है। उसका नाम सरी (सरस्वती) पायर है। इस मत के लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ तो भोजन करते हैं, परन्तु दूसरे मत वालों के यहाँ नहीं खाते। मिछक परानेवालों ने सरी पायर के यहाँ तो भोजन किया, परन्तु हृदय के यहाँ नहीं खाया। कहते हैं, ये सब 'जीव' हैं! (सब हुँसते हैं।)

"में एक दिन उसके यहाँ हृदय के साथ घूमने गया था। तुलसी के पेड़ खूब लगाये हैं। उसने चना-चिडड़ा दिया, मेंने थोड़ा सा खाया, हृदय तो बहुत सा खा गया—फिर बीमार भी पड़ा! "वे लोग सिद्धावस्था को सहज अवस्था कहते हैं। एक दर्ज के आदमी हैं। वे 'सहज सहज' चिछाते फिरते हैं। वे सहज अवस्था के दो लक्षण बतलाते हैं। एक यह कि देह में कृष्ण की गन्ध भी न रहेगी और दूसरा यह कि पद्म पर भौंरा बैठेगा, परन्तु मधुपान न करेगा। कृष्ण की गन्ध भी न रह जायगी, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर के भाव सब अन्तर में ही रहेंगे, बाहर कोई लक्षण प्रकट न होगा—नाम का जप भी न करेगा। दूसरे का अर्थ है, कामिनी और कांचन की आसिक का त्याग—जितेन्द्रियता।

"वे लोग ठाकुर-पूजन, मूर्तिपूजन, यह सब पसन्द नहीं करते— जीत-जागता आदमी चाहते हैं। इसीलिए उनके एक दर्जे के आदिमयों को कर्तामजा कहते हैं। कर्तामजा अर्थात् जो लोग कर्ता को—गुरु को—ईश्वर समझते और इसी भाव से उनकी पूजा करते हैं।"

( ? )

## श्रीरामकृष्ण और सर्वधर्मसमन्वय ।

श्रीरामकृष्ण-देखां, कितने तरह के मत हैं। जितने मत उतने पथ। अनन्त मत हैं और अनन्त पथ हैं।

भवनाथ-अव उपाय क्या है ?

श्रीरामकृष्ण— एक को बलपूर्वक पकड़ना पड़ता है। छत पर जाने की चाह है, तो जीने से भी चढ़ सकते हो; बाँस की सीढ़ी लगाकर भी चढ़ सकते हो; रस्सी की सीढ़ी लगाकर, सिर्फ रस्सी पकड़कर या केवल एक वास के सहारे, किसी भी तरह से छत पर पहुँच सकते हो, परन्तु एक पैर इसमें और दूसरा उसमें रखने से नहीं होता। एक को दृढ़ भाव से पकड़े

-रहना चाहिए । ईश्वर-लाभ करने की इच्छा हो तो एक ही रास्ते पर -चलना चाहिए।

"और दूसरे मतों को भी एक एक मार्ग समझना। यह भाव न हो कि मेरा ही मार्ग ठीक है, और सब झुठ हैं; द्वेष न हो।

" अच्छा, में किस मार्ग का हूँ ? केशव सेन कहता था, आप हमारे मत के हैं — निराकार में आ रहे हैं। शशधर कहता है, ये हमारे हैं; विजय भी कहता है, ये हमारे मत के हैं।"

श्रीरामकृष्ण सभी मार्गों से साधना करके ईश्वर के निकट पहुँचे थे; इसलिए सब लोग उन्हें अपने ही मत का आदर्श मानते थे।

श्रीरामकृष्ण मास्टर आदि दो-एक भक्तों के साथ पंचवटी की ओर जा रहे हैं —हाथ मुँह धोएँगे । दिन के वारह वजे का समय है । अव ज्वार आनेवाली है । देखने के लिए श्रीरामङ्गण पंचवटी के रास्ते पर अतीक्षा कर रहे हैं ।

भक्तों से कह रहे हैं—"ज्वार और भाटा कितने आश्चर्य के विषय हैं!

"परन्तु एक बात देखो, समुद्र के पास ही निद्यों में ज्वार-भाटा होते हैं। परन्तु समुद्र से बहुत दूर होने पर उसी नदी में ज्वार-भाटा नहीं होता, बिन्क एक ही ओर बहाव रहता है। इसका क्या अर्थ ?—इस भाव का अपने आध्यात्मिक जीवन पर आरोप करो। जो छोग ईस्वर के बहुत पास पहुँच जाते हैं, उन्हीं में भिक्त और भाव होता है। और, किसी किसी को-ईश्वरकोटि को-महाभाव, प्रेम, यह सब होता है।

( मास्टर ते ) "अच्छा, ज्वार-भाटा क्यों होते हैं ? "

मास्टर—अंग्रेजी ज्योतिष-शास्त्र में लिखा है, सूर्य और चन्द्र के आकर्षण से ऐसा होता है।

यह कहकर मास्टर मिट्टी में रेखाएँ खींचकर सूर्य और चन्द्र की। गित बतलाने लगे। थोड़ी देर तक देखकर श्रीरामकृष्ण ने कहा—बस रहने दो, मेरा माथा घूमने लगा।

बात हो ही रही थी कि ज्वार आने की आवाज़ होने लगी। देखते ही देखते जलोच्छ्वास का घोर शब्द होने लगा। ठाकुरमन्दिर की तटभूमि में टकराता हुआ बड़े बेग से पानी उत्तर की ओर चला गया। श्रीरामकृष्ण एक नज्र से देख रहे हैं। दूर की नाव देखकर बालक की तरह कहने लगे, देखो देखो—अब उस नाव की क्या हालत होती है!

श्रीरामकृष्ण मास्टर से बातचीत करते हुए पंचवटी के विलक्षणः नीचे पहुँच गये | उनके हाथ में एक छाता था, उसे पंचवटी के चब्तरे पर रख दिया | नारायण को वे साक्षात् नारायण देखते हैं, इसिए बहुत प्यार करते हैं | नारायण स्कूल में पढ़ता है | इस समय श्रीरामकृष्ण उसी की बातचीत कर रहे हैं |

श्रीरामकृष्ण—नारायण को देखा है तुमने ? कैसा स्वभाव है ! क्या लड़के, वच्चे, बूढ़े सबसे मिलता है । विशेष शक्ति के बिना यह बात नहीं होती । और सब लोग उसे प्यार करते हैं । अच्छा, क्या वह यथार्थ ही सरल है ?

मास्टर — जी हाँ, जान तो ऐसा ही पड़ता है। श्रीरामकृष्ण—सुना, तुम्हारे यहाँ जाता है। मास्टर—जी हाँ, आया था। श्रीरामकृष्ण—क्या एक रुपया तुम उसे दोगे या काली से कहूँ हैं: मास्टर—अच्छा तो है, मैं ही दे हूँगा।

श्रीरामकृष्ण — बड़ा अच्छा है । जो ईश्वर के अनुरागी हैं उन्हें देना अच्छा है । इससे धन का सदुपयोग होता है । सब रुपये संसार को सौंपने से क्या होगा ?

किशोरीलाल के लड़के-बच्चे हो गये हैं । वेतन कम पाता है इससे पूरा नहीं पड़ता । श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं—''नारायण कहता या, किशोरीलाल के लिए एक नौकरी ठीक कर दूँगा । नारायण को यह बात याद दिलाना।"

मास्टर पंचवटी में खड़े हुए हैं। श्रीरामकृष्ण कुछ देर बाद झाऊ-तल्ले से लौटे। मास्टर से कह रहे हैं — ज़रा बाहर एक चटाई बिछाने के लिए कहो, मैं थोड़ी देर बाद जाता हूँ, लेटूँगा।

श्रीरामकृष्ण कमरे में पहुँचकर कह रहे हैं — तुममें से किसी को छाता छे आने की बात याद नहीं रही। (सब हँसते हैं।) जल्दबाज़ आदमी पास की चीज़ भी नहीं देखते। एक आदमी एक दूसरे के यहाँ कोयछे में आग सुलगाने के लिए गया था, और इधर उसके हाथ में लालटेन जल रही थी।

"एक आदमी अंगीछा खोज रहा या, अन्त में वह उसी के कन्के. पर पड़ा हुआ मिला!"

श्रीरामकृष्ण के लिए काली का अन्न-भोग लाया गया। श्रीराम-कृष्ण प्रसाद पाएँगे। दिन के एक बजे का समय होगा। वे भोजन करके ज्या विश्राम करेंगे। भक्तगण कमरे में बैठे ही रहे। समझाने पर वे बाहर जाकर बैठे । हरीश, निरंजन और हरिपद पाकशाला में प्रसाद पाएँगे। श्रीरामकृष्ण हरीश से कह रहे हैं, अपने लिए थोड़ा सा अमरस लेते जाना।

श्रीरामऋष्ण विश्राम करने छगे। वावूराम से कहा, "वाबूराम, ज़रा मेरे पास आ।" वाबूराम पान छगा रहे थे, कहा, "मैं पान छगा रहा हूँ।"

श्रीरामकृष्ण—रख उधर, फिर पान लगाना।

श्रीरामकृष्ण विश्राम कर रहे हैं । इधर पंचवटी में और वकुल के पेड़ के नीचे कुछ भक्त बैठे हुए हैं—दोनों भाई मुखर्जी, चुन्नीलाल, हरिपद, भवनाथ और तारक। तारक वृन्दावन से अभी अभी लौटे हैं। भक्तगण उनसे वृन्दावन की बातें सुन रहे हैं। तारक नित्यगोपाल के साथ अब तक वृन्दावन में थे।

## (३) कीतनानन्द में

श्रीरामकृष्ण ज्रा निश्राम कर रहे हैं। क्यामदास माथुर अपने आदिमियों को लेकर कीर्तन गा रहे हैं—'सुखमय सायर (सागर) मरुभूमि मइल, जलद निहारइ चातिक मिर गइल।' श्रीराधा का यह विरह-वर्णन हो रहा है। सुनकर श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो रहा है। वे छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। बाबूराम, निरंजन, राम, मनोमोहन, मास्टर, सुरेन्द्र, भवनाथ आदि मक्त जमीन पर बैठे हैं। गाना जम नहीं रहा है। कोन्नगर के नवाई चैतन्य से श्रीरामकृष्ण कीर्तन करने के लिए कह रहे हैं। नवाई मनोमोहन के चाचा हैं। पेन्शन लेकर कोन्ननर में श्री गंगाजी के तट पर भजन-साधन करते हैं। श्रीरामकृष्ण का प्रायः दर्शन करने आते हैं।

नवाई उच्च कण्ठ से संकीर्तन कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण आसनः छोड़कर चृत्य करने लगे। साथ ही नवाई और भक्तगण उन्हें घेरकर चृत्य करने लगे। कीर्तन खूच जम गया। महिमाचरण भी श्रीरामकृष्णः के साथ चृत्य कर रहे हैं।

कीर्तन हो जाने पर श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैठे । हरिनामः के बाद अब आनन्दमयी का नाम छे रहे हैं । श्रीरामकृष्ण भावपूर्ण हैं । नाम छेते हुए ऊर्ध्वदृष्टि हो रहे हैं ।

गाना—"माँ आनन्दमयी होकर मुझे निरानन्द न करना।"
गाना—" उसका चिन्तन करने पर भाव का उदय होता है।
जैसा भाव होता है, फल भी वैसा ही मिलता है। इसकी जड़ विश्वास
है। जो कालो का भंक्त है, उसे तो जीवन्मुक्त कहना चाहिए। वह
सदा ही आनन्द में रहता है। अगर उनके चरणहपी सुधा-सरोवर में
चित्त लगा रहा तो समझना चाहिए, उसके लिए पूजा, जप, होम,
चिल, ये सब कुछ भी नहीं हैं।"

श्रीरामकृष्ण ने तीन-चार गाने और गाए। अन्त में जो पद उन्होंने गाया, उसका भाव यह हैं—"मन! आदरणीया स्यामा माँ को यत्नपूर्वक हृदय में रखना। त् देख और में देखूँ, कोई दूसरा उन्हें न देखने पाए।"

यह गाना गाते हुए श्रीरामकृष्ण जैसे खड़े हो गये। माता के प्रेमा में पागल हो गये। 'आदरणीया स्थामा माँ को हृदय में रखना 'यह हतना अंश बार बार भक्तों को गाकर सुना रहे हैं। श्रीरामकृष्ण गाते हुए बहुत सम रहे हैं। यह देख निरंजन उन्हें पकड़ने के लिए बढ़े। श्रीरामकृष्ण ने मधुर स्वरों में कहा—'मत छू।' श्रीरामकृष्ण को नाचते हुए

देखकर भक्तगण उठकर खड़े हो गये। श्रीरामकृष्ण मास्टर का हाय पकड़कर कहते हैं—'नाच।'

श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए हैं। भाव की पूर्ण मात्रा है—विलकुल मतवाले हैं।

भाव का कुछ उपराम होने पर कह रहे हैं—ॐ ॐ काली! भक्तों में से कितने ही खड़े हैं। महिमाचरण खड़े हुए श्रीरामकृष्ण को "पैखा झल रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—( महिमाचरण से )—आप लोग बैठिये। " आप वेद से ज्रा कुछ सुनाइये।"

महिमाचरण सुना रहे हैं—जय यज्वमान आदि; फिर वे महा-विनर्वाण-तंत्र की स्तुति का पाठ करने लंगे—

"ॐ नमस्ते सर्व ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय ॥ नमोऽद्वैततत्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॥ त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यम् त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम् ॥ त्वमेकं जगत्कर्तृपातृप्रहर्तृ त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पण् ॥ भयानां भयं भीषणं भीषणानाम् गतिः प्राणिनां पावनं पावनानाम् ॥ महोच्चैः पदानां नियन्तृ त्वमेकम् परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम् ॥ वयं त्वां समरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः ॥

## सदेकं निधानं निरालम्बमीशम् भवास्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः ॥"

श्रीरामकृष्ण ने हाथ जोड़कर स्तुति सुनी । पाट हो जाने पर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया । भक्तों ने भी प्रणाम किया ।

कलकत्ते से अधर आये । श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया ।

श्रीरामकृष्ण-( मास्टर से )—आज खूब आनन्द रहा । महिम चकवर्ती भी इधर झक रहा है। कीर्तन में खूब आनन्द रहा—क्यों ?

मास्टर-जी हाँ।

महिमाचरण ज्ञानचर्चा करते हैं। आज उन्होंने कीर्तन किया है, और नाचे भी हैं। श्रीरामकृष्ण इस वात पर आनन्द प्रकट कर रहे हैं।

शाम हो रही है। भक्तों में से बहुतेरे श्रीरामकृष्ण को प्रणाम कर विदा हुए।

#### (8)

## प्रवृत्ति या निवृत्ति ? अधर का कर्म ।

शाम हो गई है। दक्षिणवाले लम्बे बरामदे में और पश्चिम के गोल बरामदे में बत्ती जला दी गई। कुछ देर बाद चन्द्रोदय हुआ। मन्दिर का आंगन, बगीचे के रास्ते, गंगातट, पंचवटी, पेड़ों का ऊपरी हिस्सा, सब कुछ चांदनी में हैंस रहे थे।

श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए भावावेश में माता का स्मरण कर रहे हैं।

अधर आकर बैठे। कमरे में मास्टर और निरंजन भी हैं। श्रीगम-

श्रीरामकृष्ण—अजी, तुम अब आये ! कितना कीर्तन और नृत्यः हो गया । क्यामदास का कीर्तन था—राम के उस्ताद का। परन्तु मुक्ते बहुत अच्छा न लगा । उठने की इच्छा भी नहीं हुई । उस आदमी की बात फिर पीछे से माल्यम हुई । गोपीदास के साथवाले ने कहा, मेरे सिर पर जितने वाल हैं, उतनी उसकी रखेलियाँ हैं ! क्या तुम्हारा काम हुआ ?' (सब हँसते हैं।)

अधर डिण्टी हैं। तीन सौ तनख्वाह पाते हैं। उन्होंने कलकत्ता म्युनिसिपल्टी के वाइस चेयरमैन के लिए अर्ज़ां दी थी। वहाँ हजार रुपये महीने की तनख्वाह है। इसके लिए अधर कलकत्ते के बहुत बड़े-बड़े आदिमियों से मिले थे।

श्रीरामकृष्ण—( मास्टर और निरंजन से )—हाजरा ने कहा था, अधर का काम हो जायगा, तुम जरा माँ से कहो। अधर ने भी कहा था। मैंने माँ से कहा था, 'माँ, यह तुम्हारे यहाँ आया-जाया करता है, अगर उसे जगह मिलनी हो तो दे दो—' परन्तु इसके साथ ही माँ से मैंने यह भी कहा था कि माँ, इसकी बुद्धि कितनी हीन है! ज्ञान और भिक्त की प्रार्थना न करके तुम्हारे पास यह सब चाहता है!

(अधर से) ''क्यों नीच प्रकृति के आदिमियों के यहाँ इतना चक्कर मारते फिरे ? इतना देखा और समझा, सातों काण्ड रामायण पढ़कर सीता किसकी भार्या थी, इतना भी नहीं समझे ?''

अधर संसार में रहने पर इन सबके विना किये काम भी नहीं व चलता । आपने तो मना भी नहीं किया था ।

अश्रामक्रण—निवृत्ति ही अच्छी है, प्रवृत्ति अच्छी नहीं। इस अवस्था के बाद मुझे तनख्वाह के बिल पर दस्तख़त करने के लिए कहा था। मैंने कहा, 'यह मुझसे न होगा। मैं तो कुछ चाहता नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो किसी दूसरे को दे दो।'

"एकमात्र ईश्वर का दास हूँ —और किसका दास वनूँ !

"मुझे खाने की देर होती थी, इसिलए मिलिक ने भोजन पकाने के लिए एक बाह्मण नौकर रख दिया था। एक महीने में एक रूपया दिया था। तब मुझे लज्जा हुई, उसके बुलाने से ही दौड़ना पड़ता था!— खुद जाऊँ वह बात दूसरी है।

''सांसारिक जीवन व्यतीत करने में मनुष्य को न जाने कितने नीच आदिमयों को खुश करना पड़ता है, और उसके अतिरिक्त और भी न जाने क्या क्या करना पड़ता है।

"ऊँची अवस्था प्राप्त होने के पश्चात् तरह तरह के दृश्य मुझे दीख पड़ने लगे। तब माँ से कहा, माँ, यहीं से मन को मोड़ दो जिससे मुझे धनी लोगों की खुशामद न करनी पड़े।

जिसका काम कर रहे हो, उसी का करो । लोग सौ-पचास रूपये कें लिए जी देते हैं, तुम तो तीन सौ महीना पाते हो । उस देश में मेंने डिप्टो देखा था, ईश्वर घोपाल को । सिर पर टोपी—गुस्सा नाक पर; मेंने लड़कपन में उसे देखा था; डिप्टी कुछ कम थोड़े ही होता है!

"जिसका काम कर रहे हो, उसी का करते रहो। एक ही आदमो की नोकरी से जी जब जाता है, फिर पाँच आदिमयों की नौकरी!

"एक स्त्री किसी मुसलमान को देखकर मुग्ध हो गई यी, उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। मुसलमान, आदमी अच्छा या, प्रकृति का साधु था। उसने कहा,—'में पेशान कहाँगा, अपनी हण्डी ले आकें।' उस स्त्री ने कहा—'हण्डी तुम्हें यहीं मिल जायगी, में हूँगी तुम्हें हण्डी।' उसने कहा—'ना, सो बात नहीं होगी! जिस हण्डी के पास मैंने एक दफ़ें शर्म खोई, इस्तेमाल तो मैं उसी का कहँगा,—नई हण्डी के पास दोबारा वेईमान न हो सकूँगा।' यह कहकर वह चला गया। औरत की भी अक्ल दुस्त हो गई; हण्डी का मतलब वह समझ गई।"

पिता का वियोग हो जाने पर नरेन्द्र को बड़ी तकलीफ हो रही है। माता और भाइयों के भोजन-वस्त्र के लिए वे नौकरी की तलाश कर रहे हैं। विद्यासागर के वहूबाजार वाले स्कूल में कुछ दिनों तक उन्होंने प्रधान शिक्षक का काम किया था।

अधर-अच्छा, नरेन्द्र कोई काम करेगा या नहीं ? श्रीरामकृष्ण—हाँ, वह करेगा । माँ और भाई जो हैं।

अधर—अच्छा, नरेन्द्र की ज़रूरत पचास रुपये से भी पूरी हो सकती है और सौ रुपये से भी उसका काम चल सकता है। अब अगर उसे सौ रुपये मिलें तो वह काम करेगा या नहीं ?

श्रीरामकृष्ण—विषयी लोग धन को आदर करते हैं। वे सोचते हैं, ऐसी चीज और दूसरी न होगी। शम्भू ने कहा,—'यह सारी सम्पत्ति ईश्वर के श्रीचरणों में सौंप जाऊँ, मेरी बड़ी इच्छा है।' वे विषय थोड़े ही चाहते हैं ? वे तो ज्ञान, मिक्त, विवेक, वैराग्य, यह सब चाहते हैं।

"जिय श्रीठाकुर-मन्दिर से गहने चोरी चले गए, तव सेजो बाबू ने कहा—'क्यों महाराज! तुम अपने गहने न बचा सके! हंसेश्वरी देवी को देखो, किस तरह अपने गहने बचा लिये थे!'

" सेजो वाबू ने मेरे नाम एक ताल्डका लिख देने के लिए कहा या | मैंने काली-मन्दिर से उनकी वात सुनी | सेजो वाबू और हृदय एक साथ सलाह कर रहे थे। मेंने सेजो वावू से जाकर कहा, देखो, ऐसा विचार न करो। इसमें मेरा वड़ा नुकसान है।"

अधर—जैसी बात आप कह रहे हैं, सृष्टि के आरम्भ से अब नक ज्यादा से ज्यादा छः ही सात ऐसे हुए होंगे ।

श्रीरासकृष्ण—क्यों, त्यागी हैं क्यों नहीं ? एश्वर्य का त्याग करने से ही होग उन्हें समझ जाते हैं । फिर ऐसे भी त्यागी पुरुष हैं, जिन्हें होग नहीं जानते । क्या उत्तर भारत में ऐसे पवित्र पुरुष नहीं हैं ?

अधर-कलकत्ते में एक को जानता हूँ, वे देवेन्द्र टाकुर हैं।

श्रीरामकृष्ण—कहते क्या हो !—उसने जैसा भोग किया वैसा चहुत कम आदिमयों को नसीय हुआ होगा । जब सेजो बाबू के साथ में उसके वहाँ गया, तब देखा छोटे छोटे उसके कितने ही छड़के थे,—डाक्टर आया हुआ या, नुस्खा लिख रहा या । जिसके आठ छड़के और छपर से छड़कियाँ हैं, वह ईस्वर की चिन्ता न करे तो और कीन करेगा ! इतने ऐस्वर्य का भोग करके भी अगर वह ईश्वर की चिन्ता न करता तो छोग कितना धिकारते !

निरंजन—हारकानाथ ठाकुर का सब कर्ज उन्होंने चुका दिया था। श्रीरामकृष्ण—चल, रख ये सब बातें। अब जला मत। शक्ति के रहते भी जो बाप का किया हुआ कर्ज़ नहीं चुकाता, वह भी कोई आदमी हैं ?

" हाँ, बात यह है कि संसारी लोग बिलकुल ड्वे रहते हैं, उनकी तुलना में वह बहुत अच्छा था—उन्हें शिक्षा मिलेगी।

" यथार्थ त्यागी भक्त और संसारी भक्त में बड़ा अन्तर है। यथार्थ संन्यासी—सद्या त्यागी भक्त—मधुमक्खी की तरह है। मधुमक्खी फूळ को छोड़ और किसी चीज पर नहीं बैठती । मधु को छोड़ और किसी चीज का अहण नहीं करती । संसारी भक्त दूसरी मिनखयों के समान होते हैं जो बिर्फियों पर भी बैठती हैं और सड़े घावों पर भी । अभी देखो तो वे ईश्वरी भावों में मझ हैं, थोड़ी देर में देखो तो कामिनी और कांचन को लेकर मतवाले हो जाते हैं।

"सचा त्यागी भक्त चातक के समान होता है। चातक स्वाति नक्षत्र के जल को छोड़ और पानी नहीं पीता, सात समुद्र और तेरह निद्याँ भले ही भरी रहें। वह दूसरा पानी हरगिज नहीं पी सकता। सचा भक्त कामिनी और कांचन को छू भी नहीं सकता, पास भी नहीं रख सकता, क्योंकि कहीं आसक्ति न आ जाय।"

(4)

चैतन्यदेव, श्रीरामऋष्ण और लोकमान्यता।

अधर—चैतन्य ने भी भोग किया था। श्रीरामकृष्ण—(चौंककर)—क्या भोग किया था? अधर—उतने बड़े पण्डित थे, कितना मान था!

श्रीरामकृष्ण—दूसरों की दृष्टि में वह मान था, उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं था।

''मुझे तुम जैसा डिप्टी माने अथवा यह छोटा निरंजन, मेरे लिए दोनों। एक है, सच कहता हूँ। एक धनी आदमी मेरे वश में रहे, ऐसा भाव मेरे मन में नहीं पैदा होता। मनोमोहन ने कहा है, 'सुरेन्द्र कहता था, राखाल इनके (श्रीरामकृष्ण के) पास रहता है, इसका दावा हो सकता है।' मैंने कहा, कौन है रे सुरेन्द्र? जिसकी दरी और तिकया यहाँ है, और जो दस कपया महीना देता है, उसकी इतनी हिम्मत कि वह ऐसी बार्ते कहे दे?" अधर--क्या दस रुपये प्रति महीना देते हैं ? .

श्रीरामकृष्ण—दस रुपये में दो महीने का खर्च चलता है। कुछ भक्त यहाँ रहते 'हें, वह भक्तों की सेवा के लिए खर्च देता है। यह उसी के लिए पुण्य है, इसमें मेरा क्या है ? में राखाल और नरेन्द्र आदि को प्यार करता हूँ तो क्या किसी अपने लाम के लिए ?

मास्टर-यह प्यार माँ के प्यार की तरह है।

श्रीरामकृष्ण—माँ फिर भी इस आशा से बहुत कुछ करती है कि नौकरी करके खिलाएगा | में जो इन्हें प्यार करता हूँ, इसका कारण यह है कि में इन्हें साक्षात् नारायण देखता हूँ—यह बात की बात नहीं है ।

(अधर से) "सुनो, दिया जलाने पर कीड़ों की कमी नहीं रहती। उन्हें पा लेने पर फिर वे सब बन्दोबस्त कर देते हैं, कोई कमी नहीं रह जाती। वे जब हृदय में आ जाते हैं, तब सेवा करनेवाले बहुत इकडे हो जाते हैं।

"एक कम उम्र संन्यासी किसी गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए गया। वह जनम से ही संन्यासी था। संसार की बातें कुछ न जानता था। गृहस्थ की एक युवती लड़की ने आकर भिक्षा दी। संन्यासी ने कहा, 'माँ, इसकी छाती पर कितने बड़े-बड़े फोड़े हुए हैं?' उस लड़की की माँ ने कहा, 'नहीं महाराज, इसके पेट से बचा होगा, बच्चे को दूध पिलाने के लिए देश्वर ने इसे स्तन दिये हैं,—उन्हीं स्तनों का दूध बच्चा पीयेगा।' तब संन्यासी ने कहा, 'फिर सोच किस बात की है? में अब क्यों भिक्षा माँगूँ ? जिन्होंने मेरी मृष्टि की है, वे ही मुझे खाने को भी देंगे।'

"मुनो, जिस यार के लिए सब कुछ छोड़कर स्त्री चली आई है, उससे भीका आने पर वह अवस्य कह सकती है कि तेरी छाती पर चढ़कर भोजन-वस्त्र हुँगी। "न्यांगटा कहता या कि एक राजा ने सोने की थाली और सोने के गिलास में साधुओं को भोजन कराया था। काशी में मैंने देखा, बड़े बड़े महन्तों का बड़ा मान है—कितने ही पश्चिम के अमीर हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़े थे और कह रहे थे—कुछ आज्ञा हो।

"परन्तु जो सचा साधु है—यथार्थ त्यागी है, वह न तो सोने की याली चाहता है और न मान | परन्तु यह भी है कि ईश्वर उनके लिए किसी बात की कमी नहीं रखते | उन्हें पाने के लिए प्रयत्न करते हुए जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वे पूरी कर देते हैं |

"आप हाकिम हैं — क्या कहूँ — जो कुछ अच्छा समझो, वही करो । मैं तो मूर्ख हूँ ।"

अधर—(हँसते हुए, मक्तों से)-क्या ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं ? श्रीरामकृष्ण—( सहास्य )—निवृत्ति ही अच्छी है । देखो न, मैंने दस्तखत नहीं किये । ईश्वर ही वस्तु हैं और सब अवस्तु ।

हाजरा भक्तों के पास जमीन पर आकर बैंठे । हाजरा कभी कभी 'सोऽहम्-सोऽहम्' किया करते हैं। वे लाटू आदि भक्तों से कहते हैं,— 'उनकी पूजा करके क्या होता है ? उन्हीं की वस्तु उन्हें दी जाती है।" एक दिन उन्होंने नरेन्द्र से भी यही बात कही थी। श्रीरामकृष्ण हाजरा से कह रहे हैं—

" लाटू से मैंने कहा था, कौन किसकी भक्ति करता है।" हाजरा—भक्त आप ही अपने को पुकारता है।

श्रीरामकृष्ण—यह तो बड़ी ऊँची वात है। महाराज बिल से वृन्धा-चिल ने कहा था, तुम ब्रह्मण्य देव को क्या धन दोगे ?

"तुम जो कुछ कहते हो, उसी के लिए साधन-भजन तथा उनके नाम और गुणों का कीर्तन है। "अपने भीतर अगर अपने दर्शन हो जायँ तब तो सब हो गया। उसके देखने के लिए ही साधना की जाती है। और उसी साधना के लिए शरीर है। जब तक सोने की मूर्ति नहीं ढल जाती तब तक मिट्टी के साँचे की ज़रूरत रहती है। सोने की मूर्ति के बन जाने पर मिट्टी का साँचा फेंक दिया जाता है। ईश्वर के दर्शन हो जाने पर शरीर का त्याग किया जा सकता है।

"वे केवल अन्तर में ही नहीं हैं, वाहर भी हैं। काली-मन्दिर में माँ ने मुझे दिखाया, सब कुछ चिन्मब है। माँ स्वयं सब कुछ बनी हैं—प्रतिमा, में, पूजा की चीजें, पत्थर—सब चिन्मब हैं।

"इसका साक्षात्कार करने के लिए ही साधन-भजन, नाम-गुण-कीर्तन आदि सब हैं। इसके लिए ही उन्हें भिक्त करना है। वे लोग (लादू आदि) अभी साधारण भावों को लेकर हैं—अभी उतनी कँची अवस्था नहीं हुई। वे लोग भिक्त लेकर हैं। और उनसे 'सोऽहम्' आदि वातें मत कहना।"

अधर और निरंजन जलपान करने के लिए वरामदे में गये। मास्टर श्रीरामकृण के पास जमीन पर बैठे हुए हैं।

अधर-(सहास्य)—हम लोगों की इतनी वातें हो गई, ये (मास्टर) तो कुछ भी न बोले ।

श्रीरामकृष्ण—केदाव के दल का एक लड़का—वह चार परीक्षाएँ पास कर चुका या—सबको मेरे साथ तर्क करते हुए देखकर वस मुस्कराता था और कहता था, इनसे भी तर्क ! मेने केदाव सेन के यहाँ एक बार और उसे देखा था, परन्तु तब उसका वह चेहरा न रह गया था।

विष्णुमन्दिर के पुजारी राम चकवतीं श्रीरामकृष्ण के कमरे में आये। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं—''देखो राम! तुमने क्या दयाल ते मिश्री की वात कही है?—नहीं-नहीं, इसके कहने की ज़रूरत नहीं है। वहीं वहीं वातें हो गई है।''

रात में श्रीरामकृष्ण काली के प्रसाद की दो-एक पूड़ियाँ तथा सूजी की खीर खाते हैं। श्रीरामकृष्ण जमीन पर, आसन पर प्रसाद पाने के लिए बैठे। पास ही मास्टर बैठे हुए हैं, लाटू भी कमरे में हैं। मक्तरण संदेश तथा कुछ मिठाइयाँ ले आये थे। एक संदेश लेते ही श्रीरामकृष्ण ने कहा, यह किसका संदेश है ? इतना कहकर खीरवाले कटोरे से निकालकर उन्होंने वह नीचे डाल दिया। (मास्टर और लाटू से)—"यह मैं सब जानता हूँ। आनंद चटर्जी का लड़का ले आया है जो घोषपाड़ा-वाली औरत के पास जाता है।" लाटू ने एक दूसरी क्यीं देने के लिए पूछा।

श्रीरामकृष्ण-किशोरी लाया है।

लाटू-विया इसे दूँ ?

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )—हाँ I

मास्टर अंग्रेजी पढ़े हुए हैं। श्रीरामकृष्ण उनसे कहने लगे-

"सब लोगों की चीज़ें नहीं खा सकता। क्या यह सब तुम मानते हो ?"

मास्टर—देखता हूँ, सब धीरे धीरे मानना पड़ेगा।

श्रीरामकृष्ण—हाँ।

श्रीरामक्षण पश्चिमवाले गोल बरामदे में हाथ धोने के लिए गये। मास्टर हाथ पर पानी छोड़ रहे हैं।

शरत्काल है। चाँद' निकला हुआ है। आकाश निर्मल है। भागीरथी का हृदय स्वच्छ दर्पण के समान झलक रहा है; भाटा का समय है; भागीरथी दक्षिण की ओर वह रही हैं; मुँह घोते हुए श्रीरामकृणा मास्टर से कह रहे हैं—'तो नारायण को रुपया दीगे न ?' मास्टर—'जी हाँ, जैसी आज्ञा, ज़रूर दूँगा।'

# परिच्छेद १८

# साधना तथा साधुसंग

(१)

' ज्ञान, अज्ञान के परे चले जाओ । ' शशधर का शुष्क ज्ञान ।

श्रीरामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद अपने कमरे में विश्राम कर -रहे हैं। कुछ भक्त भी बैठे हुए हैं। आज नरेन्द्र, भवनाथ आदि भक्त कल-कक्त से आये हैं। दोनों मुखर्जी भाई, ज्ञानबाबू, छोटे गोपाल, बड़े काली, ये भी आये हैं। तीन-चार भक्त कोन्नगर से आये हुए हैं। राखाल बलराम के साथ बन्दावन में हैं। उन्हें बुखार आया था, स्चना आई थी। आज -रिवार है, १४ सितम्बर १८८४।

पिता का स्वर्गवास हो जाने पर नरेन्द्र अपनी माँ और भाइयों की चिन्ता में पड़कर्र बड़े व्याकुल हैं। वे कान्न की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं।

शानयातू चार परीक्षाएँ पास कर जुके हैं । वे सरकारी नौकरी करते हैं । दस-ग्यारह बजे के लगभग आये हैं ।

श्रीरामकृष्ण-(ज्ञानवावू को देखकर)-क्यों जी, एकाएक ज्ञानो-यप, यह क्या ?

गान—( सहास्य )—जी, बड़े भाग्य से ज्ञानोदय होता है।

श्रीरामरूण—(सहास्य)—तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानी क्यों हो ? टॉ, भें समसा, जहाँ ज्ञान है, वहीं अज्ञान है ! विशिष्ठ देव इतने ज्ञानी थे, परन्तु लड़कों के शोक से वे भी रोथे थे । अतएव तुम ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ । पैरों में अज्ञान का काँटा लग गया है, उसे निकालने के लिए ज्ञानक्पी काँटे की ज़करत है। निकल जाने पर दोनों काँटे फेंक देना चाहिए।

''ज्ञानी कहता है, यह संसार घोखे की टट्टी है; और जो ज्ञान और अज्ञान के पार चले गये हैं, वे कहते हैं, यह आनन्द की कुटिया है। वह देखता है, ईश्वर ही जीव-जगत् और चौबीसों तत्व हुए हैं।

"उन्हें पा लेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है। तब आदमी निर्लित हो सकता है। उस देश में बढ़ई की औरतों को मैंने देखां है, ढेंकी में चूड़ा कूटती हैं; एक हाथ से धान चलाती हैं, दूसरे से बच्चे को दूध पिलाती हैं, साथ ही खरीददारों से वातचीत भी करती हैं, कहती हैं तुम्हारे छपर दो आने उधार हैं, दे जाना। परन्तु उनका वारह आना मन हाथ पर रहता है कि कहीं ढेंकी न गिर जाय।

"वारह आना मन ईश्वर पर रखकर चार आने से काम करना चाहिए।"

श्रीरामकृष्ण शश्यापर पण्डित की वात भक्तों से कह रहे हैं— "देखा, एकरुखा आदमी है। केवल सूखा ज्ञान और विचार लेकर है।

- " जो नित्य में पहुँचकर लीला लेकर रहता है, उसका ज्ञान पका है, उसकी भक्ति भी पक्की है।
- " नारदादि ने ब्रह्मशान के पश्चात् भक्ति ली थी, इसी का नाम विशान है।
- " केवल ज्ञान शुष्क होता है—जैसे एकाएक फूट पड़नेवाले आतशवाजी के अनार—कुछ देर फूल छूटने पर तुरन्त फूट जाते हैं। नारद

और गुकदेव आदि का ज्ञान, जैसे अच्छे अनार । थोड़ी देर एक तरह के फ़्ल निकलते हैं, फिर वन्द होकर दूसरी तरह के फ़्ल निकलने लगते हैं। नारद और गुकदेव आदि का ईश्वर पर प्रेम हुआ था। प्रेम सचिदानन्द को पकड़ने की रस्ती है।"

दोपहर के भोजन के बाद श्रीरामकृष्ण ज़रा विश्राम कर रहे हैं। वक्कुल के पेड़ के नीचे बैठने की जो जगह है, वहाँ दो-चार भक्त वैठे हुए गप्पें लड़ा रहे हैं। भवनाथ, दोनों भाई मुखर्जी, मास्टर, छोटे गोपाल, हाजरा आदि। श्रीरामकृष्ण झाउतछे की ओर जा रहे हैं, वहाँ जाकर ज़रा बैठे।

मुखर्जां—(हाजरा से)—आपने इनके पास से बहुत कुछ सीखा है। श्रीरामकृष्ण-(सहास्य)-नहीं बचपन से ही इनकी यह अवस्था है। (सब हँसते हैं।)

श्रीरामक्रण झाऊताहे से लौट रहे हैं, भक्तों ने देखा । भावावेश में हैं। पागल की तरह चल रहे हैं। जब कमरे में आए तब प्रकृतिस्थ हो गये।

#### (२)

गुरुवाक्य पर विश्वास । शास्त्रीं की धारणा कव होती है ?

श्रीनमहण के कमरे में बहुत से भक्तों का समागम हुआ है। कोनगर के भक्तों में एक साधक अभी पहले-पहल आये हैं। उम्न' पचास के उपर होगी। देखने से मालूम होता है कि भीतर पाण्डित्य का पूरा अभिमान है। बातचीत करते हुए वे कह रहे हैं, 'समुद्र-मन्यन के पहले क्या चन्द्र न था १ परन्तु इसकी मीमांसा कीन करे ?' मास्टर—(सहास्य)—देवी के एक गाने में है—जब ब्रह्माण्ड ही -न था, तब मुण्डमाला तुझे कहाँ से मिली होगी ?

साधक-(विरक्ति से)-वह दूसरी वात है।

कमरे में खड़े होकर श्रीरामकृष्ण ने एकाएक कहा—' वह आया

नरेन्द्र वरामदे में हाजरा आदि से वातें कर रहे हैं—उनकी चर्चा -का शब्द श्रीरामकृष्ण के कमरे में सुन पड़ रहा है ।

श्रीरामऋणा—खूब बक सकता है । इस समय घर की चिन्ता में चहुत पड़ गया है ।

मास्टर--जी हाँ ।

श्रीरामकृष्ण—नरेन्द्र ने विपत्ति को सम्पत्ति समझने के लिए कहा था न ?

मास्टर—जी हाँ, मनोत्रल खूब है।

वड़े काली—कम क्या है ?

श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैठ गये। कोन्नगर के एक भक्त श्रीरामकृष्ण से कह रहे हैं—'महाराज, ये (साधक) आपको देखने आये हैं; इन्हें कुछ पूछना है।'

साधक देह और सिर ऊँचा किये बैठे हैं।

साधक—महाराज, उपाय क्या है ?

श्रीरामकृष्ण—गुरु की बातों पर विश्वास करना । उनके आदेश के अनुसार चलने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं । जैसे डोर अगर टिकाने से लगी हुई हो तो उसे पकड़कर चलने से पते पर पहुँचा जा सकता है।

साधक—क्या उनके दर्शन होते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—चे विषय-बुद्धि के रहते नहीं मिलते। कामिनी और कांचन का लेशमात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते। वे शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि से गोचर होते हैं। वह मन चाहिए जिसमें आसक्ति का लेशमात्र न हो। शुद्ध-मन, शुद्ध-बुद्धि और शुद्ध आत्मा, ये एक ही वस्तु हैं।

साधक-परन्तु शास्त्र में है-'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह '-वे मन और वाणी से परे हैं।

श्रीरामकृष्ण—रखो इसे । साधना किये विना शास्त्रों का अर्थ समझ में नहीं आता । 'भंग-भंग' चिल्लाने से क्या होता हैं। पिल्डतः जितने हें, सर्राटे के साथ रलोकों की आवृत्ति करते हें, परन्तु इससे होता क्या है ? भंग चाहे जितनी देह में लगा ली जाय, पर इससे नशा नहीं होता, नशा लाने के लिए तो भंग पीनी ही चाहिए ।

" दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, इस तरह चिछाते रहने से क्या होता है ! दूध जमाओ, दही बनाओ, मथो, तब होगा।"

साधक--मक्खन बनाना, ये सब तो बास्त्र की ही बातें हैं।

श्रीरामकृष्ण—शास्त्र की त्रात कहने या सुनने से क्या होता है ?— उसकी धारणा होनी चाहिए। पंचांग में लिखा है, वर्षा पूरी होगी,. परन्तु पंचांग दवाओं तो कहीं बूंद भर भी पानी नहीं निकलता।

साधय-मनखन निकालना वतलाते हैं-आपने निकाला है मनखन !

श्रीरामकृष्ण—मेने क्या किया है और क्या नहीं किया, यह बात रहने दो । और ये बातें समझाना बहुत मुक्किल हैं । कोई अगर पूछे। पि पी पा स्वाद दैसा है तो कहना पड़ता है, जैसा है—वैसा ही है। "यह सब समझना हो तो साधुओं का संग करना चाहिए। कीनसी नाड़ी कफ की है, कौनसी पित्त की और कौन वायु की, इसके जानने की अगर ज़रूरत हो तो सदा वैद्य के साथ रहना चाहिए।"

साधक—दूसरे के साथ रहने में कोई कोई आपत्ति करते हैं। श्रीरामकृष्ण—वह ज्ञान के बाद—ईश्वर-प्राप्ति के बाद की अक्स्था है। पहले तो सत्संग चाहिए ही न ?

साधक चुप हैं।

साधक—(कुछ देर बाद, झुंझलाकर) —आपने उन्हें जाना ?-कहिये—प्रत्यक्ष रूप से हो या अनुभव से । इच्छा हो और आप कह सकें तो कहिये, नहीं तो न सही ।

श्रीरामकृष्ण — ( मुस्कराते हुए )—क्या कहूँ, आमास मान

साधक-वहीं कहिये।

नरेन्द्र गाएँगे। नरेन्द्र कहते हैं,पखावज अभी तक नहीं लाया गया। छोटे गोपाल—महिमाचरण बाबू के पास है।

श्रीरामकृष्ण—नहीं, उसकी चीज़ ले आने की कोई ज़रूरत नहीं। कोन्नगर के एक मक्त कलाकारों के ढंग के गाने गा रहे हैं। गाना हो रहा हैं और श्रीरामकृष्ण एक एक वार साधक की अवस्था देख रहे हैं। गावैया नरेन्द्र के साथ गाने और बजाने के विषय पर घोर तर्क कर रहे हैं।

साधक गवैये से कह रहे हैं, "तुम भी तो यार कम नहीं हो, इन सब वाद-विवादों से गरज़ ?" इस विवाद में एक और महाशय बील -रहे थे; श्रीरामकृष्ण ने साधक से कहा, "आपने इन्हें कुछ न कहा ?" श्रीरामकृष्ण कोन्नगर के भक्तों से कह रहे हैं, " देखता हूँ, आप स्टोगों के साथ भी इनकी अच्छी नहीं वनती।" नरेन्द्र गा रहे हैं।

गाना सुनते हुए साधक ध्यानमग्न हो गये। श्रीरामकृष्ण के तख्त के उत्तर की ओर मुँह किए बैटे हैं। दिन के तीन या चार बजे का समय होगा—पश्चिम की ओर से धूप आकर उन पर पड़ रही थी। श्रीरामकृष्ण ने फीरन एक छाता लेकर अपने पश्चिम ओर रखा, जिससे धूप न लगे। नरेन्द्र गा रहे हैं—

''इस मिलन और पंकिल मन को लेकर तुम्हें में कैसे पुकारूँ ?
क्या जलती हुई आग में कभी तृण पैटने का भी साहस कर सकता है ? तुम
पुष्य के आधार हो, जलती हुई आग के समान हो, में तृण जैसा पापी
तुम्हारी पूजा कैसे कहूँ ? परन्तु सुना है, तुम्हारे नाम के गुणों से
महापापियों का भी परित्राण हो जाता है, पर तुम्हारे पिवत्र नाम का
उच्चारण करते हुए मेरा हृदय न जाने क्यों काँप रहा है । मेरा अभ्यास
पाप की सेवा में बढ़ गया है, जीवन वृथा ही चला जाता है, में पिवत्र
मार्ग का आश्रय किस तरह लूँगा ? यदि इस पातकी और नराधम को
नुम अपने दयालु नाम के गुण से तारो तो तार दो। कहो, मेरे केशों
यो पकड़कर कब अपने चरणों में आश्रय दोगे ? ''

( ३ )

नरेन्द्रादि को शिक्षा; 'बेद-वेदान्त में केवल आभास।' नरेन्द्र गा रहे हें—

"ऐ दीनों के दारण! तुम्हास नाम बड़ा ही मधुर है। उसमें अमृत की भारा वह रही है। है प्राणों में रमण करनेवाले! उसते मेरे अवणेन्द्रिय क्षीतल हो जाते हैं। जब कभी तुम्हारे नाम की सुधा अवणों का स्पर्ध करती है तो समस्त विषाद-राशि का एक क्षण में नाश हो जाता है। हे हृदय के स्वामी—चिदानन्द-घन! तुम्हारे नामों को गाते हुए हृदक अमृतमय हो जाता है।"

ज्योंही नरेन्द्र ने गाया—'तुम्हारे नामों को गाते हुए हृदय, अमृतमय हो जाता है', श्रीरामकृष्ण समाधिमम हो गये। समाधि के आरम्भ में हाथ की उँगलियाँ, खासकर अंगूठा काँप रहा था। कोन्नगर के भक्तों ने श्रीरामकृष्ण की समाधि कभी नहीं देखी थी। श्रीरामकृष्ण, को मौन धारण करते हुए देखकर वे लोग उठे।

भवनाथ—आप लोग बैठिये, यह इनकी समाधि की अवस्था है। कोन्नगर के भक्तों ने फिर आसन प्रहण किया। नरेन्द्र गा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण भावावेदा में नीचे उतरकर नरेन्द्र के पास जमीन पर बैठे। वड़ी देर बाद जब कुछ प्राकृत अवस्था हुई तब वहीं जमीन पर बिछीं हुई चटाई पर जा बैठे। नरेन्द्र का गाना समाप्त हो गया। तानपूर यथास्थान रख दिया गया। श्रीरामकृष्ण को भाव का आवेदा अब भी है। उसी अवस्था में कह रहे हैं—''यह भला कैसी बात है माँ! मक्खन निकालकर मुँह के सामने रखो। न तालाब में चारा (मछिणें का) छोड़ेगा—न बंसी लेकर बैठा रहेगा—बस, मछली पकड़कर उसके हाथ में रख दो! कैसा उत्पात है! माँ! तर्क-विचार अब न सुनूँगा, कैसा उत्पात है! अब में फटकार दूँगा।

'वे वेदविधि के पार हैं।—क्यां वेद, वेदान्त और शास्त्रों को पढ़कर कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है ? (नरेन्द्र से ) समझा ? वेदों में आभास मात्र है।"

नरेन्द्र ने फिर स्वयं तानपूरा ले आने के लिए कहा। श्रीरामकृणा कह रहे हैं, मैं गाऊँगा। अब मी मावावेश है, श्रीरामकणा गा रहे हैं। उन्होंने कई गाने गाये। फिर वे गीत के एक चरण की आहति करते हुए कह रहे हैं—"माँ, मुझे पागल कर दे। उन्हें ज्ञान और विचार द्वारा या शास्त्रों का पाठ करके कोई नहीं प्राप्त कर सकता।" वे विनय- पूर्वक गानेवाले से कह रहे हैं—"भाई; आनन्दमयी का एक गाना गाइये।"

गवैये—महाराज, क्षमा कीजियेगा।

श्रीरामकृष्ण गवैये को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं— "नई। भाई, इसके लिए आग्रह कर सकता हूँ।" इतना कहकर गोविन्द अधिकारी की यात्रा (नाटक) के दल में गाई जानेवाली चून्दा की उक्ति को गाते हुए कह रहे हैं—'राधिका अगर कृष्ण को कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए तमाम रात जगकर उन्होंने भोर कर दिया।"

"वावू, तुम ब्रह्ममयी के पुत्र हो, वे घट-घट में हैं, तुम पर मेरा ज़ोर अवस्य है। किसान ने अपने गुरु ते कहा था—'तुम्हें टोंककर मंत्र हूँगा।'"

गवैये-(सहास्य)--जूतियों से टोंककर ?

श्रीरामकृष्ण-( गुरु के उद्देश्य में प्रणाम करके, हँसकर )—नहीं, इतनी पूर नहीं वढ़ सकता हूँ।

फिर भावावेश में कह रहे हैं—"प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों के सिद्ध हैं— क्या तुम सिद्ध हो या सिद्ध के सिद्ध ? अच्छा गाओ।"

गवैये आलाप करके गाने लगे।

शीरामगृष्ण-(आलाप सुनकर)-भाई, इससे भी आनन्द होता है। गाना समाप्त हो गया। कोलगर के भक्त श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करफे दिदा हो गये। साधक हाथ बोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं-भा. २, १९ करती है तो समस्त विषाद-राशि का एक क्षण में नाश हो जाता है। हे हृदय के स्वामी—चिदानन्द-धन! तुम्हारे नामों को गाते हुए हृदक अमृतमय हो जाता है।"

ज्योंही नरेन्द्र ने गाया—'तुम्हारे नामों को गाते हुए हृदय, अमृतमय हो जाता है', श्रीरामकृष्ण समाधिमम्न हो गये। समाधि के आरम्भ में हाथ की उँगलियाँ, खासकर अंगूठा काँप रहा था। कोन्नगर के भक्तों ने श्रीरामकृष्ण की समाधि कभी नहीं देखी थी। श्रीरामकृष्ण को मौन धारण करते हुए देखकर वे लोग उठे।

भवनाथ—आप लोग बैठिये, यह इनकी समाधि की अवस्था है। कोन्नगर के भक्तों ने फिर आसन ग्रहण किया। नरेन्द्र गा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण भावावेश में नीचे उतरकर नरेन्द्र के पास जमीन पर बैठे। बड़ी देर बाद जब कुछ प्राकृत अवस्था हुई तब वहीं जमीन पर बिछीं हुई चटाई पर जा बैठे। नरेन्द्र का गाना समाप्त हो गया। तानपूर यथास्थान रख दिया गया। श्रीरामकृष्ण को भाव का आवेश अब भी है। उसी अवस्था में कह रहे हैं—'यह भला कैसी बात है माँ! मक्खन निकालकर मुँह के सामने रखो। न तालाब में चारा (मछ-लियों का) छोड़ेगा—न बंसी लेकर बैठा रहेगा—वस, मछली पकड़कर उसके हाथ में रख दो! कैसा उत्पात है! माँ! तर्क-विचार अब न सुनुँगा, कैसा उत्पात है! अब मैं फटकार दूँगा।

'वि वेदविधि के पार हैं।—क्यां वेद, वेदान्त और शास्त्रों की पढ़कर कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है ? ( नरेन्द्र से ) समझा ? वेदों में आभास मात्र है।"

नरेन्द्र ने फिर स्वयं तानपूरा ले आने के लिए कहा। श्रीरामकृणा कह रहे हैं, मैं गाऊँगा। अब भी मावावेश है, श्रीरामकण गा रहे हैं।

उन्होंने कई गाने गाये। फिर वे गीत के एक चरण की आदृत्ति करते हुए कह रहे हैं—"माँ, मुझे पागल कर दे। उन्हें ज्ञान और विचार द्वारा या शास्त्रों का पाठ करके कोई नहीं प्राप्त कर सकता।" वे विनय- पूर्वक गानेवाले से कह रहे हैं—"भाई; आनन्दमयी का एक गाना गाइये।"

गवैये—महाराज, क्षमा कीजियेगा ।

श्रीरामकृष्ण गवैये को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं—
"नहीं भाई, इसके लिए आग्रह कर सकता हूँ।" इतना कहकर गोविन्द
अधिकारी की यात्रा (नाटक) के दल में गाई जानेवाली वृन्दा की
उक्ति को गाते हुए कह रहे हैं—'राधिका अगर कृष्ण को कुछ कहना
चाहें तो कह सकती हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए तमाम रात जगकर
उन्होंने भोर कर दिया।

''बाबू, तुम ब्रह्ममयी के पुत्र हो, वे घट-घट में हैं, तुम पर मेरा ज़ीर अवस्य है। किसान ने अपने गुरु से कहा था—'तुम्हें ठोंककर मंत्र हूँगा।'"

गवैये-(सहास्य)--जूतियों से ठोंककर ?

श्रीरामकृष्ण-( गुरु के उद्देश्य में प्रणाम करके, हँसकर )—नहीं, इतनी दूर नहीं बढ़ सकता हूँ।

फिर भावावेश में कह रहे हैं—''प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों के सिद्ध हैं— क्या तुम सिद्ध हो या सिद्ध के सिद्ध ? अच्छा गाओ।"

गवैये आलाप करके गाने लगे।

श्रीरामकृष्ण—(आलाप सुनकर)—भाई, इससे भी आनन्द होता है। गाना समाप्त हो गया। कोन्नगर के भक्त श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके विदा हो गये। साधक हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं— भा. २, १९ 'गुसाईजी, तो में अब चलता हूँ।' श्रीरामऋण अब भी भावाबेश में हैं—माता के साथ बातचीत कर रहे हैं—

"माँ, मैं या तुम ? क्या मैं करता हूँ ?—नहीं नहीं, तुम करती हो। "अव तक तुमने विचार सुना या मैंने? ना—मैंने नहीं सुना— तुम्हीं ने सुना है।"

श्रीरामकृष्ण की प्राकृत अवस्था हो रही है। अब वे नरेन्द्र,भवनाथ, मुखर्जी आदि भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। साधक की बात उटाते हुए भवनाथ ने पूछा, कैसा आदमी है ?

श्रीरामकृष्ण—तमोगुणी भक्त है।

भवनाथ-खूब रलोक कह सकता है।

श्रीरामकृष्ण—मेंने एक आदमी से कहा था,—'वह रजोगुणी साधु है—उसे क्यों सीधा-फीधा देते हो?' एक दूसरे साधु ने मुझे शिक्षा दी। उसने कहा,—'ऐसी बात मत कहो, साधु तीन तरह के होते हैं—सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी।' उस दिन से में सब तरह के साधुओं को मानता हूँ।

नरेन्द्र-(सहास्य) - क्या ? उसी तरह जैसे हाथी नारायण है ? सभी नारायण हैं।

श्रीरामकृष्ण—(हँसते हुए)—विद्या और अविद्या के रूपों से वे ही खीला कर रहे हैं। में दोनों को प्रणाम करता हूँ। चण्डी में हैं—'वही छश्मी हैं और अभागे के यहाँ की धूल भी वही हैं।' (भवनाथ आदि से) यह क्या विष्णु पुराण में है ?

भवनाथ-(हँसते हुए)—जी, मुझे तो नहीं मालूम। कोन्नगर के भक्त आप की समाधि-अवस्था देखकर उठे चले जा रहे थे।

### साधना तथा साधुसंग

' श्रोरामकृष्ण—कोई फिर कह रहा था कि तुम लोग बैठो। भवनाथ—( हँसते हुए)—वह में हूँ।

श्रीरामकृष्ण—तुम जैसे लोगों को यहाँ लाते हो, वैसे ही भगा भी दिते हो!

गवैये के साथ नरेन्द्र का बादिववाद हुआ था, उसी की बात -चल रही है।

मुखर्जी—नरेन्द्र ने भी मोर्चा नहीं छोड़ा।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, ऐसी हदता तो चाहिए ही । इसे सत्य का तम कहते हैं । लोग जो कुछ कहेंगे क्या उसी पर विश्वास करना होगा ? विश्वा से क्या यह कहा जावगा कि तुम्हें जो रूचे वही करो ? तो वेश्या की वात भी माननी होगी। मान करने पर एक सखी ने कहा था—'राधिका को अहंकार हुआ है।' वृन्दे ने कहा, ''यह 'अहं' किसका है ?—यह उन्हीं का अहंकार है—कृष्ण के ही गर्व से वे गर्व करती हैं।"

अव हरिनाम के माहात्म्य की वात हो रही है।

भवनाथ-नाम करने पर मेरी देह हलकी पड़ जाती है।

श्रीरामकृष्ण — वे पाप का हरण करते हैं, इसीलिए उन्हें हरि -कहते हैं। वे त्रिताप के हरण करनेवाले हैं।

" और चैतन्य देव ने इस नाम का प्रचार किया था, अतएव अच्छा है। देखो, चैतन्य देव कितने बढ़े पण्डित थे। और वे अवतार थे। उन्होंने इस नाम का प्रचार किया था, अतएव यह बहुत ही अच्छा है। (हँसते हुए) कुछ किसान एक न्योंते में गए थे। भोजन करते समय उनते प्रूछा गया, तुम लोग आँवले की खटाई खाओगे? उन्होंने कहा, बाबुओं

ने अगर उसे खाया हो तो हमें भी देना। मतलब यह कि उन्होंने खाया होगा तो वह चीज अच्छी ही होगी।" (सब हँसते हैं।)

श्रीरामकृष्ण को शिवनाथ शास्त्री से मिलने की इच्छा हुई है। वे मुखर्जियों से कह रहे हैं—' एक बार शिवनाथ शास्त्री को देखने के लिए जाऊँगा, तुम्हारी गाड़ी से जाऊँगा तो किराया न पड़ेगा।'

मुखर्जी—जो आज्ञा, एक दिन भेज दी जायगी।

श्रीरामकृष्ण-( मक्तों से )—अच्छा, क्या वह हम लोगों को पसन्द करेगा ? वे लोग साकारवादियों की कितनी निन्दा करते हैं।

श्रीयुत महेन्द्र मुखर्जी तीर्थ-यात्रा करनेवाले हैं ? श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं—

(सहास्य) "यह कैसी बात! प्रेम के अंकुर के उगते ही जा रहे हो? अंकुर होगा, फिर पेड़ होगा, तब फल होंगे। तुम्हारे साथ अच्छी बातें हो रही थीं।"

महेन्द्र—जी, ज्रा इच्छा हुई है, घूम लूँ। फिर जल्द ही आ जाऊँगा।

#### भक्तों के संग में

तीसरा पहर ढल गया है। दिन के पाँच बजे होंगे। श्रीरामकृण उठे। भक्तगण बगीचे में टहल रहे हैं। उनमें से कितने ही शीघ्र घर जाने वाले हैं।

श्रीरामकृष्ण उत्तरवाले बरामदे में हाजरा से वातचीत कर रहे हैं। नरेन्द्र आजकल गुहों के बड़े लड़के अन्नदा के पास प्रायः जाया करते हैं। हाजरा—सुना है, गुहों का लड़का आजकल कठोर साधना कर -रहा है। भोजन भी थोड़ा साही करता है। चार दिन बाद अन्न खाता है।

श्रीरामकृष्ण—कहते क्या हो ! 'कौन कहे किस मेष से नारायण धीमल जाय।'

हाजरा—नरेन्द्र ने स्वागत-गीत गाया था। श्रीरामकृष्ण—( उत्सुकता से )—कैसा ? किशोरी पास खड़ा था। श्रीरामकृष्ण—तेरी तिवयत अच्छी है न ?

श्रीरामकृष्ण पश्चिमवाले गोल-बरामदे में खड़े हैं। शरत काल है। फलालेन का गेरुआ कुर्ता पहने हैं और नरेन्द्र से कह रहे हैं—"तूने स्वागत-गीत गाया था?" गोल-बरामदे से उतरकर श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र के साथ गंगा के बाँघ पर आये। साथ मास्टर हैं। नरेन्द्र गा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण खड़े हुए सुन रहे हैं। सुनते सुनते उन्हें भावावेश हो रहा है।

अव भी कुछ दिन शेष है। सूर्य भगवान पश्चिम की ओर अभी कुछ दीख पड़ रहे हैं। श्रीरामकृष्ण भाव में डूवे हुए हैं। एक ओर गंगा उत्तर की ओर वही जा रही हैं। अभी कुछ देर से ज्वार का आना शुरू हुआ है। पीछे फुलवाड़ी है। दाहिनी ओर नौवत और पंचवटी दिखाई दे रहे हैं। पास में नरेन्द्र खड़े हुए गा रहे हैं। शाम हो गई।

नरेन्द्र आदि मक्त प्रणाम करके विदा हो गये। श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में आये। जगन्माता का स्मरण-चिन्तन कर रहे हैं।

श्रीयुत यदु मिह्हक पासवाले बगीचे में आज आये हुए हैं। बगीचे में आने पर प्रायः आदमी मेजकर श्रीरामकृष्ण को बुलवा ले जाते हैं। आन भी आदमी भेजा है—श्रीरामकृष्ण जायेंगे। श्रीयुत अधर सेन कलकत्ते से आये और श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया।

श्रीरामकृष्ण श्रीयुत यदु मिह्निक के वगीचे में जायेंगे। लाहू से कह रहे हैं—'लालटेन जला—जरा चलेंगे।'

श्रीरामकृष्ण लाहू के साथ अकेले जा रहे हैं। मास्टर भी साथ हैं। श्रीरामकृष्ण—(मास्टर से)—तुम नारायण को लेते क्यों नहीं आये? मास्टर कह रहे हैं—'' क्या मैं भी साथ चलूँ ?''

श्रीरामकृष्ण—चलोगे ? अधर आदि सब हैं,—अच्छा, चलो। दोनों मुखर्जी भाई रास्ते में खड़े थे। श्रीरामकृष्ण मास्टर से पूछ रहे हैं—'' क्या ये लोग भी कोई जायेंगे ? (मुखर्जियों से) अच्छा है चलो। तो हम जल्दी चले आ सकेंगे।"

श्रीरामकृष्ण यदु मिल्लक के बैठकखाने में आये। कमरा सजा हुआ था। कमरे में और बरामदे में दीवारगीरें जल रही हैं। श्रीयुत यदुलल छोटे छोटे लड़कों को लिये हुए प्रसन्नतापूर्वक दो-एक मिनों के साथ बैठे हैं। नौकरों में से कोई आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई पंखा झल रहा है। यदु बाबू ने हँसकर बैठे हुए ही श्रीरामकृष्ण से संभाषण किया, जैसे पुराने परिचितों का व्यवहार हो।

यदु बाबू गौरांग के भक्त हैं। उन्होंने स्टार थियेटर में चैतन्य-लीला देखी थी। श्रीरामकृष्ण से उसी की बातचीत कर रहे हैं। कहा, चैतन्य-लीला का नया अभिनय बड़ा अच्छा हो रहा है।

श्रीरामकृष्ण आनन्दपूर्वक चैतन्यलीला की वातचीत सुन रहे हैं। रह-रहकर यदु बाबू के एक छोटे लड़के का हाथ लेकर खेल कर रहे हैं। मास्टर और दोनों मुखर्जी भाई उनके पास बैठे हुए हैं।

## साधना तथा साधुसंग

श्रीयुत अधर सेन ने कलकत्ता म्युनिसिपैल्टी के वाईस चेयरमन के पद के लिए बड़ी चेष्टा की थी। उस पद का वेतन हज़ार रुपया है। अधर डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। तीन सौ रुपया प्रति मास पाते हैं। उम्र तीस साल की होगी।

श्रीरामकृष्ण-(यदु बाबू से)—अधर का तो काम नहीं हुआ।
यदु और उनके मित्र—अधर की उम्र तो अभी ज्यादा नहीं हुई।
कुछ देर बाद यदु कह रहे हैं—'तुम ज़रा उनके लिए नाम-जप
करो।' श्रीरामकृष्ण गौरांग का भाव गाकर वतला रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण ने कीर्तन के कई गाने गाये।

(4)

#### राखाल के लिए चिन्ता।

गीत के समाप्त हो जाने पर दोनों मुखर्जी भाई उठे। उनके साथ श्रीरामकृष्ण भी उठे। परन्तु भावावेश अब भी है। घर के बरामदे में आकर खड़े होते समाधिमग्र हो गये। बरामदे में कई बत्तियाँ जल रही थीं। बगीचे का दरवान भक्त था। वह श्रीरामकृष्ण को आमंत्रित करके कभी कभी भोजन कराता था। दरवान श्रीरामकृष्ण को बड़े पंखे से हवा करने लगा।

वर्गीचे के कर्मचारी श्रीयुत रतन ने आकर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया।

श्रीरामकृष्ण की प्राकृत अवस्था हो रही है।

उन लोगों से संभाषण करते हुए वे 'नारायण-नारायण ' उचारण कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ ठाकुर-मन्दिर के सदर फाटक तक आये । यहाँ मुखर्जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे ।

अधर श्रीरामकृष्ण को खोज रहे थे।

श्रीरामकृष्ण-(सहास्य)— इनके (मास्टर के) साथ तुम लोग सदा मिलते रहना और बातचीत करना।

प्रिय मुखर्जी—( सहास्य )—हाँ, ये अब से हमारे मास्टर बने । श्रीरामकृष्ण—गंजेड़ी का स्वभाव है कि दूसरे गंजेड़ी को देखकर उसे आनन्द होता है । अमीरों के आने पर तो वह बोलता भी नहीं। परन्तु अगर एक अभागा कहीं का गंजेड़ी आ जाय तो उसे गले लगाने लगता है। (सब हँसते हैं।)

श्रीरामकृष्ण वगीचे के रास्ते से पश्चिम की ओर होकर अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। रास्ते में कह रहे हैं—'यदु बड़ा हिन्दू हैं—भागवत की बहुत सी बातें कहता है।'

मणि कालीमन्दिर में चरणामृत ले रहे हैं। श्रीरामकृष्ण भी वहीं पहुँचे। माता के दर्शन करेंगे।

रात के नौ बजे मुखर्जियों ने प्रणाम करके विदाई ली। अधर और मास्टर जमीन पर बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण अधर से राखाल की बातें कर रहे हैं।

राखाल बृन्दावन में हैं, बलराम के साथ । पत्र द्वारा संवाद मिला था, वे बीमार हैं । दो-तीन दिन हुए श्रीरामकृष्ण राखाल की बीमारी का हाल पाकर इतने चिन्तित हो गये थे कि दोपहर को सेवा के समय हाजरा से, क्या होगा, कहकर बालक की तरह रोने लगे थे । अधर ने राखाल को रजिस्ट्रिंग करके चिट्ठी लिखी है । परन्तु अब तक पत्र की स्वीकृति उन्हें नहीं मिली।

#### साधना तथा साधुसंग

श्रीरामकृष्ण—नारायण को पत्र मिला और तुम्हें पत्र का जवाब -भी नहीं मिला ?

> अधर—जी नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। श्रीरामकृष्ण—और मास्टर को भी लिखा है।

श्रीरामकृष्ण चैतन्य-लीला देखने जायेंगे, इसी सम्बन्ध में बात--चीत हो रही है ।

श्रीरामकृष्ण—(हँसते हुए)—यदु ने कहा था, एक रुपये वाली जगह से खूत्र दीख पड़ता है और सस्ता भी है!

. "एक बार हम लोगों को पेनेटी ले जाने की वातचीत हुई थी, -यदु ने हम लोगों के चढ़ने के लिए एक चलती नाव किराये पर लेने की -वातचीत की थी! (सत्र हँसते हैं।)

"पहले ईश्वर की बातें कुछ-कुछ सुनता था। अब वह नहीं दीख पड़ता। कुछ खुशामदी लोग यदु के दाँये-बाँये हमेशा बने रहते हैं—उन लोगों ने और चकाचौंध लगा दिया है।

"बड़ा हिसाबी है। जाने के साथ ही उसने पृछा, कितना किराया दे ? मेंने कहा, 'तुम्हारा न सुनना ही अच्छा है। तुम ढाई रुपया देना।' इससे चुप हो गया और वही ढाई रुपये देता है!'' (सब हँसते हैं।)

रात हो गई है। अधर जायेंगे, प्रणाम कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण—( मास्टर से )— नारायण को छेते आना।

# परिच्छेद १९

## अभ्यासयोग

(१)

दक्षिणेश्वर में महेन्द्र, राखाल, आदि भक्तों के साथ।

श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। शरत काल है। शुक्रवार, १९ सितम्बर, १८८४। दिन के दो बजे होंगे। आक भादों की अमावस्या है, महालया। श्रीयुत महेन्द्र मुखोपाध्याय और उनके भाई श्रीयुत प्रिय मुखोपाध्याय, मास्टर, बाबूराम, हरीश, किशोरी और लाटू जमीन पर बैठे हैं। कुछ लोग खड़े भी हैं, —कोई कमरे में आ-जा रहे हैं। श्रीयुत हाजरा बरामदे में बैठे हैं। राखाल बलराम के साथ बृन्दावन में हैं।

श्रीरामकृष्ण—(महेन्द्रादि भक्तों से )—कलकत्ते में में कतान के घर गया था। लौटते हुए बड़ी रात हो गई थी।

"कतान का कैसा स्वभाव है! कैसी भक्ति है! छोटी घोती पहन-कर आरती करता है। पहले तीन बत्तीवाले प्रदोप से आरती करता है—इसके बाद एक बत्तीवाले प्रदीप से और फिर कपूर से।

"उस समय बोलता नहीं | मुझे इशारे से आसन पर बैठने कें लिए कहा | •

"पूजा करते समय आँखें लाल हो जाती हैं, मानो वर्र ने काट लिया हो | ''गाना तो नहीं गा सकता। परन्तु स्तवपाठ बहुत ही सुन्दर करता है।

ै'वह अपनी माँ के पास नीचे बैठता है। माँ ऊँचे आसन पर विठती है।

"वाप अंग्रेज का हवलदार है। लड़ाई के मैदान में एक हाथ में वन्दूक रखता है और दूसरे हाथ से शिवजी की पूजा करता है। नौकर शिवमूर्ति बना दिया करता है। बिना पूजा किए जल ग्रहण भी नहीं करता। सालाना छः हजार रुपये पाता है।

"कभी कभी अपनी माँ को काशी भेजता है। वहाँ उसकी माँ की सेवा पर बारह-तेरह आदमी रहते हैं। बड़ा खर्च होता है। वेदान्त, गीता, भागवत, कतान को कण्ठाग्र हैं।

"वह कहता है, कलकत्ते के बाबुओं का आचार बहुत ही भ्रष्ट है। "पहले उसने हटयोग किया था, इसलिए जब मुझे समाधि या भावावस्था होती है तब सिर पर हाथ फेरने लगता है।

"कतान की स्त्री के दूसरे इष्ट देवता हैं, गोपाल । अब की बार उसे उतनी कंजूसी करते नहीं देखा । वह भी गीता जानती है, कैसी भक्ति है उनकी !— मुझे जहाँ भोजन कराया, वहीं हाथ मुँह भी धुलाया । दांत खोदने की सींक भी वहीं दी ।

''मेरे ला हुकने पर कतान या उसकी पत्नी पंखा झलती है।

"उनमें वड़ी भि है। साधुओं का बड़ा सम्मान करते हैं। पश्चिम के आदिमियों में साधुओं के प्रति भक्ति ज्यादा है। जंग बहादुर के लड़के और उसके भतीजे कर्नल यहाँ आये थे। जब आये तब पतत्क्रन उतारकर मानो बहुत डस्ते हुए आये। ''कतान के साथ उसके देश की एक स्त्री भी आई थी। बड़ी भक्त थी—विवाह अभी नहीं हुआ था। गीतगोविन्द के गाने कष्ठाप्र थि। द्वारका बाबू आदि उसका गाना सुनने के लिए बैठेथे। जब उसने गीतगोविन्द का गाना गाया तब द्वारका बाबू कमाल से आँखू पोंछने स्लेगे। विवाह क्यों नहीं किया, इस प्रक्ष्म के पूछने पर उसने कहा—'ईश्वर की दासी हूँ, और किसकी दासी होऊँगी।' और सब लोग उसे देवी समझकर बहुत मानते हैं—जैसा पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है।

( महेन्द्रादि से ) "आप लोग आते हैं, जब सुनता हूँ कि इससे कुछ उपकार होता है तब मन बहुत अच्छा रहता है। ( मास्टर से ) यहाँ आदमी क्यों आते हैं ?— वैसा पढ़ा-लिखा भी तो नहीं हूँ।"

मास्टर—जी, कृष्ण जब स्वयं सब चरवाहे और गौएँ बन गए ( ब्रह्मा के हर छेने पर ) तब चरवाहों की माताएँ नये बच्चों को पाकर किर यशोदा के पास नहीं गईं।

श्रीरामकृष्ण-इससे क्या हुआ ?

मास्टर—ईश्वर स्वयं ही चरवाहे वने थे कि नहीं, इसीलिए उनमें इतना आकर्षण था । ईश्वर की सत्ता रहने से ही मन खिंच जाता है।

श्रीरामकृष्ण—यह योगमाया का आकर्षण या—वह जादू डाल देती है । जटिला के डर से बछड़े को उठाये हुए सुबल का रूप धरकर राधिका जा रही थीं; जब उन्होंने योगमाया की शरण ली तब जटिला ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया।

''हरि की सब लीलाएँ योगमाया की सहायता से हुई थीं।

"गोपियों का प्यार क्या है, परकीया रित है। कृष्ण के लिए -गोपियों को प्रेमोन्माद हुआ था। अपने स्वामी के लिए इतना नहीं होता। अगर कोई कहे, 'अरी, तेरा स्वामी आया है,' तो कहती है, 'आया है' तो आए—खुद भोजन कर लेगा।' परन्तु अगर दूसरे पुरुष की बातः सुनती है कि बड़ा रिसक है, बड़ा सुन्दर है और रसपण्डित है तो दौड़-; कर देखने के लिए जाती है—और ओट से झाँककर देखती है।

"अगर कहो कि उन्हें तो हमने देखा ही नहीं फिर गोपियों की तरह उन पर चित्त कैसे लग सकता है ?——तो इसके लिए यह कहना है कि सुनने पर भी वह आकर्षण होता है।

"एक गाने में कहा है, बिना जाने ही, उनका नाममात्र सुनकरः मन उनमें आकर लित हो गया।"

एक भक्त—अच्छा जी, वस्त्रहरण का क्या अर्थ है ?

श्रीरामकृष्ण—आठ पाश हैं। गोपियों के सब पाश छिन्न हो गये थे, केवल लजा बाकी थी। इसलिए उन्होंने उस पाश का भी मोचन कर दिया। ईश्वर-प्राप्ति होने पर सब पाश चले जाते हैं।

(महेन्द्र मुखर्जी आदि भक्तों से) "ईश्वर पर सबका मन नहीं लगता। आधारों की विशेषता होती है। संस्कार के रहने से होता है। नहीं तो बागबाजार में इतने आदमी थे, उनमें केवल तुम्हीं यहाँ कैसे आये?

"मलय-पर्वत की हवा के लगने पर सब पेड़ चन्दन के हो जाते हैं; सिर्फ पीपल, बट, सेमर, ऐसे ही कुछ पेड़ चन्दन नहीं वनते।

"तुम लोगों को रुपये-पैसे का कुछ अभाव थोड़े ही है। योगभ्रष्ट होने पर भाग्यवानों के यहाँ जनम होता है, इसके पश्चात् फिर वहः ईश्वर के लिए तपस्या करता है।" महेन्द्र मुखर्जी—मनुष्य क्यों योगभ्रष्ट होता है ?

श्रीरामकृष्ण—पूर्वजन्म में ईश्वर की चिन्ता करते हुए एकाएक भोग करने की लालसा हुई होगी। इस तरह होने पर योगभ्रष्ट हो जाता है। और दूसरे जन्म में फिर उसी के अनुसार जन्म होता है।

महेन्द्र-इसके वाद उपाय ?

श्रीरामकृष्ण—कामना के रहते, भोग की लालसा के रहते मुकि नहीं होती। इसलिए खाना-पहनना, रमण करना, यह सब कर लेना। (सहास्य) तुम क्या कहते हो ? स्वकीया के साथ या परकीया के साथ ? मास्टर, मुखर्जी, ये लोग हँस रहे हैं।

(२)

## श्रीमुख द्वारा कथित आत्मचरित।

श्रीरामऋष्ण—भोग-लालसा का रहना अच्छा नहीं। इसीलिए मेरे मन में जो कुछ उठता था, मैं कर डालता था।

"बड़ा बाज़ार के रंगे संदेश खाने की इच्छा हुई। इन लोगों ने मँगा दिया। मैंने खूब खाया, फिर बीमार पड़ गया!

"लड़कपन में गंगा नहाते समय, एक लड़के की कमर में सोने की करधनी देखी थी। इस अवस्था के बाद उस करधनी के पहनने की इच्छा हुई। परन्तु अधिक देर रख सकता ही न था, करधनी पहनी तो भीतर से सरसराकर हवा ऊपर की ओर चड़ने लगी—देह में सोना छू गया था न ? ज्या देर रखकर उसे खोल डाला। नहीं तो उसे तोड़ डालना पड़ता।

"धनियाखाली का खोईचूर (एक तरह की मिटाई), खानाकुल कृष्णनगर का सरमाजा (एक तरह की मिटाई), खाने की भी इच्छा हुई थी। (सब हँसते हैं।) "शम्भु के चण्डी-गीत सुनने की इच्छा हुई थी। उसके सुन छेने के बाद फिर राजनारामण के चण्डी-गीतों के सुनने की इच्छा हुई। उसके गीतों को भी मैंने सुना।

"उस समय बहुत से साधु आते थे। इच्छा हुई कि उनकी सेवा के लिए एक अलग भण्डारा किया जाय। सेजो बाबू ने वैसा ही किया। उसी भण्डार से साधुओं को सीधा, लकड़ी आदि सब दिया जाता था।

"एक बार जी में आया कि ख्व अच्छो जरी का साज पहनूँ और चांदी की गुड़गुड़ी में तम्बाक पीड़ । सेजो बाब ने नया साज, गुड़गुड़ी सब मेज दिया । साज पहना, गुड़गुड़ी कितनी ही तरह से पीने छगा । एक बार इस ओर से, एक बार उस ओर से—खड़ा होकर और बैठ-कर । तब मैंने कहा, मन, देख छे, इसी का नाम है चांदी की गुड़गुड़ी में तम्बाक पीना । बस इतने से ही गुड़गुड़ी का त्याग हो गया । साज थोड़ी देर में खोछ डाछा ।—पैरों से उसे रौंदने छगा—कहा, इसी का नाम है साज ! इसी पोशाक के कारण रजोगुण बढ़ता है।"

चलराम के साथ राखाल वृन्दावन में हैं। पहले-पहल वे वृन्दावन की वड़ी तारीफ करके चिट्ठी लिखते थें। मास्टर को चिट्ठी लिखी थी—'यह बड़ी अच्छी जगह है—मोर नाचते रहते हैं—और नृत्य गीत, सदा ही आनन्द होता है!' इसके पश्चात् उन्हें बुखार आया, वृन्दावन का बुखार! श्रीरामकृष्ण को बड़ी चिन्ता रहती है। उनके लिए चण्डी के नाम पर उन्होंने मन्नत को है। श्रीरामकृष्ण राखाल की वातें कर रहे हैं—''यहाँ वैटकर पैर दन्नते समय राखाल को पहले-पहल भाव हुआ था। एक भागवती पण्डित इस कमरे में नैठा हुआ

भागवत की बातें कह रहा था। उन्हीं बातों को सुन-सुनकर राखाल सिहर-सिहर उठता था। इसके बाद वह बिलकुल स्थिर हो गया।

"दूसरी बार बलराम के घर में भाव हुआ था। भावावेश में लेट-गया था।

''राखाल: साकार की श्रेणी का है, निराकार की बात सुनकर उठ जायगा।

"उसके लिए मैंने चण्डी की मन्नत की। उसने घर-द्वार सक छोड़कर मेरा सहारा लिया था न ? उसकी स्त्री के पास उसे मैं ही मेज दिया करता था, भोग कुछ बाकी रह गया था।

"वृन्दावन से इन्हें लिख रहा है, यह वड़ा अच्छा स्थान है— मोरों का चृत्य हुआ करता है। अब मोरों ने विपत्ति में डाल दिया।

"वहाँ बलराम के साथ है। अहा, बलराम का क्या स्वभाव है। मेरे लिए उस देश में नहीं जाता। उसके भाई ने उसे मासिक व्यय देना बन्द कर दिया था और लिखा था,—'तुम यहाँ आकर रहो, वाहियात क्यों इतना रुपया खर्च करते हो?' परन्तु उसने उसकी बात नहीं सुनी, मुझे देखने के लिए।

"कैसा स्वभाव है! दिन-रात केवल देवताओं को लेकर रहता है। माली फूलों की माला बनाते ही रहते हैं। रुपये बचेंगे, इस विचार से दी महीने बुन्दावन में रहेगा। दो सौ का मुसहरा पाता है।

"लड़कों को क्यों प्यार करता हूँ ?—उनके भीतर कामिनी और कांचन का प्रवेश अब तक नहीं हो पाया। मैं उन्हें नित्यसिद्ध देखता हूँ पृ

"नंरेन्द्र जब पहले-पहल आया, एक मैली चादर ओढ़े हुए था, परन्तु उसका मुँह और उसकी आँखें देखकर जान पड़ता था कि उसके भीतर कुछ है। तब ज्यादा गाने न जानता था। दो-एक गाने गाये। " जब आता था तब घर भर आदमी रहते थे, परन्तु में उसी की ओर नज़र करके वातचीत करता था। जब वह कहता था—'इनसे भी बातचीत कीजिये'—तब दूसरे लोगों से वातचीत करता था।

"यदु मिलिक के बगीचे में में रोया करता था,—उसे देखने के लिए में पागल हो गया था। यहाँ मोलानाथ का हाथ पकड़कर में रोने लगा! मोलानाथ ने कहा, एक कायस्थ के लड़के के लिये आपको इस तरह का रोना शोभा नहीं देता। मोटे ब्राह्मण ने एक दिन हाथ जोड़कर कहा—'वह बहुत कम पढ़ा-लिखा है, उसके लिए भी आप इतना रोते हैं?'

"भवनाथ नरेन्द्र की जोड़ी है—दोनों जैसे पति-पत्नी | इसीलिए भवनाथ से मैंने नरेन्द्र के पास ही मकान भाड़े पर छेने को कहा | वे दोनों ही अरूप के दर्जे के हैं |

संन्यासियों का कठिन नियम । छोकशिक्षार्थ त्याग ।

"मैं लड़कों को मना कर देता हूँ जिससे वे औरतों के पास आयाजाया न करें।

"हरिपद एक घोषाल-औरत के फेर में पड़ा है। वह वात्सल्यभाव करती है। हरिपद बचा है, कुछ समझता तो है नहीं, मैंने सुना, हरिपद उसकी गोद में सोता है। और वह अपने हाथ से उसे भोजन कराती है। में उससे कह दूँगा, यह सब अच्छा नहीं। इसी वात्सल्यभाव से फिर हीन भाव पैदा हो जाते हैं।

"उन लोगों की वर्तमान साधना आदमी को लेकर की जाती है। आदमी को वे लोग श्रीकृष्ण समझती हैं। वे उसे 'रागकृष्ण' कहती हैं। गुरु पूछता है, 'रागकृष्ण' तुझे मिले ? वे कहती हैं—हाँ, मिले।

भार, २०

"उस दिन वह औरत आई थी। उसकी चितवन का ढंग मैंने देखा, अच्छा नहीं है। उसी के भावों में उससे कहा, हरिपद के साथ जैसा चाहो करो; परन्तु बुरा भाव न लाना।

"लड़कों की यह साधना की अवस्था है। इस समय केवल त्याग करना चाहिए। संन्यासियों को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए। मैं उनसे कहता हूँ, स्त्री अगर भक्त भी हो तो भी उसके पास बैठकर बातचीत न करनी चाहिए। खड़े होकर चाहे कुछ कह लिया जाय। सिद्ध होने पर भी इसी तरह चलना पड़ता है—अपनी सावधानी के लिए भी और लोकशिक्षा के लिए भी। औरतों के आने पर में थोड़ी ही देर में कहता हूँ, तुम लोग जाकर देवताओं के दर्शन करो। इससे भी अगर वे न उठीं तो मैं खुद उठ जाता हूँ। मुझे देखकर दूसरे शिक्षा प्रहण करेंगे।

"अच्छा, ये जो सब लड़के आ रहे हैं, इसका क्या अर्थ है ? और तुम लोग जो आ रहे हो, इसका भी क्या अर्थ है ? इसके (अपने को दिखाकर) भीतर कुछ है ज़रूर, नहीं तो आकर्षण फिर कैसे होता ?

"उस देश में जब में हृदय के घर में था, मुझे वे लोग श्यामवाजार ले गये थे। में समझा, गौरांग के भक्त हैं यहाँ। गाँव में घुसने से पहले ही मुझे माँ ने दिखा दिया—साक्षात् गौरांग! फिर वहाँ इतना आकर्षण हुआ कि सात दिन और सात रात लोगों की भीड़ लगी रही। सदा ही कीर्तन और आनन्द मचा हुआ था। इतने आदमी आए कि चार-दीवार और पेड़ों पर भी आदमी चढ़-चढ़कर बैठे थे।

'में नटवर गोस्वामी के यहाँ गया था । वहाँ रातदिन भीड़ लगी रहती । में वहाँ से भागकर एक तांती (जुलाहे ) के यहाँ सुन्नह को बैटा करता था । फिर देखा, थोड़ी ही देर में सब लोग वहाँ भी पहुँच गये। सब खोल-करताल ले गये थे।—फिर 'तिरिकट्-तिरिकट्' कर रहे थे। भोजन आदि तीन बजे होता था। "चारों ओर अफ़वाह फैल गई यी कि एक ऐसा आदमी आया है जो सात बार मरकर सातों बार जी उठता है। मुझे सदीं-गमीं न हो जाय इस डर से हृदय मुझे बाहर मैदान में घसीट ले जाता था। वहीं फिर चीटियों की पाँत की तरह आदमी उमड़ चलते थे—फिर वहीं खोल-करताल और 'तिरिकट'। हृदय ने खूब फटकारा, कहा—'क्या हम लोगों ने कभी कीर्तन सुना नहीं ?'

"वहाँ के गोस्वामी झगड़ा करने के लिये आये थे। उन्होंने सोचा या कि ये लोग हमारा चढ़ाव हड़पने के लिए आये हैं। उन्होंने देखा, मैंने एक जोड़ा धोती तो क्या एक ताग स्त भी नहीं लिया। किसी ने कहा जिस जाने है। इस पर गोस्वामी सब याह लेने के लिए आए। एक ने पूछा, इनके माला, तिलक क्यों नहीं हैं ? उन्हीं में से किसी ने कहा, नारियल का पत्ता आप ही निकलकर गिर गया है। नारियल के पत्तेवाली वात मैंने वहीं सीखी थी। ज्ञान के होने पर उपाधियाँ आप छूट जाती हैं।

"दूर के गाँवों से लोग आकर इकट्ट होते थे। वे लोग रात को वहीं न्रहते थे। जिस घर में हम लोग थे, उसके आंगन में रात को औरतें -सोई हुई थीं। लघुशंका करने के लिये बाहर जा रहा था, उन लोगों ने कहा, पेशाब यहीं (आंगन में ही) करो।

"आकर्षण किसे कहते हैं, यह में वहीं समझा था। ईश्वर की लीला में योगमाया की सहायता से आकर्षण होता है, एक तरह का जादू-सा चल जाता है।"

( ३ )

श्रीरामकुष्ण और श्री. राधिका गोस्वामी

दोनों मुखर्जी-भाइयों से वातचीत करते हुए दिन के तीन बज गये। श्री उत राधिका गोस्वामी ने आकर प्रणाम किया। उन्होंने श्रीरामकृष्णः को पहली ही बार देखा है। उम्र तीस के भीतर होगी। गोस्वामी ने आसन महण किया।

श्रीरामकृष्ण—क्या आप लोग अद्वैत-वंदा के हैं ?—खानदान का गुण तो होता ही है।

"अच्छे आम के पेड़ में अच्छे ही आम लगते हैं। (सब हैसे।) खराब आम नहीं होते। केवल मिट्टी के गुण से कुछ छोटे-बड़े हो जाते हैं। आपकी क्या राय है?"

गोस्वामी—( विनयपूर्वक )—जी, में क्या जानूँ ?

श्रीरामकृष्ण - तुम कुछ भी कहो, दूसरे आदमी क्यों छोड़ने लगे !:

"व्राह्मण में चाहे लाख दोष हों परन्तु उसे भरद्वाज गोत्र और शाण्डिल्य गोत्र का समझकर लोग उसकी पूजा करते हैं। ( मास्टर से ) शंखचीलवाली बात ज़रा सुना तो दो।"

मास्टर चुपचाप बैठे हुए हैं। यह देखकर श्रीरामकृष्ण स्वर्य कह रहे हैं—

"वंश में अगर महापुरुष का जन्म हुआ हो तो वे खींच छेंगे, चाहें छाख दोष भी हों। जब गंधवों ने कौरवों को बाँघ लिया तब युधिष्ठिर ने उन्हें मुक्त कर दिया। जिस दुर्योधन ने इतनी शत्रुता की थी, जिसके लिए. युधिष्ठिर को वनवास भी सहना पड़ा, उसी को उन्होंने मुक्त कर दिया।

"इसके सिवा भेष का भी आदर किया जाता है। भेष देखकरः सत्य वस्तु की उद्दीपना होती है। चैतन्य देव ने गधे को भेष पहनाकर साष्टांग प्रणाम किया था।

"शंखचील (सफेद परवाली चील) को देखकर लोग प्रणाम क्यों करते हैं दें कंस जब मारने के लिए चला या तब भगवती शंखचील का रूप धारण कर उड़ गई थीं। इसलिए अब भी जब लोग शंखचील देखते हैं, तो उसे प्रणाम करते हैं।

"चानक के पल्टन के मीतर अंग्रेज़ को आते हुए देखकर सिपाहियों ने सलाम किया। कोयार सिंह ने मुझे समझाया कि अंग्रेजों का राज्य है, इसलिए अंग्रेज़ों को सलामी दी जाती है।

"शाकों का तंत्र मत है। वैष्णवों का पुराण मत। वैष्णव जो साधना करते हैं उसके कहने में दोष नहीं है। तांत्रिक को सब कुछ गुप्त रखना पड़ता है। इसीलिए तांत्रिक को अच्छी तरह कोई समझ नहीं सकता।

( गोस्वामी से ) "आप लोग अच्छे हैं। कितना जप करते हैं ? और हरिनाम की संख्या क्या है ?"

गोस्वामी- (विनय भाव से)—जी, में क्या करता हूँ । में अत्यन्त अधम-नीच हूँ ।

श्रीरामकृष्ण-(सहास्य)—दीनता,यह अच्छा तो है। एक भाव और है—'में उनका नाम छे रहा हूँ, मुझे फिर पाप कैसा!' जो छोग, दिन रात 'में पापी हूँ, में अधम हूँ' ऐसा किया करते हैं, वे वैसे ही हो जाते हैं। कितना अविश्वास है! उनका इतना नाम छे करके भी पाप-पाप कहता है!

गोस्वामी यह वात आश्चर्यचिकत हो सुन रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—मेंने भी वृन्दावन में भेष (वैष्णवों का ) धारण किया था । पन्द्रह दिन तक रखा था । ( भक्तों से ) सब भावों की उपासना कुछ-कुछ दिनों तक करता था । तब शान्ति होती थी ।

(सहास्य) ''मेंने सब तरह किया है—सब शास्त्रों को मानता हूँ । शाकों को भी मानता हूँ और वैष्णवों को भी । उधर वेदानतवादियों को भी मानता हूँ । यहाँ इसीलिए सब मतों के आदमी आया करते हैं । और सब यही सोचते हैं कि ये हमारे मत के आदमी हैं। आजकल के ब्राह्म-समाजवालों को भी मानता हूँ ।

"एक आदमी के पास एक रंग का गमला थां। उस गमले में एक बड़े आश्चर्य का गुण यह था कि जिस किसी' रंग में वह कपड़े रंगना चाहता था, उसी रंग में कपड़े रंग जाते थे।

"परन्तु किसी होशियार आदमी ने कहा, तुमने इसमें जो रंग भोला है वही रंग मुझे दो। (श्रीरामकृष्ण और सब हँसते हैं।)

"एक ही ढरें का में क्यों हो जाऊँ ? 'अमुक मत के आदमी फिर न आएँने' मुझे इसका भय नहीं है। कोई आए चाहे न आए, मुझें इसकी ज़रा भी परवाह नहीं है। लोग मेरी मुट्ठी में रहेंगे, ऐसी कोई बात मेरे मन में है ही नहीं। अधर सेन ने बड़ी नौकरी के लिए माँ से कहने के लिए कहा था—उसको वह काम नहीं मिला। वह अगर सके लिए कुछ सोचे तो मुझे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं है।

"केशव सेन के घर जाने पर एक और भाव हुआ। वे लोग निराकार-निराकार किया करते हैं। इस पर, जब भावावेश हुआ तो मैंने कहा—माँ, यहाँ न आना, ये लोग तेरे रूप को नहीं मानते।"

साम्प्रदायिकता के विरोध की बात सुनकर गोस्वामीजी चुपचाप वैठें

श्रीरामकृष्ण—( सहास्य )——विजय इस समय बहुत अच्छा है। गया है ।

"हरिनाम करते हुए जमीन पर गिर जाता है।

" प्रातः चार बजे तक कीर्तन और ध्यान, यह सब लेकर रहता है। इस समय गेरुआ पहने हुए है। देव-विग्रह देखता है तो एकदम साष्टांग प्रणाम करता है।

" जहाँ गदाधर\* की पाठशाला यी वहाँ विजय को ले गया या और कहा, यहीं वे ध्यान करते थे। वस कहने के साथ ही उसने साष्टांग प्रणाम किया।

" चैतन्यदेव के चित्र के सामने फिर साष्टांग प्रणाम किया।"
गोस्वामी—राधाकृष्ण की मूर्ति के सामने ?
श्रीरामकृष्ण—साष्टांग प्रणाम! और वड़ा आचारी है।
गोस्वामी —अब समाज में लिया जा सकता है।
श्रीरामकृष्ण—लोग क्या कहेंगे, इसकी उसे कोई चिन्ता नहीं है।
गोस्वामी —ऐसे आदमी को प्राप्त कर समाज भी कुतार्थ हो सकता है।
श्रीरामकृष्ण—सुझे बहुत मानता है।

" उसे पाना ही मुश्किल हो रहा है। आज ढाके से बुलावा आता है तो कल किसी दूसरी जगह से; इस तरह सदा ही काम में उलझा रहता है।

> " उसके समाजवालों में बड़ी गड़बड़ी मची हुई है।" गोस्वामी —क्यों ?

श्रीरामकृष्ण—उसे लोग कह रहे हैं, तुम साकारवादियों के साथ मिल रहे हो, तुम पौत्तलिक हो।

" और बड़ा उदार और सरल है। सरल हुए विना ईश्वर की कृपा नहीं होती।"

<sup>\*</sup>एक प्रसिद्ध वैद्णव साधु। \*

## 'गृहस्थ, आगे वढ़ो।' अभ्यासयोग्।

अब श्रीरामकृष्ण मुखर्जियों से बातचीत कर रहे हैं। महेन्द्र उनमें वहें हैं, न्यवसाय करते हैं, किसी की नौकरी नहीं करते। छोटे प्रियनाय इंजीनियर थे, अब उन्होंने कुछ धनोपार्जन कर लिया है, अब नौकरी नहीं करते। बड़े भाई की उम्र ३५-३६ के लगभग होगी। उनका मकान केडेटी मौजे में हैं। कलकत्ते के बागबाजार में भी उनका अपना मकान है।

श्रीरामकृष्ण-(सहास्य) — कुछ उद्दीपना हो रही है, यह देखकर चुप्पी न साध जाना । बढ़ जाओ ! चन्दन की लकड़ी के बाद और भी चीज़ें हैं — चांदी की खान, — सोने की खान ।

प्रिय—(सहास्य)—जी, पैरों में जो वेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उनके कारण बढ़ा नहीं जाता।

श्रीरामकृष्ण—पैरों के वन्धन से क्या होता है ? बात असल मन की है ।

"मन के द्वारा ही आदमी वँधा हुआ है और उसी के द्वारा छूटता भी है। दो मित्र थे। एक वेश्या के घर गया। दूसरा भागवत सुन रहा था। पहला सोच रहा था, मुझे धिक्कार है, मेरा मित्र भागवत सुन रहा है और में वेश्या के यहाँ पड़ा हुआ हूँ। उधर दूसरा सोच रहा था, में वड़ा वेवकूफ हूँ, मेरा मित्र तो मजा लूट रहा है और मैं यहाँ आकर फँस गया। पर देखों, वेश्या के यहाँ जानेवाले को तो विष्णुद्त आकर वैकुण्ठ में ले गये और दूसरे को यमदूतों ने नरक में घसीटकर डाल दिया।

प्रिय-मन मेरे वस में भी तो नहीं है।

श्रीरामकृष्ण—यह क्या! अभ्यासयोग—अभ्यास करो, फिर देखोगे मन को जिस ओर छे जाओगे, उसी ओर जायगा। "मन धोबी के यहाँ का कपड़ा है। वहाँ से लाकर उसे लाल रंग से रंगों तो लाल हो जायगा और आसमानी से रंगों तो आसमानी। जिस रंग से रंगोंगे वहीं रंग उस पर चढ़ जायगा।

( गोस्वामी से ) ''आपको कुछ पूछना तो नहीं है ?''

गोस्वामी-( बड़े ही विनय भाव से )-जी नहीं, दर्शन हो गये, और सब बातें तो सुनता ही या।

श्रीरामकृष्ण—देवताओं के दर्शन करो।

गोस्त्रामी-(विनयपूर्वक)---कुछ महाप्रभु के गुणकीर्तन सुनना चाहता हूँ।

श्रीरामकृष्ण कीर्तन गाने लगे। कीर्तन के समाप्त हो जाने पर श्रीरामकृष्ण गोस्वामीजी से कह रहे हैं—''यह तो आप लोगों के दंग का हुआ। लेकिन अगर कोई शाक्त या घोषपाड़ा के मत का आदमी आ जाय तो मैं दूसरे ढंग के गाने गाऊँगा।

"यहाँ सन तरह के आदमी आते हैं—नैष्णव, शाक्त, कर्तामजा, नेदान्तवादी और आजकल के नाह्य-समाजवाले आदि भी। इसलिए यहाँ सन तरह के भाव हैं।

"उन्हीं की इच्छा से अनेक धमों और मतों का चलन हुआ है। "जिसे जो सहा है उसे उन्होंने वही दिया है।

"जिसकी जैसी प्रकृति, जिसका जैसा भाव, वह उसे ही लेकर वहता है।

''किसी धार्मिक मेले में अनेक तरह की मूर्तियाँ पाई जाती हैं, और वहाँ अनेक मतों के आदमी जाते हैं। राघा-कृष्ण, हर-पार्वती, सीता-राम; जगह जगह पर भिन्न भिन्न मृर्तियाँ रखी रहती हैं। और हरएक मृर्ति के पास लोगों की भीड़ होती है। जो लोग वैष्णव हैं उनकी अधिक संख्या राधा-कृष्ण के पास खड़ी हुई है, जो शाक्त हैं, उनकी भीड़ हर-पार्वती के पास लगी है। जो रामभक्त हैं, वे सीताराम की मूर्ति के पास खड़े हुए हैं।

"परन्तु जिनका मन किसी देवता की ओर नहीं है, उनकी और बात है। वेश्या अपने आशिक की झाड़ से खबर के रही है, ऐसी मूर्ति भी वहाँ बनाई जाती है। उस तरह के आदमी मुँह फैलाये हुए वहीं मूर्ति देखते और अपने मित्रों को चिल्लाते हुए उधर ही बुलाते भी हैं, कहते हैं—'अरे वह सब क्या खाक देखते हो ? इधर आओ ज्य, यहाँ तो देखो !'"

सब हँस रहे हैं। गोस्वामी प्रणाम करके विदा हुए। (४)

संस्कार तथा तपस्या का प्रयोजन । साधु-सेवा ।

दिन के पाँच बजे हैं। श्रीरामक्रण पश्चिमवाले बरामदे में हैं। बाबूराम, लाह, दोनों मुखर्जी माई, मास्टर आदि मक्त उनके साय हैं।

श्रीरामकृष्ण – (मास्टर आदि से) — में क्यों एक ढरें का होऊँ ! वे लोग वैष्णव हैं, बड़े कहर हैं, सोचते हैं, हमारा ही धर्म ठीक है, और सब वाहियात है । मेंने जो बातें सुनाई हैं, उनसे उसे चोट पहुँची होगी। (हँसते हुए) हाथी के सिर पर अंकुश्च मारा जाता हैं। कहते हैं, वहीं उसके सिर पर कोष (कोमल अंग) रहता है। (सब हँसे।)

श्रीरामकृष्ण लड़कों के साथ हँसी करने लगे। दोनों मुखर्जी बरामदे से चले गये। बगीचे में कुछ देर टहलंगे। श्रीरामकृष्ण-( हँसते हुए )—कहीं मुखर्जियों ने हमारी हँसी को व बुरा तो नहीं मान लिया ?

सास्टर — क्यों ? कप्तान ने तो कहा था, आपकी अवस्था बालक की है । ईश्वर-दर्शन करने पर बालक की अवस्था हो जाती है ।

श्रीरामकृष्ण—और बाल्य, कैशोर और युवा । कैशोर अवस्था में दिल्लगी-मज़ाक सूझता है । कभी कुछ मुँह से निकल जाता है । परा युवावस्था में सिंह की तरह लोकशिक्षा देता है ।

" तुम उन्हें मेरी मानसिक अवस्था समझा देना।"
मास्टर—जी, मुझे समझाना न होगा। क्या वे जानते नहीं?

श्रीरामकृष्ण लड़कों के साथ आमोद-प्रमोद करते हुए एक भक्त से कह रहे हैं—" आज अमावस्या है, माँ के मन्दिर में जाना।"

सन्ध्या के बाद आरती का शब्द सुनाई दे रहा है। श्रीरामकृष्ण वाबूराम से कह रहे हैं— "चल रे,चल काली-मन्दिर में।" श्रीरामकृष्ण बाबूराम के साथ जा रहे हैं। साथ मास्टर भी हैं। हरीश बरामदे में बैठे हुए हैं, श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, जान पड़ता है, इसे भावावेश हो गया।

ऑगन से जाते हुए श्रीरामकृष्ण ने ज्या श्रीराधाकान्त की आरती देखी। फिर काली-मन्दिर की ओर जाने लगे। जाते ही जाते हाथ उटाकर जगन्माता को पुकारने लगे—" माँ—ओ माँ—ब्रह्ममयी!" मन्दिर के चब्तरे पर मूर्ति के सामने पहुँचकर भूमिष्ठ हो माता को प्रणाम करने लगे। माता की आरती हो रही है। श्रीरामकृष्ण मन्दिर में प्रवेश कर चमर लेकर व्यजन करने लगे।

आरती समाप्त हो गई। जो लोग आर्स्ती देख रहे हैं, सबने एक ही साथ भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्रीरामकृष्ण ने मन्दिर के बाहर आकर प्रणाम किया। महेन्द्र मुखर्जी आदि भक्तों ने भी प्रणाम किया।

आज अमावस्या है। श्रीरामकृष्ण को पूर्ण मात्रा में भावावेश हो - गया। बाबूराम का हाथ पकड़कर मतवाले की तरह झूमते हुए अपने - कमरे में जा रहे हैं।

कमरे के पश्चिमवाले गोल वरामदे में एक बत्ती जला दी गई है। श्रीरामकृष्ण उसी बरामदे में जाकर ज़रा बैठे। 'हरि ॐ' 'हरि ॐ' 'हरि ॐ' कहते हुए अनेक प्रकार के तंत्रोक्त बीज-मंत्रों का भी उच्चारण कर रहे हैं।

कुछ देर पश्चात् कमरे में अपने आसन पर पूर्वास्य होकर वैठे। भाव अभी भी पूर्ण मात्रा में है।

दोनों मुखर्जी भाई, बाबूराम आदि भक्त जमीन पर आकर बैठे। श्रीरामकृष्ण भावावेश में माता से बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं—''माँ, में कहूँ तब तू करे, यह भी कोई बात है ? बातचीत करना क्या है ?—इशारा ही तो है।—कोई कहता है 'में खाऊँगा ?—कोई कहता है, 'जा, मैं न सुनूँगा।'

"अच्छा माँ, मान लो मैंने मले ही प्रकट रूप में यह न कहा हो कि मुझे भूख लगी है, तो क्या मुझे असल में भूख नहीं लगी है? क्या यह सम्भव है कि तुम केवल उसी की प्रार्थना सुनो जो जोर ज़ोर से पुकारता है और उसकी न सुनो जो भीतर ही भीतर व्याकुलतापूर्वक

''तुम जो हो सो हो, फिर में क्यों बोलता हूँ, क्यों प्रार्थना करता हूँ?

''हाँ ! जैसा कराती हो, वैसा करता हूँ।

''लो ! सब गोलमाल हो गया !— क्यों विचार कराती हो ?"

श्रीरामकृष्ण जगन्माता के साथ बातचीत कर रहे हैं ।—भक्त-गण आक्वर्यचिकत हो सुन रहे हैं ।

अव भक्तों पर श्रीरामकृष्ण की दृष्टि पड़ी ।

श्रीरामकृष्ण—( मक्तों से )— उन्हें प्राप्त करने के लिए सस्कार वाहिए । कुछ किये रहना चाहिए । तपस्या—वह इस जन्म में ही हो? या उस जन्म में ।

''द्रौपदी का जब वस्त्रहरण किया गया था तब उसका विकल्प होकर रोना श्रीठाकुरजी ने सुना था, तभी उन्होंने दर्शन दिये। और कहा, तुमने अगर किसी को कभी वस्त्र दिया हो तो याद करो, उससे छजा का निवारण होगा। द्रौपदीं ने कहा, एक ऋषि नहा रहे थे, उनका कौपीन वह गया था, मैंने अपने कपड़े से आधा फाड़कर उन्हें दिया था। श्रीटाकुरजी ने कहा, तो अब तुम कोई चिन्ता न करो।"

मास्टर श्रीरामकृष्ण के आसन के पूर्व की तरफ पाँवपोश परः वैठे हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण—( मास्टर से )-तुम यह समझे ?

मास्टर-जी, संस्कार की बात।

श्रीरामकृष्ण-एक वार कह तो जाओ, मैंने क्या कहा ।

मास्टर-- द्रौपदी नहाने गई यी--आदि । (हाजरा आये।)?

## (4)

## क्या ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं ? साधना ।

हाजरा महाशय यहाँ दो साल से हैं। उन्होंने श्रीरामकृष्ण की जन्म-भूमि कामारपुकुर के पास सिऊड़ ग्राम में पहले-पहल उनके दर्शन किये थे, सन् १८८० ई० में। इस मौजे में श्रीरामकृष्ण के भाव्जे, श्रीयुत हृदय मुखोपाध्याय रहते हैं। उस समय श्रीरामकृष्ण हृदय के यहाँ रहते थे।

सिऊड़ के पास मरागोड़ मौजे में हाजरा महाशय रहते हैं। उनके कुछ जमीन-जायदाद भी हैं। स्त्री-परिवार और लड़के-बचे भी है। चर-गृहस्थी का काम किसी तरह चल जाता है। कुछ ऋण भी है, लगभग हजार रुपया होगा।

यौवनकाल से ही उनमें वैराग्य का भाव है। साधु कहाँ हैं, मक कहाँ हैं, यही सब खोजते फिरते थे। जब पहले-पहल दक्षिणेश्वर काली-मन्दिर में आये और वहाँ रहना चाहा तब श्रीरामकृष्ण ने उनके भिक-भाव को देखकर, और उन्हें अपने देश का परिचित मनुष्य जानकर, यत्नपूर्वक अपने पास रख लिया।

हाजरा का ज्ञानियों जैसा भाव है। श्रीरामक्रण का भित्रमाव और लड़कों के लिए उनकी व्याकुलता उन्हें पसन्द नहीं। कभी कभी वे श्रीरामकृष्ण को महापुरुष सोचते हैं और कभी कभी साधारण आदमी।

वे श्रीरामकृष्ण के दक्षिणपूर्ववाले वरामदे में आसन लगाकर बैठें हैं। वहीं माला लेकर बड़ी देर तक जप किया करते हैं। राखाल आदि भक्त अधिक जप नहीं करते, इसलिए लोगों से उनकी निन्दा किया करते हैं। वे आचार का पक्ष बहुत लेते हैं। 'आचार-आचार' करके उन्हें एक तरह शुचिता का रोग हो गया है। उनकी उम्र ३८ साल की होगी। ॰

ः हाजरा महाशय कमरे में आये | श्रीरामकृष्ण को फिर कुछ भावा-विश हो गया है और उसी अवस्था में वे बातचीत कर रहे हैं |

श्रीरामकृष्ण—(हाजरा से)——तुम जो कुछ कर रहे हो, वह ठीक है। परन्तु पटरी ठीक नहीं बैठती।

"किसी की निन्दा न किया करो—एक कीड़े की भी नहीं। तुम खुद भी तो छोमस मुनि की बात कहते हो। जब भक्ति की प्रार्थना करोगे तब साथ ही यह भी कहा करो कि कभी मुझसे दूसरे की जिन्दा न हो।"

हाजरा—( भक्ति की ) प्रार्थना करने पर वे सुनैंगे ?

श्रीरामकृष्ण—एक सौ बार !—अगर प्रार्थना ठीक हो—आन्तरिक ही। विषयी आदमी जिस तरह बच्चे या स्त्री के लिए रोता है, उसी तरह ईश्वर के लिए कहाँ रोता है ?

" उस देश में एक आदमी की स्त्री वीमार हो गई। वह अच्छी न होगी, यह सोचकर वह आदमी थर थर काँपने लगा—वेहोश होने को आ गया था।

"इस तरह ईश्वर के लिए किसकी अवस्था होती है ?"
हाजरा श्रीरामकृष्ण की पद-रेणु ले रहे हैं ?
श्रीरामकृष्ण—(संकुचित होकर)—यह सब क्या है !
हाजरा—जिनके पास में हूँ, उनके श्रीचरणों की धूलि न लूँ ?
श्रीरामकृष्ण—ईश्वर को तुष्ट करो, सब तुष्ट हो जायेंगे। 'तिहन्द तुष्टे जगत् तुष्टम्।' श्रीठाकुरजी ने जब द्रौपदी का शाक खाइन इहा,
में तृप्त हो गया हूँ, तब संसार भर के जीव तृप्त हो गये थे— हि तक भर गये थे—डकार ठेने लगे थे। मुनियों के खाने से क्या संसार तुष्ट हुआ था—डकारें ली थीं ?

- " ज्ञानलाभ के बाद भी लोक-शिक्षा के लिए पूजा आदि कमों को लोग किया करते हैं।
- " में काली-मन्दिर जाता हूँ, और इस कमरे के सब चित्रों को भी प्रणाम किया करता हूँ—इस तरह दूसरे भी प्रणाम करते हैं। किर तो अभ्यास हो जाने पर मनुष्य से वैसा किये बिना रहा ही नहीं जाता।
- " बटतले के संन्यासी को मैंने देखा; उसने जिस आसन पर गुरु की पादुका रखी थी उसी पर शालग्राम भी रखा था और पूजा कर खा या! मैंने पूछा, 'अगर इतना ज्ञान हो गया है, तो इस तरह क्यों करते हो ?' उसने कहा, ' सब कुछ किया जाता है, यह भी एक किया। कभी एक फूल इस पैर पर (गुरु के) चढ़ाया और कभी एक फूल उस पैर (शालग्राम) पर।'
- "देह के रहते कोई कर्म छोड़ नहीं सकता—पंक रहते उसके बुलबुले उटेंगे ही।

(हाजरा से) '' एक का ज्ञान है तो अनेक का भी ज्ञान है।

- " केवल शास्त्र पढ़ने से क्या होगा ? शास्त्रों में बाल् और चीनी का ना मेल है। उससे चीनी का अंश निकालना बड़ा मुक्किल है। इसीलिए शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से, साधु के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए। तब फिर प्रन्थों की क्या ज़रूरत है ?
- " चिट्ठी में खबर आई है, 'पाँच सेर सन्देश मेजियेगा—और एक धारीदार धोती।' चिट्ठी खो गई, तब तुरन्त चारों ओर हूँढ़-तलाश होने लगी। बहुत कुछ खोजने के बाद कहीं चिट्ठी मिली। पढ़कर देखा, लिखा है—'पाँच सेर सन्देश मेजियेगा और एक धारीदार धोती।' तक

फिर उसने चिट्ठी फेंक दी। अन उसकी क्या ज़रूरत है !—अन तो सन्देश और घोती संप्रह करने से ही काम है।

(मुखर्जी, बाबूराम, आदि मक्तों से) "मलीभाँति खोज लेकर तब डूबो । तालाव में अमुक स्थान पर लोटा गिर गया है, जगह की टीक जाँच करके डुबकी लगानी चाहिए।

" शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से मुनकर तब साधना की जाती है। यह साधना ठीक ठीक करने पर तब कहीं प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं।

" डुनकी लगाओंगे तन ठीक ठीक साधना होगी। नैठे नैठे शास्त्रों की बात पर केवल विचार करते रहने से क्या होगा ! साधक को डुनकी लगानी चाहिए।

"अगर कहो कि डुबकी लगाने से भी तो मगर और घड़ियाल का धर है,—काम कोधादि का भय है, तो हलदी लगाकर डुबकी लगाओ तो फिर वे पास न आ सकेंगे। विवेक और वैराग्य हलदी हैं।"

(६)

पूर्व कथा। श्रीरामकुण की पुराण, तंत्र तथा वेद मत् की साधना।

श्रीरामकृष्ण—(भक्तों से)—उन्होंने मृझसे अनेक प्रकार की साधनाएँ कराई। पहली पुराण मत की थी—फिर तंत्र मत की थी, इसके बाद वाली वेद मत की थी। पहले में पंचवटी में साधना करता था। वहाँ तुलसी-वन लगाया गया, में उसके मीतर बैठकर ध्यान करता था। कभी विकल होकर 'माँ-माँ' कहकर पुकारता था, कभी 'राम-राम' कहता था।

"जव 'राम-राम' कहता था, तब हनुमान के भाव में आकर एक पूँछ लगाकर बैठा रहता या—उन्माद की अवस्था थी। उस समय पूजा करते हुए में पीताम्बर पहनता था तो बड़ा आनन्द आता था। वह पूजा का ही आनन्द था।

"तंत्र मत की साधना बेल के नीचे की थी। तब तुलसी का पेड़ और सहजन की फली ये एक जैसे जान पड़ते थे।

"उस अवस्था में शिवानी की जूटन तमाम रात पड़ी रहती थी, साँप खाता था या कौन खाता था, इसका कुछ ख्याल न था, वही जूटन में खाता था।

"कभी कभी में कुत्ते पर चढ़कर उसे पूड़ियाँ खिलाता था और उसकी जूठी पूड़ियाँ खुद खाता था । सर्व विष्णुमयं जगत्।

"अविद्या का नारा बिना किये न होगा । इसिलए में बाब बन जाता था और अविद्या को खा जाता था ।

" वेदमत से साधना करते समय संन्यास लिया। उस समय चांदनी में पड़ा रहता था। हृदय से कहता था, मेंने संन्यास लिया है, मेरे लिये चांदनी में खाने को दे जाया करो।

( मक्तों से ) "धरना दिया या। पड़ा हुआ में माँ से कहता या— में मूर्ख हूँ, तुम मुझे बतला दो, वेदों, पुराणों, तंत्रों और शास्त्रों में क्या है।

''माँ ने कहा, 'वेदान्त का सार है ब्रह्म, उसी को सत्य और संसार को मिथ्या माना है। जिस सचिदानन्द ब्रह्म की बात वेदों में है, उन्हें तन्त्रों में 'सचिदानन्दः शिवः' कहते हैं। और पुराणों में उन्हें ही 'सचिदानन्दः कृष्णः' कहते हैं।

'दस वार गीता का उचारण करने पर जो कुछ होता है, वहीं गीता का सार है । अर्थात् त्यागी—त्यागी । "उन्हें जब कोई प्राप्त कर लेता है, तब वेद, वेदान्त, पुराण, तंत्र सब इतने नीचे पड़े रहते हैं कि कुछ कहना ही नहीं। (हाजरा से) ॐ का भी उच्चारण नहीं किया जा सकता; समाधि से जब मैं बहुत नीचे उतर आता हूँ, तब कहीं ज़रूर ॐ का उच्चारण कर सकता हूँ।

"प्रत्यक्ष दर्शन के पथात् जो जो अवस्थाएँ शास्त्रों में लिखी हैं, वे सब मुझे हुई थीं। बालवत्, उन्मत्तवत्, पिशाचवत्, जड़वत्।

''और शास्त्रों में जैसा लिखा है, वैसा दर्शन भी होता था ।

"कभी देखता था, तमाम संसार जलता हुआ अंगार है।

"कभी देखता था, चारों ओर पारे जैसा सरोवर—क्षिलिसल विक्षलिसल कर रहा है। और कभी गली हुई चाँदी की तरह देखता था।

"कभी देखता या मानो मसालेवाली सलाई का चारों ओर उजाला हो रहा है।

''इनसे शास्त्रों की बातें मिल जाती हैं।

"फिर दिखलाया, वे ही जीव हैं, वे ही जगत् हैं और चौबीसों तत्व भी वे ही हुए हैं। छत पर चढ़कर फिर सीढ़ियों से उत्तरना । अनुलोम और विलोम।

"उः ! किस अवस्था में उसने रखा है !—एक अवस्था जाती है तो दूसरी आती है ! जैसे डेकी के वार । एक ओर नीचा होता है तो दूसरी ओर ऊँचा हो जाता है ।

"जब अन्तर्मुख होकर समाधिलीन हो जाता हूँ, तब भी देखता हूँ, वे ही हैं और जब बाहरी संसार में मन आता है, तब भी देखता हूँ, वे ही हैं। "जन आईने के इस ओर देखता हूँ, तन भी ने ही हैं और जह उस ओर देखता हूँ, तन भी ने ही हैं।"

दोनों मुखर्जी भाई और वाबूराम आदि आश्चर्यचिकत हो श्रीराम-कृष्ण की बातें सुन रहे हैं ।

#### (७)

शम्भू मिल्लक की अनासिक्त । महापुरुष का आश्रय।

श्रीरामकृष्ण-( मुखर्जी आदि से )—कप्तान की भी यथार्थ साध जैसी अवस्था है ।

"केवल ऐश्वर्य के रहने से ही मनुष्य की उसमें बिलकुल आसि हो जाती है सो बात नहीं। राम्भू कहता था, 'हृदू! में बोरिया-वधन समेटकर चलने के लिए बैठा हुआ हूँ।' मैंने कहा, यह क्या अग्रम् बातें वक रहे हो ?

"तब शम्भू ने कहा, 'नहीं, कहो, यह सब फेंककर जैसे उनवे पास पहुँच सकूँ।'

"उनके भक्त को किसी बात का भय नहीं है। भक्त उनक आत्मीय है। वे उसे खींच लेंगे। गन्धवों के हाथों दुयोंधन आदि वे बँध जाने पर युधिष्ठिर ने ही उनका उद्धार किया था। कहा या आत्मीयों की ऐसी अवस्था होने पर हमारे ही सिर पर कलंक का टीक लगता है।"

रात के नौ बज चुके हैं। दोनों मुखर्जी भाई कलकत्ता लौटने वे लिए तैयार हो रहे हैं। कमरे में और बरामदे में टहलते हुए श्रीरामकृण ने सुना, विष्णु-मन्दिर में उच स्वर से संकीर्तन हो रहा है। उनके पूछने पर एक भक्त ने कहा, उनके साथ लादू और हरीश भी गा रहे हैं।

#### अभ्यासयोग 📑

श्रीरामकृष्ण-अच्छा, इतना (शोर) इसीलिए हो रहा है!

श्रीरामकृष्ण विष्णु-मन्दिर गये। साथ साथ भक्तगण भी गये। श्रीरामकृष्ण ने राधाकान्त को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया।

श्रीरामकृष्ण ने देखा, ठाकुर-मन्दिर के ब्राह्मण जो पाककर्म करते हैं, नैवेद्य सजाते हैं, अतिथियों को प्रसाद परोसते हैं, वे तथा अन्य सब सेवक-टहछए एकत्र होकर नामसंकीर्तन कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने ज़रा देर खड़े रहकर उनका उत्साह बढ़ाया।

आंगन के बीच से लौटते समय उन्होंने मक्तों से कहा — 'दिखी, इनमें से कोई वेश्या के यहाँ जाता है और कोई बर्तन धोया करता है!"

कमरे में आकर श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर वैठे। जो छीन संकीर्तन कर रहे थे, उन लोगों ने श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम किया। श्रीरामकृष्ण उनसे कह रहे हैं—''रुपये के लिए जिस तरह देह का पसीना बहाते हो उसी तरह उनका नाम छेकर नाच-कृद कर बहाना चाहिए।

"मेरी इच्छा हुई तुम लोगों के साथ नार्चे । जाकर देखा, नवाच्य पढ़ चुका था—मेथी तक । (सब इँसते हैं।) तब में क्या इन्छन उन्हें सुगन्धित करता ?

"तुम लोग कभी कभी इसी तरह नाम-वंडिंदिन इस्ते के छिट आ जाया करो।"

मुखर्जी वन्धुओं ने श्रीरामकृषा को प्रमान करके दिराई ली।

श्रीरामकृष्ण के कमरे के टीक उत्तरवाले बरामदे के किनारे मुखर्जियों की गाड़ी में वत्ती जला दी गई है।

### श्रीरामकृष्णवचनामृत

श्रीरामकृष्ण उसी बरामदे के ठीक उत्तर-पूर्ववाले कोने में उत्तर की ओर मुँह किये खड़े हैं। एक भक्त रास्ता दिखाते हुए एक लालटेन ले आये हैं, भक्तों को चढ़ाने के लिए।

आज अमावस्या है। रात अंवेरी है। श्रीरामकृष्ण को कमशः प्रणाम करके भक्तगण गाड़ी पर बैठ रहे हैं। श्रीरामकृष्ण एक भक्त से कह रहे हैं—"ईशान से ज़रा उसके काम के लिए कहना।"

गाड़ी में ज्यादा आदमी देखकर, घोड़े को कष्ट होगा, यह सोच-कर श्रीरामकृष्ण ने कहा—"क्या गाड़ी में इतने आदमी समा जाएँगे!"

श्रीरामकृष्ण खड़े हैं। उनकी निर्मल मूर्ति देखते हुए मक्तम कलकत्ते की ओर चल दिये।

# परिच्छेद २०

## चैतन्यलीला-दर्शन

(१)

#### भक्तों से वार्तालाप ।

आज रविवार् है; श्रीरामकृष्ण के कमरे में बहुत से भक्त एकत्रित हुए हैं। राम, महेन्द्र मुखर्जी, चुन्नीलाल, मास्टर आदि बहुत से भक्त हैं। २१ सितम्बर, १८८४।

चुन्नीलाल अभी हाल ही चृन्दावन से आये हैं। वे और राखाल, बलराम के साथ वहाँ गये थे। राखाल और बलराम अन भी नहीं लीटे। श्रीरामकृष्ण चुन्नीलाल से चृन्दावन की बातें कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—राखाल कैसा है ?
चुन्नी—जी, अब वे अच्छे हैं ।
श्रीरामकृष्ण—रत्यगोपाल आएगा या नहीं ?
चुन्नी—अभी तो में देखकर आ रहा हूँ, वहीं हैं ।
श्रीरामकृष्ण—तुम्हारे परिवार के लोग किसके साथ आ रहे हैं ?
चुन्नी—बलराम बाबू ने कहा है, में अच्छे आदमी के साथ मेज

श्रीरामकृष्ण महेन्द्र मुखर्जी से नारायण की बातचीत कर रहे हैं। नारायण स्कूल में पढ़ता है। उम्र १६—१७ साल की है। श्रीरामकृष्ण के पास कभी-कभी आया-जाया करता है। श्रीरामकृष्ण उसे बड़ा प्यार करते हैं।

दूँगा । नाम उन्होंने नहीं वतलाया ।

श्रीरामकृष्ण—बड़ा सरल है न ? 'सरल' शब्द कहते ही श्रीरामकृष्ण का मन आनन्द से भर गया। महेन्द्र—जी हाँ, बड़ा सरल है।

श्रीरामकृष्ण—उसकी माँ उस दिन आई थी। अभिमानिनी थी, देखकर भय हुआ। इसके पश्चात् जब उसने देखा, यहाँ तुम आते हो, कसान आता है, तब उसने ज़रूर ही सोचा होगा, केवल नारायण और में कुल यही दो वहाँ नहीं जाते। (सब हँसने लगे।) इस कमरे में मिश्री रखी हुई थी। उसने देखकर कहा, अच्छी मिश्री है। साय ही समझा होगा, इसके खाने की विशेष असुविधा नहीं है।

" शायद उन लोगों के सामने मैंने बाबूराम से कहा या, नारायण के लिए और अपने लिए ये सन्देश रख दे। इसके बाद गणी की माँ और वे सब कहने लगीं—'नारायण अपनी माँ, को नित्य प्रति यहाँ आने के लिए नाव का किराया माँगकर परेशान किया करता है।

" मुझसे कहा आप नारायण से किहये जिससे विवाह करें। इस बात पर मैंने कहा, ये सब भाग्य की बातें हैं। क्यों में ऐसी बात के लिए ज़ीर दूँ ? (सब हँसते हैं।)

"नारायण अच्छी तरह पढ़ने में जी नहीं लगाता। इस पर उसने कहा, आप किहये, ज़रा अच्छी तरह पढ़े। मेंने कहा, पढ़ना रे! तब उसने कहा, ज़रा अच्छी तरह किहये।" (सब हैंसते हैं।)

(चुन्नी से) " क्यों जी, भला गोपाल क्यों नहीं आता ?" चुन्नी—उसे खून जा रहा है —आँव के साथ। श्रीरामकृष्ण—दवा खा रहा है न ? श्रीरामक्रण आज स्टार थियेटर में 'चैतन्यलीला' नाटक देखने जाएँगे। (पहले स्टार थियेटर का अभिनय जहाँ पर होता था, वहाँ आजकल क्रोहिन्र थियेटर है।) महेन्द्र मुखर्जी के साथ उन्हीं की गाड़ी पर चढ़कर अभिनय देखने जायेंगे। कहाँ बैठने पर अच्छी तरह दीख पड़ता है, यही बात हो रही है। किसी ने कहा, एक रुपये वाली जगह से खूब दीख पड़ता है। राम ने कहा, ये 'बाक्स' से देखेंगे।

श्रीरामक्कण हैंस रहे हैं। किसी किसी ने कहा, वेश्याएँ अभिनय करती हैं। चैतन्यदेव, निताई, इनका पार्ट वे ही करती हैं।

श्रीरामकृष्ण-( भक्तों से )---में उन्हें माँ आनन्दमयी देखूँगा ।

"वे चैतन्य सजकर निकली हैं तो इससे क्या हुआ? नकली फल देखिये तो यथार्थ फल की बात याद आ जाती है।

"किसी भक्त ने रास्ते पर जाते हुए देखा, कुछ बबूल के पेड़ थे। देखते ही भक्त को भावावेश हो गया। उसे यह याद आया कि इसकी लकड़ी से श्यामसुन्दर के बगीचे की कुदार के लिए अच्छा हूँड हैं। सकता है। उसे श्यामसुन्दर की बात याद आ गई थी। जह किसे के मैदान में मुझे वेल्चन दिखाने के लिए ले गये थे, तब एक सहस्त्र लड़का पेड़ के सहारे तिरछा होकर खड़ा था। उसे देखने के साम ही

''चेतन्यदेव मेड़गाँव से होकर जा रहे दें। ह्या हों को निर्द्ध से खोल बनते हैं। सुनने के साथ ही उन्हें नाबकेंद्र हो गया या।

"श्रीमती (राधा) मेच या मोर्ट के करता देख देने पर किर विस्पर नहीं रह सकती थीं। श्रीकृष्ण की देखी द्वीतना दोदी भी कि उनका बाह्य ज्ञान कुत हो जाता करता श्रीरामकृष्ण जरा देर चुपचाप बैठे हैं। कुछ देर बाद फिर बात-चीत करते हैं—''श्रीमती को महाभाव होता था। गोपियों के प्रेम में कोई कामना नहीं है। जो सचा भक्त है, वह कोई कामना नहीं करता। केवल गुद्ध भक्ति की प्रार्थना करता है। कोई शक्ति या विभूति नहीं चाहता।"

#### (२)

तोतापुरीजी की शिक्षा—अष्ट सिद्धियाँ ईश्वर-लाभ में विव्नरूप हैं।

श्रीरामकृष्ण—विभूति का होना एक आफत है। नागे (तोतापुरी) ने मुझे सिखलाया—एक सिद्ध समुद्र के तट पर बैठा हुआ था। उसी समय एक त्फान आया। त्फान से उसे कष्ट होने का भय हुआ। उसने कहा, 'त्फान रक जा।' उसकी बात झूठ होने की नहीं थी, त्फान रक गया। उधर एक जहाज़ जा रहा था। उसमें पाल लगा हुआ था। त्फान ज्योंही एकाएक रक गया कि जहाज़ झूच गया। जहाज भर के आदमी उसीके साथ झूच गये। अब इतने आदिमियों के भरने से जो पाप होने को था, सब उसी को हुआ। उसी पाप से उसकी विभूति भी चली गई और उसे नरक भी हुआ।

"एक साधु के बहुत सी विभूतियाँ हुई थीं । और उनका उसे अहंकार भी था, परन्तु था वह कुछ अच्छा आदमी। उसमें तपस्या भी थी। भगवान छद्मवेश धारण कर एक दिन साधु के पास आये। आकर कहा, महाराज, मेंने सुना है, आपके पास बहुत सी सिद्धियाँ हैं। साधु ने उनकी खातिर करके वैठाया। उसी समय एक हाथी उधर से जा रहः था। तब छद्मवेशधारी साधु ने कहा, अच्छा महाराज, आप चाहे तो क्या इस हाथी को मार सकते हैं? साधु ने कहा, हाँ, क्यों नहीं? यह कहर कर साधु ने धूल पढ़कर हाथीं पर ज्योंही छोड़ी कि वह छटपटाकर

मर गया। तब जो साधु आया था, उसने कहा, 'वाह! आपमें तो बड़ी हाकि है। हाथी को आपने मार डाला!' वह साधु हँसने लगा। तब नये साधु ने कहा, अच्छा इसे आप अब जिला सकते हैं ? उसने कहा, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। यह कहकर ज्योंही धूल पढ़कर उसने हाथी पर छोड़ी कि हाथी तुरन्त उठकर खड़ा हो गया। तब इस साधु ने कहा—'आप में बड़ी दाक्ति है; परन्तु एक बात में आपसे पृछता हूँ। आपने हाथी को मारा और फिर से जिला दिया, इससे आपका क्या हुआ ?' आपको अपनी उन्नति क्या हुई ? इससे क्या आप ईश्वर को पा गये ?' यह कहकर वह साधु अन्तर्धान हो गये।

"धर्म की सूक्ष्म गति है। ज़रा सी कामना रहने पर भी कोई" ईश्वर को पा नहीं सकुता। सुई के भीतर सूत को जाना है, ज़रा सा रोवाँ भी बाहर रह गया तो फिर नहीं जा सकता।

"कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भाई, मुझे अगर पाना चाहते हो, तो समझ लो कि आठ सिद्धियों में एक भी सिद्धि के रहते में नहीं मिलता।

"एक बाबू आया या, वह कंजा या। उसने कहा, 'आप परमहंस हें तो अच्छा है, परन्तु जरा आपको मेरे लिए स्वस्त्ययन करना होगा।' कितनी नीच बुद्धि है! परमहंस कहता है और फिर स्वस्त्ययन मी कराना चाहता है! स्वस्त्ययन करके अमंगल-बाधा दूर कर देना विभूति का प्रयोग दिखलाना है। अहंकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अहंकार केसा है, जानते हो? जैसे केंची जमीन, वहाँ वरसात का पानी नहीं टहरता, वह जाता है। नीची जमीन में पानी जमता है और अंकुर उगते हैं। फिर पेड़ होते हैं और फल लगते हैं।

"इसीलिए हाजरा से कहता कि मैं ही समझता हूँ, और सक्ष मूर्ख हैं, ऐसी बुद्धि न लाया करो। सबको प्यार करना चाहिए। कोई दूसरे नहीं हैं। सर्व भूतों में परमात्मा का ही वास है। उन्हें छोड़ किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। प्रह्लाद से श्रीठाकुरजी ने कहा, तुम वरदान लो। प्रह्लाद ने कहा, आपके दर्शन हो गये, मुझे और कुछ न चाहिए। श्रीठाकुरजी ने न छोड़ा। तब प्रह्लाद ने कहा, 'अगर वर दोगे, तो यही वर दो—मुझे जिन लोगों ने कष्ट दिया है, उनका अपराध न हो।'

" इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने एक रूप से कष्ट दिया है। उन आदिमयों को यदि कष्ट हो तो वह ईश्वर को ही कष्ट मिलता है।"

#### ( ₹ )

### श्रीरामकृष्ण का ज्ञानोन्माद तथा जाति-विचार।

श्रीरामकृष्ण—श्रीमती (राधिका) को प्रेमोन्माद था। और मिंक का उन्माद भी है जैसे हनुमान को हुआ था। सीताजी को अग्नि में अवेश करते हुए देखकर वे रामचन्द्र को मारने चले थे। एक और ज्ञानोन्माद है। एक ज्ञानी को मेंने पागल की तरह देखा था। काली-मन्दिर की प्रतिष्ठा के कुछ ही समय बाद की बात है। लोगों ने कहा, वह राममोहन राय की ब्राह्मसमा का एक आदमी था। एक पैर में फटा जूता था, हाथ में बाँस की पतली छड़ी, और एक इंडी और आम का पौधा। गंगाजी में उसने डुक्की लगाई, फिर कालीमन्दिर में गया। इलधारी उस समय कालीमन्दिर में बैठा था। वह मस्त होकर स्तवपाठ करने लगा—'श्लों क्षों खट्बांगधारिणी' आदि।

"कुत्ते के पास पहुँचकर उसने उसके कान पकड़ उसका जूरा
- खाया | कुत्ते ने कुछ भी न किया | मेरी भी उस समय यही अवस्था

हो चली थी। मैं हृदय के गले से लिपटकर कहने लगा—क्यों रे हृदय, क्या मेरी भी यही दशा होगी ?

"मेरी उन्माद-अवस्था थी। नारायण शास्त्री ने आकर देखा, कन्वे पर एक बाँस रखकर टहल रहा था। तत्र उसने आदिमयों से कहा—अः! इसे तो उन्माद हो गया है। उस अवस्था में जाति का कोई विचार नहीं रहता था। एक आदमी नीच जाति का था, उसकी स्त्री शाक बनाकर भेजती थी और में खाता था।

"कालीमिन्दर में कंगले खा जाते थे, में उनकी जूरी पत्तलें सिर पर और मुँह में छुआता था। हलवारी ने तब मुझमें कहा, 'तू कर क्या रहा है ? कंगलों का जूठा तूने खा लिया ? अरे, तेरे बच्चों का अब विवाह कैसे होगा ?' तब मुझे बड़ा गुस्सा आया। हलधारी मेरा दादा लगता था; परन्तु इससे क्या ? मैंने कहा—'क्यों रे! 'तू यही गीता और वेदान्त पढ़ता है ? यही तू लोगों को सिखलाता है, बहा सत्य है और संसार मिथ्या ? तूने खूब सोच रखा है, मेरे लड़के-बच्चे भी होंगे ?" आग लगे ऐसे तेरे गीता पढ़ने मं।'

(मास्टर से) "देखो, सिर्फ पढ़ने और लिखने से कुछ नहीं होता। बाजे के बोल आदमी कह खूब सकता है, परन्तु हाथ से निका-लना बड़ा मुश्किल है।"

श्रीरामऋष्ण फिर अपनी ज्ञानोन्माद-अवस्था का वर्णन कर रहे हैं---

"सेजो (मधुर) बाबू के साथ कुछ दिन नाव पर खूब सेर की । उसी यात्रा में नवदीप भी गया था। बजरे में देखा, केवट खाना पका: रहे वे। उनके पास में खड़ा हुआ या। सेजो बाबू ने कहा, बाबा, वहाँ न्त्रया कर रहे हो १ मैंने हँसकर कहा, ये केवट बड़ा अच्छा खाना पका न्रहे हैं । सेजो बाबू समझ गए कि ये अब माँगकर भी खा सकते हैं। इसलिए कहा, बाबा, वहाँ से चले आओ ।

''परन्तु अब वैसा नहीं होता। वह अवस्था अब नहीं है। अब तो ब्राह्मण हो, आचारी हो, श्रीठाकुरजी का प्रसाद हो, तभी खा सकता हूँ।

''कैसी कैसी अवस्थाएँ सब पार हो गई हैं! कामारपुकुर के चीने शाँखारी और दूसरे दूसरे जोड़वालों से मैंने कहा—देखो, तुम्हारे पेर पड़ता हूँ, वस एक बार उनका नाम लो। सबके पैर भी पड़ने चला था। तब चीने ने कहा—'अरे तेरा यह पहला अनुराग है इसीलिए यह समभाव आया है।' पहले-पहल आँधी के आने पर जब धूल उड़ती है, तब आम और इमली सब एक जान पड़ते हैं। कीन आम है, और कीन इमली, यह समझ में नहीं आता।''

एक भक्त—यह भक्ति का उन्माद, प्रेम का उन्माद या ज्ञान का उन्माद अगर संसारी आदमी को हो तो भला कैसे चल सकता है !

श्रीरामकृष्ण-(संसारी भक्तों को देखकर)—योगी दो तरह के होते हैं। एक व्यक्त योगी और दूसरे गुत योगी। संसार में गुत योगी होते हैं। उन्हें कोई समझते नहीं। संसारी के लिए मन से त्याग है, -बाहर से नहीं।

राम—आपकी बचों को फुसलाकर समझानेवाली बात है। संसारी जानी हो सकता है, पर विज्ञानी नहीं हो सकता।

श्रीरामकृष्ण वह अन्त में चाहे तो विज्ञानी हो सकता है। पर जन्नरन संसार छोड़ना अच्छा नहीं। राम-केंद्राव सेन कहते थे, उनके पास आदमी इतना क्यों जाते हैं ? एक दिन चुपचाप चुभो देंगे तब भागना होगा।

श्रीरामकृष्ण—चुमो क्यों दूँगा ? मैं तो आदिमयों से कहता हूँ, ब्रह भी करो और वह भी करो। संसार भी करो और ईश्वर को भी पुकारो। . सबं कुछ छोड़ने के लिए तो मैं कहता नहीं। (हँसकर) केशव सेन ने एक दिन लेक्चर दिया। कहा, 'हे ईश्वर ऐसा करो कि हम लोग भक्ति-नदी में गोते लगा सकें और गोते लगाकर सिचदानन्द-सागर में पहुँच जायँ। 'स्त्रियाँ सब 'चिक' की ओट में बैठी थीं। मैंने केशव से कहा, 'एक ही साथ सब आदिमयों के गोते लगाने से कैसे होगा ? तो इन लोगीं (स्त्रियों) की दशा क्या होगी ? कभी कभी किनारे प्रर लग जाया करना । फिर गोते लगाना, फिर ऊपर आना ।' केशव ं और दूसरे लोग हँसने लगे। हाजरा कहता है, 'तुम रजोगुणी आदिमयों को वड़ा प्यार करते हो, जिनके रुपया-पैसा, मान-मर्यादा खूब है।' अगर ऐसी बात है तो हरीश, लादू, इन्हें क्यों प्यार करता हूँ ? नरेन्द्र ंको क्यों प्यार करता हूँ ? उसके तो भूना भाँटा खाने को नमक भी नहीं है।

श्रीरामकृष्ण कमरे से बाहर आए; मास्टर से बातचीत करते हुए आकति की ओर जा रहे हैं। एक मक्त गडुआ और अंगोछा लेकर साथ साथ जा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण कलकत्ते में आज 'चैतन्यलीला' नाटक देखने जायेंगे, उसी की बातें हो रही हैं।

श्रीरामकृष्ण-( मास्टर से )—राम सब रजोगुण की वातें कह रहा है। इतने अधिक दाम खर्च करके बैठने की क्या ज़रूरत है? बॉक्स का टिकट न लिया जाय, श्रीरामकृष्ण का यह उद्देश है। (४)

# हाथीबागान में भक्त के घर । श्री० महेन्द्र मुखर्जी की सेवा ।

श्रीरामकृष्ण श्रीयुत महेन्द्र मुखर्जी की गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेशर से कलकत्ता आ रहे हैं। आज रविवार है, २१ सितम्बर, १८८४। दिन के पाँच का समय है। गाड़ी में महेन्द्र मुखर्जी, मास्टर और दी-एक व्यक्ति और हैं। गाड़ी के कुछ बढ़ते ही ईश्वरचिन्तन करते हुए श्रीरामकृष्ण भाव-समाधि में मम हो गए।

वड़ी देर के बाद समाधि छूटी । श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, हाजर भी मुझे शिक्षा देता है ! कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं—मैं पानी पीऊँगा । बाह्य संसार में मन को उतारने के लिए समाधि के भंग होने पर प्रायः श्रीरामकृष्ण यह बात कहते थे ।

महेन्द्र मुखर्जी—( मास्टर से ) — तो कुछ जलपान के लिए मैंगा लिया जाय।

मास्टर—नहीं, इस समय ये न खायेंगे । श्रीरामकृष्ण-(भावस्थ)—में खाऊँगा और शौच भी जाऊँगा ।

हाथीवागान में महेन्द्र मुखर्जी की आटे की चक्की है। उसी कार-खाने में श्रीरामकृष्ण को लिए जा रहे हैं। वहाँ जरा देर विश्राम करकें स्टार थिएटर में चैतन्यलीला नाटक देखने जायेंगे। महेन्द्र का मकान बाग-बाजार में है, श्रीमदनमोहनजी के कुछ उत्तर तरफ। परमहंसदेव की उनके पिता नहीं जानते; इसीलिए महेन्द्र श्रीरामकृष्ण को घर नहीं ले गए । उनके दूसरे भाई प्रियनाथ भी श्रीरामकृष्ण के भक्त हैं।

महेन्द्र के कारखाने में तख्त पर दरीं बिछी हुई है। उसी पर श्रीरामकृष्ण बैठे हुए ईश्वर-प्रसंग कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण-( मास्टर और महेन्द्र से )—चैतन्यचरितामृत सुनते हुए हाजरा कहता है, 'यह सब शक्ति की लीला है—इसके भीतर विभु नहीं हैं।' विभु को छोड़कर शक्ति कभी रह सकती है ! यहाँ के मत को उलट देने की चेष्टा।

"में जानता हूँ, ब्रह्म और शक्ति अमेद हैं। जैसे जल और उसकी हिमशक्ति, अप्ति और उसकी दाहिका शक्ति। वे विमु के रूप से सर्व भूतों में विराजमान हैं, परन्तु कहीं उनकी शक्ति का अधिक और कहीं कम प्रकाश है। हाजरा यह भी कहता है, 'ईश्वर को पा जाने पर उन्हीं की तरह मनुष्य पड़ैश्वर्यशाली हो जाता है। पड़ैश्वर्य रहेंगे ज़रूर, फिर वह उन्हें अपने काम में लाए या न लाए।"

मास्टर-पडैश्वर्य मुट्ठी में रहने चाहिए। (सब हँसते हैं।)

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )—हाँ, मुट्ठी में रहने चाहिए ! कैसी हीन' बुद्धि है ! जिसने ऐश्वर्य का कमी भोग नहीं किया, वह 'ऐश्वर्य ऐश्वर्य' विछाकर अधीर होता है । जो शुद्ध भक्त है, वह कभी ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना नीं करता।

श्रीरामकृष्ण शौच को जायेंगे। महेन्द्र ने गडुए में पानी मँगवाया और गडुए को खुद हाथ में ले लिया। श्रीरामकृष्ण को साथ लेकर मैदान की ओर जाएँगे।

मा. २, २२

श्रीरामकृष्ण ने सामने मणि को देखकर महेन्द्र से कहा, तुम्हें न छेना होगा, इन्हें दे दो ।

मणि गडुआ लेकर श्रीरामकृष्ण के साथ कारखाने के भीतरवाले मैदान की ओर गए।

हाथ-मुख धो चुकने के बाद श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, "क्या सन्ध्या हो गई ? सन्ध्या होने पर सब काम छोड़कर ईख्यचिन्तन करना चाहिए।"

यह कहकर श्रीरामकृष्ण हाथ के रोएँ देख रहे हैं—गिने जा सकते हैं या नहीं | रोएँ अगर न गिने जा सकें तो समझना चाहिए कि सन्व्या हो गई |

### ( 4 )

# थिएटर में चैतन्यलीला । समाधि में श्रीरामकृष्ण ।

श्रीरामकृष्ण बीडन स्ट्रीट में स्टार थिएटर के सामने आ गए। यत के साढ़े आठ बजे का समय होगा। साथ में मास्टर, बाबूराम, महेन्द्र मुखर्जी तथा दो-एक भक्त और हैं। टिकट खरीदने का बन्दोक्त हो रहा है। नाट्यागार के मैनेजर श्रीयृत गिरीश घोष कुछ कर्मचारियों के साथ श्रीरामकृष्ण की गाड़ी के पास आये। स्वागत करके आदरपूर्वक उन्हें ऊपर छे गए। गिरीश बाबू ने परमहंसदेव का नाम सुना था। वे चैतन्यछीछा-अभिनय देखने के छिए आये हैं, यह सुनकर उन्हें बड़ा आनन्द हुआ है। श्रीरामकृष्ण को छोगों ने दक्षिण-पश्चिमवाछे वॉक्स में बैठाया। पीछे बाबूराम तथा और भी दो-एक भक्त बैठे।

रङ्गमत्र में वत्ती जल गई। नीचे बहुत से आदमी वैठे हुए थे। श्रीरामकृष्ण की बाई ओर ड्रॉपसीन दीख पड़ रहा है। कितने ही बॉक्सों में भी आदमी आ गये हैं। बॉक्स के पीछे से हवा करने के लिए एक एक पंखा झलनेवाला नौकर है। श्रीरामकृष्ण को भी हवा करने के लिए शिरीश आदमी टीक कर गये।

रङ्गमञ्च देखकर श्रीरामकृष्ण को बालकों की तरह प्रसन्नता हुई है।

श्रीरामकृष्ण-( मास्टर से हँसते हुए )—वाह ! यहाँ तो वड़ा अच्छा है । आकर वड़ा अच्छा हुआ । वहुत से आदिमयों के एक साथ होने से उदीपना होती है । तब मैं यथार्थ ही देखता हूँ कि वे ही सब हुए हैं ।

मास्टर-जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण-यहाँ कितना छेगा ?

मास्टर—जी, कुछ न हेंगे। आप आये हैं, इसिलए उन्हें वड़ा हर्प है।

श्रीरामकृष्ण—सब माँ का माहात्म्य है।

ड्रॉपसीन उठ गया। एक साथ ही दर्शकों की दृष्टि ब्ह्नमञ्च पर पड़ी। पहले पाप और छः रिपुओं की सभा थी। फिर अरण्यमार्ग में विवेक, वैराग्य और मिक्त की वातचीत थी।

भक्ति कह रही है — निदया में गौराङ्ग ने जनम प्रहण किया है, इसिलए विद्याधिरयाँ और ऋषि-मुनि छन्नवेश धारण कर उनके दर्शन करने जा रहे हैं।

विद्याधरियाँ और ऋषि-मुनि गौराङ्ग को अवतार मानकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण उन्हें देखकर भाव में विभोर हो रहे हैं। मास्टर से कह रहे हैं, अहा ! देखो, कैसा है!

विद्याधरियाँ और ऋषि-मुनि गाकर श्रीगौराङ्ग की स्तुति कर रहे हैं—

पुरुषगण—केशव कुरु करुणा दीने कुझ-कानन-चारी।
स्त्रियाँ—माधव मनमोहन मोहन-मुरलीधारी॥
सब मिलकर—हिर बोल, हिर बोल, हिर बोल, मन आमार।
पुरुष—जजिकशोर कालीय-हर कातर-भय-भझन।
स्त्रियाँ—नयन बाँका, बाँका शिखि पाला, राधिका-हिरिखन।
पुरुष—गोवर्धन-धारण, वनकुसुम-भूषण, दामोदर कंसदर्पहारी।
स्त्रियाँ—श्याम रासरसिबहारी॥
सब—हिर बोल, हिर बोल, हिर बोल मन आमार।

विद्याधिरयों ने जब गाया—'नयन बाँका, बाँका शिखिपाखा, वाधिका-हृदिरञ्जन,' तब श्रीगमकृष्ण गम्भीर समाधि में मम हो गये। कन्सर्ट (Concert) में कई वाद्य एक साथ बज रहे हैं। श्रीगमकृष्ण को कोई होश नहीं।

#### ( & )

चैतन्य छीला-दर्शन । गौर-प्रेम में उन्मत्त श्रीरामकृष्ण।

जगन्नाथ मिश्र (श्रीगौराङ्ग के पिता) के घर एक अतिथि आए हैं। वालक निमाई अपने साथियों के साथ आनन्दपूर्वक गा रहे हैं।

अतिथि आँखें मूँदकर भगवान को भोग लगा रहे हैं। निर्माई दौड़कर अतिथि के पास पहुँचे और अतिथि के नैवेद्य को खाने लगे। अतिथि समझ गये कि ये ईश्वर के अवतार हैं। वे दस अवतारों की स्तुति को बालक के सामने पढ़कर उसे प्रसन्न करने लगे । मिश्र और शची के पास से बिदा होते समय उन्होंने फिर गाकर स्तुति-भाठ किया—

"जय नित्यानन्द गौरचन्द्र जय जय मवतारण! अनायत्राण जीवप्राण भीतभयवारण! युगे युगे रङ्ग, नव लीला नव रङ्ग, नव तरंग, नव प्रसंग, धराभार-धारण! तापहारी प्रेमवारि वितर रासरस-बिहारी, दीनआदा, कलुषनाद्या, दुष्टत्रासकारण!"

स्तुति सुनते ही सुनते श्रीरामकृष्णं को फिर भावावेश हो रहा है।

अब नवद्वीप के गंगातट का दृश्य आया। गंगा नहाकर ब्राह्मणों की लियों और पुरुष घाट पर बैठें हुए पूजा कर रहे हैं। निमाई नैबेच छीन-छीनकर खा रहे हैं। एक ब्राह्मण बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, क्यों रे दुष्ट, विष्णुपूजा का नैबेच छीनता है हैं—तेरा सर्वनाश होगा। निमाई ने फिर भी नैबेच छीनकर खाया और फिर वहाँ से चल दिया। बहुत सी औरतें थीं, जो उसे बढ़ा प्यार करती थीं। निमाई को जाते देखकर उन्हें जो हार्दिक कप्ट हुआ, उसे वे सह न सकीं। वे उच्च स्वर से पुकारने लगीं, 'निमाई, लौट आ, निमाई, लौट आ,' पर निमाई ने उनकी एक न सुनी। लियों में एक निमाई को लौटाने का महामन्त्र जानती थी। उसने 'हरि बोल, हरि बोल' कहना आरम्भ कर दिया। चस निमाई 'हरि बोल, हरि बोल' कहने हुए लौट पड़े।

मणि श्रीरामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं। कहा-अहा !

श्रीरामकृष्ण स्थिर न रह सके। 'अहा कहते हुए मणि की ओर देखकर प्रमाश्रु वर्षण कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण-( वाब्राम और मास्टर से )—देखी, अगर मुझे भावसमाधि हो, तो तुम लोग शोरगुल न मचाना; संसारी आदमी समझेंगे—ढकोसला है।

निमाई का उपनयन हो रहा है | निमाई संन्यासी के वेश में हैं। शची और पड़ोसिनें चारों ओर खड़ी हैं | निमाई गाकर भिक्षा माँग रहे हैं |

सन चले गये। निमाई अकेले हैं। देव और देवियाँ वाह्मण और ब्राह्मणियों के वेश में उनकी स्तुति कर रहे हैं—

पुरुषगण—चन्द्रिकरण अंगे, नमो वामनरूपधारी ।
स्त्रियाँ—गोपीगणमनमोहन, मंजुकुञ्जचारी ।
निमाई—जय सधे, श्रीराधे !
पुरुष—व्रज-बालक-संग, मदन-मान-भंग ।
स्त्रियाँ—उन्मादिनी व्रजकामिनी उन्माद-तरङ्ग ॥
पुरुष—दैत्य-छलन नारायणसुरगण-भय-हारी ।
स्त्रियाँ—व्रज-विहारी, गोपनारी-मान-भिखारी ॥
निमाई—जय राधे, श्रीरावे !

श्रीरामकृष्ण यह गाना सुनते सुनते समाधिमग्न हो गए।
अब दूसरा अङ्क ग्रुंक हुआ। अद्वेत के घर के सामने श्रीवार आदि बातें कर रहे हैं। मुकुन्द मधुर कण्ठ से गा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण उनके गीत की मणि से तारीफ कर रहे हैं। निमाई घर में हैं। श्रीवास इनसे मेंट करने के लिए आए हैं। पहले शची से मेंट हुई। शची रोने लगीं, 'मेरा पुत्र संसार-धर्म में मन नहीं देता। जब से विश्वरूप चला गया है, तब से सदा ही मेरे प्राण काँपते रहते हैं कि कहीं निमाई भी संन्यासी न हो जाय।'

इसी समय निमाई आते हुए दीख पड़े। राची श्रीवास से कह रही हैं, देखो, 'देखो—जान पड़ता है पागल है—आँसुओं से हृदय प्रावित हुआ जा रहा है, कहो, कहो—िकस तरह इसका यह भाव दूर हो ?'

निमाई श्रीवास को देखकर रो रहे हैं — 'कहाँ, प्रभु ! कहाँ मुझें कृष्णभक्ति हुई ! अधम जन्म तो व्यर्थ ही कटा जा रहा है !'

श्रीरामकृष्ण मास्टर की ओर देखकर कुछ बोलना चाहते हैं पर वात नहीं निकलती । गला भर गया है । कपोलों पर आँसुओं की धारा बहती जा रही है । अनिमेष लोचनों से देख रहे हैं — निमाई श्रीवास के पैरों पर पड़े हुए कह रहे हैं — 'कहाँ, प्रभु ! कृष्ण की भक्ति तो मुझे नहीं हुई !'

इधर निमाई पाठशाला के छात्रों को अब पढ़ा भी नहीं सकते । निमाई ने गंगादास से पढ़ा था । वे निमाई को समझाने आये हैं । उन्होंने श्रीवास से कहा—'श्रीवासजी, हम लोग भी तो ब्राह्मण हैं, विण्णुपूजा भी किया करते हैं, परन्तु अब देखा जाता है, आप लोग उसके संसार को नए-भ्रष्ट कर डालेंगे।'

श्रीरामकृष्ण-( मास्टर से )—यह संसारी की शिक्षा है, यह भी करो और वह भी करो । संसारी मनुष्य जब शिक्षा देता है, तब दोनों ओर संभालने के लिए कहता है ।

मेंस्टिरं--जी हाँ।

गंगांदास निमाई की फिर समझा रहे हैं—''क्यों जी, निमाई! वर्ग्हें तो अब शास्त्रज्ञान भी हो गया है। तुम हमारे साथ तर्क करो। संसार-धर्म से बड़ा और कौन धर्म है ? हमें समझाओं— तुम गृही हो, गृही की तरह आचरण न करके विपरीत आचरण क्यों करते हों ?''

श्रीरामकृष्ण-( मास्टर से ) — देखा ? दोनों ओर संमालने के लिए कह रहा है।

मास्टर-जी हाँ।

निर्माई ने कहा, ''में इच्छां करके संसार-धर्म की उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। मेरी तो यही इच्छा है कि लोक-परलोक दोनों बनें। परना प्रभु, न जाने क्यों प्राण उधर को खीचते हैं। समझाने पर भी नहीं समझते। अगाध समुद्र में कुदाना चाहते हैं।"

श्रीरामकृष्ण-अहां !

(७)

थिएटर में नित्यानिन्द के वैशज तथा श्रीरोमक्रश्य की उदीपन।

नवद्वीप में नित्यानन्द आए हुए हैं। वे निमाई को खीज रहे हैं, उसी समय निमाई से भेंट हो गई। निमाई भी उनको खोज रहे थे। मुलाकात होने पर निमाई कह रहे हैं—"मेरा जीवन सार्थक है। मेरा स्वप्न सत्य हुआ। तुम मुझे स्वप्न में दर्शन देकर छिप गए थे।"

श्रीरामकृष्ण-( मास्टर से गद्गद स्वरों में )--निमाई कहते हैं कि स्वप्न में मैंने देखा है ।

श्रीवास ने पद्भुजा मूर्ति देखी है और स्तव कर रहे हैं।

श्रीरामिक्कण भावावेश में पङ्गुजा-मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। गीरांग को ईश्वरावेश हुओं है। वे अद्वेत, श्रीवास, हरिदांस आदि के साथ भावावेश में बातचीत कर रहे हैं।

गौरांग का भाव समझकर नित्यानन्द गा रहे हैं—''क्यों री सखी, कुंज में श्रीकृष्ण कब आए !''

श्रीरामकृष्ण गाना सुनते ही समाधिमंग्र हो गए। वड़ी देर तक उसी अवस्था में रहे। वाद्य बज रहे हैं। श्रीरामकृष्ण की समाधि छूटी। अब खंड़देंह के एक बाबू आएं, वे नित्यानन्द के वंशेज थे। वे श्रीरामकृष्ण की कुर्सी के पीछे खड़े हुए। उम्र तीस-पैंतीस की होगी। श्रीरामकृष्ण को उन्हें देखकर अपार आनन्द हुआ। उनका हाथ पकड़कर उनसे कितनी ही बातें कह रहे हैं। कभी कभी उनसे कहते हैं— 'यहाँ बैठो, बैठो ने, तुम्हारे यहाँ रहने पर बंड़ी उदीपना होगी।' स्नेहपूर्वक उनका हाथ पकड़ मानो खेळ कर रहे हैं। उनके मुँह पर हाथ फेरकर कितना ही आदर कर रहे हैं।

गोस्वामी के चले जाने पर मास्टर से कह रहे हैं—"वह बड़ा पण्डित है। इसका बाप बड़ा मक्त है। जब में खड़दह के स्थामसुन्दर का दर्शन करने गया था, तब सौ रुपये देने पर भी जो भोग नहीं मिलता, वही भोग लाकर मुझे उसने खिलांया था।

"इसके लक्षण बड़े अच्छे हैं। ज्या हिला-डुला देने से चेतना हो जायंगी। उसे देखते ही उद्दीपना होती है और खूब होती है। और ज्या देर रहता तो मैं खंडा हो जाता।"

पदी उठ गया। राजपर्य पर नित्यानन्द सिर पर हाथ छगाये हुए -खून का बहना रोक रहे हैं। मधाई ने कलंसी का टुंकड़ा फैंककर मारा है। परन्त नित्यानन्द का ध्यान मधाई की ओर नहीं है। गौरांग के प्रेम से वे पूरे मतवाले हो रहे हैं। श्रीरामकृष्ण को भावावेश हुआ है। देख रहे हैं, मारकर पश्चात्ताप करनेवाले सधाई को और उसके साथी जगाई को नित्यानन्द गले से लगा रहे हैं।

अब निमाई शची देवी से संन्यास की बात कह रहे हैं।

सुनकर शची देवी मूर्छित हो गई । उनको मूर्छित देखकर कितने ही दर्शक हाहाकार कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण तिल भर भी विचलित न होकर एकदृष्टि से देख रहे हैं। केवल आँखों के कोरों में एक एक बूँढ़ आँस् झलक रहा है।

## (4)

#### श्रीरामकृष्ण का भक्त-प्रेम।

अभिनय समात हो गया। श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर चढ़ रहे हैं। एक भक्त ने पूछा, आपने कैसा देखा ? श्रीरामकृष्ण ने हँसते हुए कहा, असल और नकल एक देखा।

गाड़ी महेन्द्र मुखर्जी के कारखाने में जा रही है। एकाएक श्रीराम-कृष्ण को भावावेश हो गया। कुछ देर बाद प्रेमपूर्वक आप ही आप कह रहे हैं—''हा कृष्ण! हे कृष्ण! ज्ञान कृष्ण! प्राण कृष्ण! मन कृष्ण! आत्मा कृष्ण! देह कृष्ण!" फिर कह रहे हैं—''प्राण हे गोविन्द मेरे जीवन!"

गाड़ी मुखर्जी के कारखाने में पहुँची । वड़े आदर-सत्कार के साथ महेन्द्र ने श्रीरामकृष्ण को भोजन कराया । मणि पास बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण स्नेहपूर्वक उनसे कह रहे हैं, तुम भी कुछ खाओ। हाय से उठाकर मिष्टान्न प्रसाद दिया । अब श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर जा रहे हैं। गाड़ी में महेन्द्र मुखर्जी तथा और भी दो-तीन भक्त हैं। महेन्द्र कुछ आगे बढ़-कर छोड़ आएँगे। श्रीरामकृष्ण आनन्दपूर्वक श्रीगौरांग पर रचा गया एक गाना गा रहे हैं। साथ साथ मणि भी गा रहे हैं।

महेन्द्र तीर्थ जाएँगे । श्रीरामकृष्ण से उसी सम्बन्ध की बातें कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण-( महेन्द्र से, सहास्य )—प्रेम के अंकुर के विना विगते ही जाओगे, सब सूख न जायेगा ?

"परन्तु जल्दी आना । अहा, बहुत दिनों से तुम्हारे यहाँ आने की इच्छा हो रही थी । एक बार देख लिया, अच्छा हुआ।"

महेन्द्र—जी, हम लोगों का जनम और जीवन सार्थक हो गया। श्रीरामक्रष्ण—सार्थक तो तुम हो ही। तुम्हारे पिता भी अच्छे हैं। उस दिन देखा, अध्यातम रामायण पर विश्वास है।

महेन्द्र-जी, ऋपा रिखयेगा, जिसमें भक्ति हो।

श्रीरामकृष्ण—तुम बड़े उदार और सरल हो । उदार विना हुए कोई ईश्वर को पा नहीं सकता । वे कपट से बहुत दूर हैं ।

महेन्द्र श्यामत्राजार के पास जिदा हुए। गाड़ी जा रही है।

श्रीरामकृष्ण-( मास्टर से )-यदु महिक ने क्या किया ?

मास्टर-(मन ही मन)---श्रीरांमकृष्ण सबकी कल्याण-कामना कर रहे हैं।

# परिच्छेद २१

## प्रार्थना-रहस्य

( ? )

साधारण ब्राह्म-समाज मन्दिर में श्रीरामकृष्ण। 'समन्वयं'।

आज श्रीरामकृष्ण कलकंता आए हुए हैं। आज नवरात्र की स्तमी-पूजा है। ग्रुकवार, २६ सितम्बर, १८८४। श्रीरामकृष्ण को बहुत से काम हैं। शारदीय महोत्सव है—हिन्दुओं के यहाँ आज प्रायः घर-घर में यह महोत्सव मनायां जा रहा है, फिर राजधानी कलकत्ते की बात ही क्या है। श्रीरामकृष्ण अधर के यहाँ जाकर प्रतिमा-पूजन देखेंगे और आनन्दमयी के आनन्दोत्सव में भाग लेंगे। उनकी एक इच्छा और है। वे श्रीयुत शिवनाय शास्त्री के दर्शन करेंगे।

दिन के दोपहर से साधारण ब्राह्मसमाज के फुटपाय पर हाथ में छाता लिए प्रतिक्षा में मास्टर टहल रहे हैं। एक वर्जा, दो वर्जे, श्रीराम-कृष्ण न आये। श्रीयुंत महलानवीस के दवाखाने की सीढ़ी पर बैटकर कभी पूजा के उत्सव में आवाल-वृद्ध नर-नारियों को आनन्द करते हुए देखते हैं।

तीन वज गये। कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण की गाड़ी आकर पहुँच
-गई। साथ में हाजरा तथा दो-एक भक्त और हैं। मास्टर को श्रीरामकृष्ण के दर्शनों से अपार आनन्द हुआ है। उन्होंने श्रीरामकृष्ण की
-चरणवन्दना की। श्रीरामकृष्ण ने कहा, में शिवनाथ के घर जाऊँगा।

अंगिमहास के आने की बाद हमकर करें मास्या वहीं को पहुँचे। भौगमहास को अपने साथ ने मास्य हमें में शिव शिवताय के पहाँ है गरें। जिल्लाय वर में न थे। अब क्या किया जाय है देखते ही हितने औतुत किन्य, अदित महलामबीत कादि मास्यमान के संवासक का गरें। वे और महास का स्वास करके उन्हें समाल-मन्दिर के अपदर के गरें। बीगमहास कर देर के लिए के प्रांत, यह आया थी कि तम दक जिल्लाय भी कादिंगे।

श्रीचनकृषा चदा ही आनन्दमय बने रहते हैं। हैं एकर उन्होंने आउन शहा किया। वेदी के नीचे जिस जगह संकीर्तन होता है, वहीं बैठने का आउन कर दिया गया। विजय आदि बहुतेरे शासमण्ड सामने बैठे।

श्रीयमहन्दः—(विजय से, हेंसते हुए)—भैंने सुना है कि यहाँ कोई साइनकोई 'है। दूछरे मतों के आदमी यहाँ नहीं आने पाते। नरेन्द्र ने कहा, समाज में जाने की ज़रूरत नहीं, स्थाप शियनाथ के यहाँ जाइएना।

"में कहता हूँ, उनको सभी पुदार रहे हैं। देन की क्या ज़हरत है ? कोई साकार कहता है और कोई निशकार । में कहता हूँ, जिसका विस्तास साकार पर है, वह साकार की ही निक्ता करे और जिसका विस्तास निशकार पर है, वह निशकार की निक्ता करे । तात्पर्य यह कि इस कहरता की कोई आवश्यकता नहीं कि मेस ही धर्म ठीक है, तथा अन्य सब बाहियात हैं। 'मेस धर्म ठीक है, पर ब्रारों के धर्म में सचाई है या वह ग़लत है, यह मेरी समझ में नहीं आता, 'ऐसा भाव अच्छा है, क्योंकि बिना ईस्वर का साक्षात्कार किये उनका हाहम समझ भी नहीं आता। कवीर कहते थे, साकार मेरी माँ है और निराकार मेरा बाप। 'काको निन्दों काको बन्दों दोनों पछा भारी।'

"हिन्दू, मुसलमान, किस्तान, द्याक्त, वैष्णव, दीव, ऋषियों के समय के ब्रह्मज्ञानी और आजकल के ब्राह्मसमाजवाले तुम लोग, सब एक ही वस्तु की चाह रखते हो। अन्तर इतना ही है कि जिससे जिसका हाजमा नहीं विगड़ता, उसी की व्यवस्था उसके लिए माँ ने की है।

"वात यह है कि देश, काल और पात्र के भेद से ईश्वर ने अनेक धमों की सृष्टि की है। परन्तु सब मत ही उनके रास्ते हैं, पर मत कभी ईश्वर नहीं है। वात यह है कि आन्तरिक भक्ति के द्वारा एक मत का आश्रय लेने पर उनके पास तक पहुँचा जाता है। अगर किसी मत का आश्रय लेने पर कोई भूल उसमें रहती है, तो आन्तरिकता के होने पर वे भूल सुधार देते हैं। अगर कोई आन्तरिक भिक्त के साथ जगन्नाथजी के दर्शनों के लिए निकलता है और भूलकर दक्षिण की ओर न जाकर उत्तर की ओर चला जाता है, तो राह्ने में उसे कोई अवश्य ही कह देता है, 'क्यों भाई, उस तरफ कहाँ जाते हो, दक्षिण की ओर जाओ।' वह आदमी कभी न कभी जगन्नाथजी के दर्शन अवश्य ही करेगा।

"परन्तु इस बात की आलोचना हमारे लिए निष्प्रयोजन है कि व्यूसरों का मत गलत है। जिनका यह संसार है, वे सोच रहे हैं। हमारा तो यह कर्तव्य है कि किसी तरह जगन्नाथजी के दर्शन करें। और न्तुम्हारा मत अच्छा तो है। उन्हें निराकार कह रहे हो, यह अच्छा तो है। मिश्री की रोटी सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके खाओ, मीठी जहर लगेगी।

"केवल कहरता अच्छी नहीं होती । तुम लोगों ने बहुरुपिए की कहानी सुनी होगी। एक आदमीने जङ्गल में जाकर पेड़ पर एक गिर्रागट देखा। मित्रों के पास लौटकर उसने कहा, मैंने एक लाल गिर्रागट देखा। उसको विश्वास था कि वह बिलकुल लाल है। एक आदमी और उस पेड़ के नीचे से लौटकर आया और उसने आकर कहा, मैं एक हरा गिर्रागट देख आया हूँ। उसका विश्वास था कि वह बिलकुल हरा है। परन्तु जो मनुष्य उस पेड़ के ही नीचे रहता था, उसने आकर कहां, तुम लोग जो कुछ कहते हो, सब ठीक है, क्योंकि वह कभी लाल होता है, कभी पीला और कभी उसके कोई रङ्ग नहीं रह जाता।

"वेदों में ईस्वर को निर्गुण, सगुण दोनों कहा है। तुम लोग केवल निराकार कह रहे हो, यह एक खास ढरें का है, परन्तु इससे कोई हर्ज नहीं। एक का यथार्थ ज्ञान हो जाय तो दूसरे का भी हो जाता है। वे ही समझा देते हैं। तुम्हारे यहाँ जो आता है, वह इन्हें भी पहचानता है और उन्हें भी।" (यह कहकर उन्होंने दो-एक ब्राह्मभक्तों की ओर उँगली उठाकर बताया।)

( **२**)

#### विजय गोस्वामी के प्रति उपदेश !

विजय तब भी साधारण ब्राह्मसमाज में थे। उसी ब्राह्मसमाज में वे तनख्वाह लेकर आचार्य का काम करते थे। आजकल वे ब्राह्मसमाज के सब नियमों को मानकर चलने में असमर्थ हो रहे हैं। वे साकार-वादियों के साथ भी मिल रहे हैं। इन सब बातों को लेकर साधारण ब्राह्मसमाज के संचालकों के साथ उनका मतान्तर हो रहा है। समाज के ब्राह्ममात्तों में कितने ही उनसे असन्तुष्ट हो रहे हैं। श्रीरामकृष्ण एका-एक विजय को स्रक्ष्य करके कह रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण-(विजय से, हँसकर)—तुम साकारवादियों से मिलते हो, इसलिए मैंने सुना, तुम्हारी बड़ी निन्दा हो रही है। जो ईश्वर का मक्त है, उसकी बुद्धि कूटस्थ होती है, जैसे लोहार के यहाँ की निहाई। हथीड़े की अनिगनती चोटें लगातार पड़ रही हैं, फिर भी निर्विकार है। बुरे आदमी तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, तुम्हारी निन्दा करेंगे। अगर तुम हृदय से परमात्मा को चाहते हो, तो तुम्हें सब सहना होगा। दुष्टों के बीच में रहकर क्या ईश्वर की चिन्ता नहीं हो सकती ? देखों न, ऋषि लोग वन में ईश्वर की चिन्ता करने थे। चारों ओर बाघ, रीछ, अनेक प्रकार के हिंसक पशु रहते थे। बुरे आदमियों का स्वभाव बाघों और रीछों जैसा ही है। वे धावा कर अनर्थ करते हैं।

"इन कई जीवों के पास सावधान रहना पड़ता है। प्रथम हैं वड़े आदमी। धन और जन, दोनों ही उनके पास यथेष्ट हैं, वे चाहें तो तुम्हारा अनर्थ कर सकते हैं। बहुत संभलकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। वे जो कहें, उसमें हाँ मिलाने जाना पड़ना है। इसके बाद है कुत्ता। जब कुत्ता खदेड़ लेता है या मौंकता है, तब खड़े होकर मुँह से पुचकारकर उसे ठंडा करना पड़ता है। फिर है साँड़। मारने आए तो उसे भी पुचकारकर ठंडा करना पड़ता है। फिर है साँड़। मारने आए तो असे भी पुचकारकर ठंडा करना पड़ता है। इसके पश्चात् है शराबी। अगर चिढ़ा दो तो कहेगा, तेरी चौदह पीढ़ी की ऐसी-तैसी, उहें फिर क्या कहूँ—इस तरह कितनी ही गालियाँ देता है। उससे कहना पड़ता है, क्यों चचा, कैसे हो ? तो वह खूब प्रसन्न हो जायगा, कहो तो तुम्हारे पास ही बैठकर तम्बाकू पीने लगे।

"बुरे आदमी को देखते ही में सावधान हो जाता हूँ । अगर कोई आकर पूछता है, क्या हुका-सुक्का है ? तो में कहता हूँ, हाँ है ।

''किसी का स्वभाव साँप के समान होता है। तुम्हारे त्रिना जाने ही कहो वह तुम्हें काट खाय। उसकी चोट से बचने के लिए बहुत विचार करना पड़ता है। नहीं तो तुम्हें ही ऐसा कोध आ जायगा कि उल्टे उसी के नाश करने की चिन्ता में पड़ जाओगे। इतने पर भी कभी कभी सत्संग की वड़ी आवश्यकता है। सत्संग करने पर ही सत् असत् का विचार आता है।"

विजय-अवकाश नहीं है, यहाँ काम में फँसा रहता हूँ।

श्रीरामकृष्ण—तुम लोग आचार्य हो, दूसरों को छुट्टी भी मिलती हैं, परन्तु आचार्य को छुट्टी नहीं मिलती, नायब जब एक इत्के का अच्छा इन्तजाज कर लेता है, तब जमींदार उसे दूसरे महाल के इन्ति-जाम के लिए भेजता है। इसीलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती। (सब हैंसते हैं।)

विजय-( हाथ जोड़कर ) — आप ज्रा आशीर्वाद दीजिये । श्रीरामकृष्ण— ये सब अज्ञान की बातें हैं । आशीर्वाद ईश्वर देंगे । गृही ब्राह्मभक्त को उपदेश ।

देश नासम्यास मा जग्रुस

विजय—जी, आप कुछ उपदेश दीजिए।

श्रीरामकृष्ण—(समाज-गृह के चारों ओर नज़र डालकर, सहास्य)
— गृह ( ब्राह्मसमाज ) एक तरह से अच्छा है। इसमें राव भी है और
शीरा भी। (सब इसते हैं।) नक्श खेल जानते हो ? सबह से अधिक
होने पर बाजी बरबाद हो जाती है। यह एक अकार का ताशों का
भा. २, २३

खेल है। जो लोग सत्रह नुक्ताओं से कम में रह जाते हैं—जो लोग पाँच में रहते हैं, सात या दस में, वे होशियार हैं। में अधिक चढ़कर जल गया हूँ।

"केशव सेन ने घर में लेकच्र दिया था। मेंने सुना था। बहुत से आदमी बैठे थे। चिक के भीतर औरतें भी थीं। केशव ने कहा, 'हे ईश्वर, तुम आशीर्वाद दो कि हम लोग 'मिक्त की नदी में विलक्कल हम जायूँ।' मेंने हँसकर केशव से कहा, 'मिक्त की नदी में अगर विलक्कल ही हुन जाओगे, तो चिक के भीतर जो बैठी हुई हैं, उनकी दशा क्या होगी? इसलिए एक काम याद रखना, जब हूबना है, तब कभो-कभी तट पर लग जाया करना। बिलकुल ही तलस्पर्श न कर लेना।' यह चात सुनकर केशव तथा दूसरे लोग हँसने लगे।

" खैर, आन्तरिकता के रहने पर संसार में भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। 'में ' और 'मेरा' यही अज्ञान है। हे 'ईश्वर, तुम और तुम्हारा ' यह ज्ञान है।

" संसार में इस तरह रहो जैसे बड़े आदिमयों के घर की दासी। सब काम करती है, बाबू के बच्चे की सेवा करके उसे बड़ा कर देती है, उसका नाम छेकर कहती है, यह मेरा इरि है। परन्तु मन ही मन ख़र जानती है कि न यह घर मेरा है और न यह छड़का। वह सब काम तो करती है, परन्तु उसका मन उसके देश में लगा रहता है। उसी तरह संसार का सब काम करो, परन्तु मन ईश्वर पर रखो और समेरी कि घर, परिवार, पुत्र, सब ईश्वर के हैं। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरे केवल उनका दास हूँ।

" में मन से त्याग करने के लिए कहता हूँ । संसार छोड़ने के जिए में नहीं कहता । अनासक्त होकर, संसार में रहकर, अन्तर से जिनकी प्राप्ति की इच्छा रखने पर, उन्हें मनुष्य पा सकता है।

(विजय से) "में भी आँखें मूँदकर ध्यान करता था। इसके वाद सोचा, क्या इस तरह करने पर (आँखें मूँदने पर) ईश्वर रहते हैं और इस तरह करने पर (आँखें खोलने पर) ईश्वर नहीं रहते ? आँखें खोलकर भी मैंने देखा, सब भूतों में ईश्वर विराजमान हैं। मनुष्य, जीव-जन्तु, पेड़-पौचे, सूर्य-चन्द्र, जल-स्थल और अन्य सब भूतों में वे हैं।

"में क्यों शिवनाय को चाहता हूँ ? जो बहुत दिनों तक ईश्वर की चिन्ता करता है, उसके भीतर सार पदार्थ रहता है। उसके भीतर ईश्वर की शक्ति रहती है। जो अच्छा गाता और बजाता है, कोई एक विद्या बहुत अच्छी तरह जानता है, उसके भीतर भो सार पदार्थ है, ईश्वर की शक्ति है। यह गीता का मत है। चण्डी में है, जो बहुत सुन्दर है, उसके भीतर ही सार पदार्थ है, ईश्वर की शक्ति है। (विजय से) अहा! केदार का कैसा स्वभाव हो गया है; आते ही रोने लगता है। दोनों आँखें सदा ही फूली हुई-सी दीख पड़ती हैं।"

विजय-वहाँ केवल आप ही की वातें होती हैं और वे आपके पास आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं।

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण उठे। ब्राह्मभक्तों ने नमस्कार किया। उन्होंने भी नमस्कार किया। श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर नैठे। अधरं के यहाँ श्रीदुर्गा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।

#### ( ३ ) ...

## महाष्ट्रमी के दिन राम के घर पर श्रीरामकृष्ण।

आज रिववार महाष्टमी है, २८ सितम्बर, १८८४। श्रीरामकृष्ण देवी-प्रतिमा के दर्शन के लिए कलकत्ता आए हुए हैं। अधर के वहाँ शारदीय दुगाँत्सव हो रहा है। श्रीरामकृष्ण का तीनों दिन न्योता है। अधर के यहाँ प्रतिमादर्शन करने के पहले आप राम के घर जा रहे हैं। विजय, केदार, राम, सुरेन्द्र, चुन्नीलाल, नरेन्द्र, निरज्जन, नारायण, हरींग, बावूराम, मास्टर आदि बहुत से मक्त साथ में हैं; वलराम और राखाल अभी वृन्दावन में हैं।

श्रीरामकृष्ण-( विजय और केदार को देखकर, सहास्य)—आज अच्छा मेल है। दोनों एक ही भाव के भावक हैं! ( विजय से ) क्यों जी, शिवनाथ की क्या खबर है ? क्या तुमने—

विजय—जी हाँ, उन्होंने सुना है। मेरे साथ तो मुलाकात नहीं हुई, परन्तु मैंने खबर भेजी थी और उन्होंने सुना भी है।

श्रीरामकृष्ण शिवनाथ के यहाँ गए थे, उनसे मुलाकात करने के लिए, परन्तु मुलाकात नहीं हुई । बाद में विजय ने खबर भेजी थी। परन्तु शिवनाथ को काम से फ़रसत नहीं मिली, इसलिए आज भी नहीं मिल सके ।

श्रीरामकृष्ण—( विजय आदि से )—मन में चार वासनाएँ उठी हैं।

हिरिनाम की माला लाकर मक्तराण जप करेंगे, में देखूँगा और आह आते

का कारण ( दाराव ) अष्टमी के दिन तांत्रिक साधक पीयेगा, में देखकर ' प्रणाम कहँगा।"

नरेन्द्र सामने बैठे हुए थे। उनकी उम्र २२-२३ की होगी। ये बातें कहते कहते श्रीरामङ्गण की नरेन्द्र पर दृष्टि पड़ो। श्रीरामङ्गण खड़े होकर समाधिमम हो गये। नरेन्द्र के घुटने पर एक पैर बढ़ाकर उसी भाव से खड़े हैं। बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं है, आँखों की पलक नहीं गिर रही है।

वड़ी देर बाद समाधि मंग हुई । अब भी आनन्द का नशा नहीं उतरा है । श्रीरामकृष्ण आप ही आप बातचीत कर रहे हैं । भावस्य होकर नाम जप रहे हैं । कहते हैं—

"सिचिदानन्द! सिचिदानन्द! कहूँ १ नहीं, आज तू कारणा-नन्ददायिनी है—कारणानन्दमयी। स रे ग म प घ नि । नि में रहना अच्छा नहीं। बड़ी देर तक रहा नहीं जाता। एक स्वर नीचे रहूँगा।

"स्थूल, सृक्ष्म, कारण और महाकारण । महाकारण में जाने पर चुप है । वहाँ बातचीत नहीं हो सकती ।

"ईश्वरकोटि महाकारण में पहुँचकर लीट सकते हैं। वे ज़पर चढ़ते हैं, फिर नीचे भी था सकते हैं। अवतार आदि ईश्वरकोटि हैं। वे ज़पर भी चढ़ते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। छत के ऊपर चढ़कर, फिर सीड़ी से उतरकर नीचे चल-फिर सकते हैं। अनुलोम और धिलोम। सात मंजला मकान है, किसी की पहुँच बाहर के फाटक तक ही होती है, और जो राजा का लड़का है, उसका तो वह अपना ही मकान है, वह सातों मंजिल पर घूम-फिर सकता है। एक एक तरह की अनसर हैं। एक खास प्रकार है, जिन्नमें थोड़ो देर तो एक तरह की

फ़ुल्झड़ियाँ होती हैं, फिर कुछ देर बंद रहकर दूसरे तरह के फूल निकलने लगते हैं, फिर और किसी तरह के फूल, मानो फ़ुलझड़ियों का छूटना बंद ही नहीं होता।

"एक तरह के अनार और हैं। आग लगाने से थोड़ी ही देर के बाद वह भुस्स से फूट जाते हैं। उसी तरह बहुत प्रयत्न करके साधारण आदमी अगर ऊपर चला भी जाता है तो किर वह लौटकर खबर नहीं देता। जीवकोटि के जो हैं, बहुत प्रयत्न करने पर उन्हें समाधि हो सकती है, परन्तु समाधि के बाद न वे नीचे उतर सकते हैं और न उतरकर खबर ही दे सकते हैं।

"एक हैं नित्यसिद्ध की तरह। वे जन्म से ही ईश्वर की चाह रखते हैं, संसार की कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती। वेदों में होमापश्ची की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊँचे पर रहती है। वहीं वह अण्डे भी देती है। इतनी ऊँचाई पर रहती है कि अण्डा बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है। गिरते गिरते अण्डा पूट जाता है। तब बचा गिरता रहता है। बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है। बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है। विश्वे ही गिरते उसकी आँखें भी खुल जाती हैं। जब मिट्टी के समीप पहुँच जाता है, तब उसे ज्ञान होता है। तब वह समझ लेता है कि देह में मिट्टी के छू जाने से ही जान जायगी। तब वह चील मारकर अपनी माँ की ओर उड़ने लगता है। मिट्टी से गृत्यु होगी, इसीलिए मिट्टी देखकर भय हुआ है। अब अपनी माँ को चाहता है। माँ उस ऊँचे आकाश में है। उसी ओर वेतहाशा उड़ने लगता है, फिर दूसरी ओर हिए नहीं जाती।

'' अवतारों के साथ जो आते हैं, वे नित्यसिंद होते हैं, कोई अन्तिम जन्मवाछे होते हैं। (विजय से) " तुम लोगों को दोनों ही है, योग भी है और भोग भी। जनक राजा को योग भी या और भोग भी या। इसीलिए उन्हें लोग राजिं कहते हैं। राजा और ऋषि दोनों ही। नारद देविषें हैं, और शुकदेव ब्रह्मार्षे।

" गुकदेव बहार्षि हैं, गुकदेव ज्ञानी नहीं, पुञ्जीकृत ज्ञान की मूर्ति हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं ? जिसे प्रयत्न करके ज्ञान हुआ है। गुकदेव ज्ञान की मूर्ति हैं, अर्थात् ज्ञान की जमाई हुई राश्चि हैं। यह ऐसे ही हुआ है, साधना करके नहीं।"

वातें कहते हुए श्रीरामकृष्ण की साधारण दशा हो गई है। अव भक्तों से वातचीत कर सकेंगे।

केदार से उन्होंने गाने के लिए कहा | केदार गा रहे हैं | उन्होंने कई गाने गाये | एक का भाव नीचे दिया जाता है—

''देह में गौराङ्ग के प्रेम की तरंगें लग रही हैं। उनकी हिलोरों में दुष्टों की दुष्टता बह जाती है। यह ब्रह्माण्ड तलातल को पहुँच जाता है। जी में आता है, दूबकर नीचे बैटा रहूँ परन्तु वहाँ भी गौरांग-प्रेम-रूपी घड़ियाल से जी नहीं बचता, वह निगल जाता है। ऐसा सहानुभूति-पूर्ण और कौन हे, जो हाथ पकड़कर खींच ले जाय ?"

गाना हो जाने पर श्रीरामऋण फिर भक्तों से वातचीत कर रहे हैं। श्रीयुत केशव सेन के भतीजे नन्दलाल वहाँ मौजूद थे। वे अपने दो-एक श्राग्रभक्तों के साथ श्रीरामऋणा के पास ही बैठे हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण—(विजय आदि भक्तों से)—कारण (शराय) की बोतल एक आदमी ले आया था, में हृने गया, पर मुझसे छुई न गई।

#### विजय-अहा !

श्रीरामकृष्ण—सहजानन्द के होने पर यों ही नाश हो जाता है। शराब पीनी नहीं पड़ती। माँ का चरणामृत देखकर मुझे नशा हो जाता है, ठीक उतना जितना पाँच बोतल शराब पीने से होता है।

#### ज्ञानी तथा भक्त की अवस्था।

"इस अवस्था में सब समय सब तरह का भोजन नहीं खाया जाता।" नरेन्द्र—खाने-पीने के लिए जो कुछ मिला, वहीं बिना विचार के खाना अच्छा है।

श्रीरामकृष्ण—यह वात एक विशेष अवस्था के लिए है। ज्ञानी के लिए किसी में दोष नहीं। गीता के मत से ज्ञानी खुद नहीं खाता, वह कुण्डलिनी को आहुति देता है।

"यह बात भक्त के लिए नहीं है। मेरी इस समय की अवस्या यह है कि ब्राह्मण का लगाया भोग न हो तो में नहीं खा सकता। पहले ऐसी अवस्या थी कि दक्षिणेश्वर के उस पार से मुदों के जलने की जो बू आती थी, उसे में नाक से खींच लेता या—वह बड़ी मीठी लगती थी। पर अब सबके हाथ का नहीं खा सकता।

. "और सचमुच नहीं खा सकता यद्यि कभी कभी खा भी लेता हूँ। केश्रव सेन के यहाँ मुझे नववृन्दावन नाटक दिखाने ले गये थे। पूड़ियां और पकौड़ियों ले आये। न माल्स धोत्री ले आया था या नाई। (सन हँसते हैं।) मेंने खूब खाया। राखाल ने कहा, जरा और खाओ।

(नरेन्द्र से) "तुम्हारे लिए इस समय यह चल सकता है। तुम इधर भी हो और उधर भी हो। इस समय तुम सब खा सकते हो। (भक्तां से) "शूकर-मांस खाकर भी अगर किसी का ईश्वर की ओर झकाव हो, तो वह धन्य है और निरामिष-भोजन करने पर भी अगर किसी का मन कामिनी और कांचन पर लगा रहे, तो उसे पिकार है।

"मेरी इच्छा थी कि लोहारों के यहाँ की दाल खाऊँ । वचपन की वात है। लोहार कहते थे, ब्राह्मण क्या खाना पकाना जाने ? खेर, कींने खाया, परन्तु उसमें लोहारी बू मिल रही थी। (सब इँसते हैं।)

"गोविन्द राय के पास मैंने अला मन्त्र लिया। कोठी में प्याज डालकर भात पकाया गया। मणि मिलक के बगीचे में मैंने तरकारी खाई, परन्तु उससे एक तरह की घृणा हो गई।

"में देश (कामारपुकुर) गया, तब रामलाल का बाप इरा। उसने सोचा कि यह तो इधर-उधर किसी के यहाँ भी खा लेता है। कहीं ऐसा न हो कि जाति से च्युत कर दिया जाऊँ; इसीलिए में अधिक दिन वहाँ न रह सका, वहाँ से चला आया।

"वेदों और पुराणों में ग्रुद्धाचार की बात लिखी है। वेदों और पुराणों में जिसके लिए कहा है कि यह न करो, इससे अनाचार होता है, तन्त्रों में उसी को अच्छा कहा है।

"मेरी कैसी कैसी अवस्थाएँ बीत गई हैं। मुख आकाश और पाताल तक फैलाता था और तब में माँ कहता था, मानो माँ को पकड़े लिए आ रहा हूँ जैसे जाल डालकर ज़बरदस्ती मछली पकड़कर, खींचना। एक गाने में है—

<sup>\*</sup> श्रीरामऋण के चड़े भाई रामेश्वर ।

'अब की बार, ऐ काली, तुम्हें ही में खा जाऊँगा। तारा, गण्ड-योग में मेरा जन्म हुआ है। इस योग में पैदा होने पर बचा अपनी मों को खा जाता है। अब बार, माँ, या तो तुम्हीं मुझे खा जाओगी या में ही तुम्हें खाऊँगा, दो में एक तो होगा ही। मैं हाथों में, पैरों में, सर्वाङ्म में कालिख † पोत लूँगा। जब यमराज आकर मुझे बाँधने लगेंगे तब वही कालिख उसके मुँह में लगाऊँगा। में यह तो कहता हूँ कि तुझे खा जाऊँगा, परन्तु माँ, यह समझ ले कि खाकर भी में तुझे उदरस्थ न कहँगा, हृदय-पद्म में तुझे बैटा लूँगा और तब अपनी मीज से तेरी पूजा कहँगा। अगर यह कहो कि काली को खा जाओंगे तो फिर काल के हाथ से केंसे बचोंगे, तो कहना यह है कि में काली कहकर काल से पिण्ड लुड़ाऊँगा। .....में उसे अच्छी तरह जना दूँगा कि रामप्रसाद काली का बेटा है। उससे या तो मन्त्र की सिद्धि ही होगी या मेरा यह शरीर ही न रह जायगा।

''पागल की अंवस्था हो गई थी—यह व्याकुलता है!"

नरेन्द्र गा रहे हैं—''माँ, मुझे पागल कर दे, ज्ञान के विचार से मुझे काम नहीं।''

गाना सुनते ही श्रीरामकृष्ण समाधिस्य हो गये।

समाधि के छूटने पर पार्वती की माता का भाव अपने पर आरो-पित करके श्रीरामकृष्ण 'आगमनी' (देवी के आगमन के समय का संगीत जो वंगाल में गाया जाता है ) गा रहे हैं।

<sup>ं</sup> बंगला शब्द 'काली' से दो अर्थ निकलते हैं —स्याही और कालिका देवी। यहाँ उसी श्लेष से मतलब है।

गाने के बाद श्रीरामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, आज महाप्रमी है न, माँ आई हुई हैं। इसीलिए इतनी उद्दीपना हो रही है।

श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं--

''सखी री! जिसके लिए में पागल हो गई, उसे अभी कहाँ पाया ?'

श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं, एकाएक 'हरि बोल' 'हरि बोल' कहकर विजय खड़े हो गये । श्रीरामकृष्ण भी भावोन्मत्त होकर विजय आदि भक्तों के साथ चृत्य करने लगे ।

(8)

## किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए।

कीर्तन हो जाने पर श्रीरामकृष्ण, विजय, नरेन्द्र तथा दूसरे भक्तों ने आसन प्रहण किया। सबकी दृष्टि श्रीरामकृष्ण पर लगी हुई है। सन्ध्या होने में अभी कुछ देर है। श्रीरामकृष्ण भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। उनसे कुशल-प्रश्न पृद्ध रहे हैं। केदार बड़े ही बिनीत भाव से हाथ जोड़कर बहुत ही मृदु तथा मशुर शब्दों में श्रीरामकृष्ण से निवेदन कर रहे हैं। पास हैं नरेन्द्र, चुन्नी, सुरेन्द्र, राम, मास्टर और हरीश।

केदार-( श्रीरामङ्गण से, विनयपूर्वक )—सिर का चक्कर खाना किस तरह अच्छा होगा ?

श्रीरामकृष्ण—( सस्तेह ) — ऐसा होता है; मुझे भी हुआ था। थोड़ा योड़ा बादाम का तेल सिर में लगाकर मालिश कर लिया कीजिये। सुना है, इस तरह यह बीमारी अच्छी हो जाती है।

कदार—ज़ो आज्ञा। श्रीरामकृष्ण-( चुन्नी से )—क्यों जी, तुम सब केंसे हो? चुन्नी—जी, इस समय तो सब कुशल है। वृन्दावन में बलराम -बाब् और राखाल अच्छी तरह हैं।

> श्रीरामकृष्ण—तुमने इतनी मिटाई क्यों भेज दी ? चुन्नी—जी, वृन्दावन से आ रहा हूँ—

चुनीलाल बलराम के साथ वृन्दावन गए हुए थे और कई महीने तक वहीं टहरे थे। छुट्टी पूरी हो रही है, इसलिए अन कलकत्ता लौट आये हैं।

श्रीरामकृष्ण-(हरीश से )—त् दो-एक दिन वाद जाना । अभी बीमारी की हालत है, जाने पर वहाँ फिर बीमार पड़ जायगा ।

(नारायण से, सस्तेह) ''बैठ, आ मेरे पास आकर बैठ। कल जाना और वहीं खाना भी। (मास्टर की ओर इशारा करके) इनके साथ जाना। (मास्टर से) क्यों जी?"

मास्टर की इच्छा थी, वे उसी दिन श्रीरामकृष्ण के साय दक्षिणेश्वर जायँ, अतएव वे सोचने लगे । सुरेन्द्र वड़ी देर तक थे । बीच में एक बार घर गए थे । घर से लौटकर श्रीरामकृष्ण के पास खड़े हुए।

सुरेन्द्र कारण (शराव) पीते हैं । पहले नम्बर बहुत बढ़ाचढ़ा या। सुरेन्द्र की हालत देखकर श्रीरामकृष्ण को चिन्ता हो गई यी। बिलकुल ही पीना छोड़ देने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा, "सुरेन्द्र, देखो, जो पीना, श्रीदेवी को निवेदित करके पीना। और उतना ही जिससे न पैर लड़खड़ाएँ और न सिर घूमे। उनकी चिन्ता करते करते फिर तुम्हें पीना बिलकुल ही अच्छा न लगेगा। वे स्वयं कारणानन्द--दायिनी हैं। उन्हें पा लेने पर सहजानन्द होता है।" सुरेन्द्र पास खड़े हैं। श्रीरामकृष्ण ने उनकी ओर दृष्टि करके कहा, ... तुमने कारण पान किया है। यह कहकर ही भाव में तन्मय हो गए।

शाम हो गई। कुछ बहिर्मुख होकर श्रीरामकृष्ण माता का नाम हेकर आनन्दपूर्वक गाने लगे। वीच-बीच में तालियाँ बजा रहे हैं। स्वर करके कह रहे हैं—" हिर बोल, हिर बोल, हिर बोल, हिर बोल, हिर बोल। "

श्रीरामकृष्ण अब प्रार्थना कर रहे हैं — "ए राम! हे राम! में भजनहीन हूँ, साधनहीन हूँ, ज्ञानहीन हूँ भिक्तहीन हूँ, कियाहीन हूँ, राम! शरणागत हूँ। में देह-सुख नहीं चाहता। अष्ट-सिद्धि तो क्या, शत सिद्धियाँ भी नहीं चाहता। में शरणागत हूँ, शरणागत। वस वहीं करो, जिससे तुम्हारे पादपद्मों में शुद्धा भिक्त हो, और तुम्हारी भुवन-मोहिनी माया में मुग्ध न होऊँ। राम! में शरणागत हूँ।"

श्रीरामकृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं और सब लोग टकटकी लगाये देख रहे हैं। उनका करणामय स्वर सुनकर भक्त आँख रोक नहीं सकते। श्रीयुत राम पास आकर खड़े हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण—( राम के प्रति )—राम, तुम कहाँ थे ?

राम-जी, ऊपर था।

श्रीरामकृष्ण तथा भक्तों की सेवा के लिए राम ऊपर प्रवन्ध करने के लिए गये थे।

# श्रीरामकृष्णवचनामृत

श्रीरामऋणा—(राम से, सहास्य)—जपर रहने की अपेक्षा क्या नीचे रहना अच्छा नहीं ? नीची जमीन में ही पानी टहरता है। ऊँची जमीन से पानी बह जाता है।

राम—( हँसते हुए )—जी हाँ।

छत पर पत्तलें पड़ चुकी हैं। श्रीरामकुण और भक्तों को लेकर राम ऊपर गए और उन्हें आनन्द से भोजन कराया। उत्सव हो जाने पर, श्रीरामकुण निरञ्जन, मास्टर आदि भक्तों को साय टेकर अधर के यहाँ गए। वहाँ माँ आई हुई हैं। आज महाष्ट्रमी है। अधर की विशेष प्रार्थना है, श्रीरामकुण उपस्थित रहें, जिससे उनकी पूजा सार्थक हो जाय।

# परिच्छेद २२

# मातृभाव से साधना

(१)

#### ईश्वर-कोटि का विश्वास स्वयंसिद्ध ।

आज नवमी पूजा है, २९ सितम्बर, १८८४। अभी सबेरा हुआ ही है। काली की मङ्गलारती हो गई है। नीवतखाने से रोशन-चौकी में प्रभाती मधुर रागिनी वज रही है। ब्राह्मण देव हाथ में फूलदानी लेकर पूजार्थ फूल तोड़ने आ रहे हैं। उधर माली भी देव-मन्दिरों में फूल चढ़ाने के उद्देश्य से पुष्पचयन करने निकले हैं। माता की पूजा होगी। श्रीरामकृष्ण उषा की ललाई छा जाने से पहले ही उठे हैं। भवनाथ, निरज्जन और मास्टर गत रात्रि से ही यहाँ पर हैं। वे श्रीरामकृष्ण के कमरेवाले वरामदे में रात भर सोये थे। आँख खोलकर देखा, श्रीरामकृष्ण मतवाले होकर चत्य कर रहे हैं और 'जय दुर्गा-जय दुर्गा ' कह रहे हैं।

जैसे एक बालक, जिसके कमर में धोती भी नहीं रहती, माता का नाम लेते हुए कमरे भर में नाच रहे हैं।

कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं—'सहजानन्द—सहजानन्द।' इसके अनन्तर बार बार गोविन्द का नाम छेने छगे। कह रहे हैं—'प्राण है गोविन्द! मेरे जीवन हो।'

भक्तगण उठकर बैठ गये। एकदृष्टि से श्रीरामकृष्ण का भाव देख ं रहे हैं। हाजरा भी काली-मन्दिर में हैं। श्रीरामकृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्ववाले बरामदे में उनका आसन है। लाहू भी हैं और उनकी सेवा किया करते हैं। राखाल इस समय वृन्दावन में हैं। नरेन्द्र कभी कभी दर्शन करने के लिए आते हैं। आज आएँगे।

श्रीरामकृष्ण के कमरे के उत्तर-पूर्ववाले छोटे वरामदें में भक्ताण सोये हुए हैं। जाड़े का समय है, इसलिए टट्टी बँधी है। सबके हाथ-मुँह घो चुकने के बाद, इस उत्तरवाले वरामदे में श्रीरामकृष्ण एक चटाई पर आकर बैठे। दूसरे भक्त भी यहाँ कभी कभी आकर बैठते हैं।

श्रीरामकृष्ण-(भवनाथ से)—वात यह है कि जो जीव-कोटि के हैं उन्हें सहज ही विश्वास नहीं होता । ईश्वर-कोटि के जो हैं उनका विश्वास स्वतः सिद्ध है । प्रह्लाद 'क' लिखते हुए ही फूट-फूटकर रोने लगे थे । उन्हें कृष्ण की याद आ गई थी। जीव का स्वभाव हैं कि उसकी बुद्धि संश्वादमक होती है । वे कहते हैं, 'हाँ यह सच तो है, परन्तु—'

"हाजरा किसी तरह भी विश्वास नहीं करना चाहता कि ब्रह्म और शक्ति, शक्ति और शक्तिमान दोनों अभेद हैं। जब वे निष्क्रिय हैं, तब उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं और जब सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं, तब उन्हीं को शक्ति कहते हैं। हैं वे एक ही वस्तु—अभेद। अब कहने के साथ ही दाहिका शक्ति का बोध हो जाता है और दाहिका शक्ते के कहने पर आग की याद आती है। एक को छोड़कर दूसरे को सोचने की गुंजाइश नहीं है।

"तब मेंने प्रार्थना की, 'माँ, हाजरा यहाँ का मत उलट केना चाहता है। या तो तू उसे समझा दे या उसे यहाँ से हटा दे।' उसके दूसरे दिन उसने आकर कहा, हाँ, मानता हूँ। तब उसने कहा, विस् सब जगह हैं।" भवनाथ-( हँसकर ) — हाजरा की इसी वात पर आपको इतना दुःख हुआ था ?

श्रीरामकृष्ण—मेरी अवस्था बदल गई है। अब आदिमियों के साथ वादिववाद नहीं कर सकता। इस समय मेरी ऐसी अवस्था नहीं है कि हाजरा के साथ तर्क और झगड़ा कर सकूँ। यह मिल्लिक के बगीचे में हृदय ने कहा, 'मामा, क्या मुझे रखने की तुम्हारी इच्छा नहीं हैं ?' मैंने कहा, 'नहीं, अब मेरी वैसी अवस्था नहीं है कि तेरे साथ गला फाइता रहूँ।'

"ज्ञान और अज्ञान किसे कहते हैं ? जन तक यह बोध है कि ईश्वर दूर हैं तब तक अज्ञान है और जब यह बोध है कि ईश्वर यहीं तथा सर्वत्र है, तभी ज्ञान है । '

"जब यथार्थ ज्ञान होता है, तब सब चीज़ें चेतन जान पड़ती हैं। में शिबू के साथ खूब मिलता-जुलता था। तब शिबू निरा बचा या। चार-पाँच साल का रहा होगा। उस समय में देश में था, वादल घिरे हुए थे और मेबों की गर्जना हो रही थी। शिबू मुझसे कहता था, चाचा, देखो, चकमक पत्थर घिस रहा है। (सब हँसते हें।) एक दिन देखा, वह अकेला पतिंगे पकड़ने जा रहा था। इधर-उधर के पीचे हिल रहे थे। तब वह पत्तियों से कह रहा था, चुप-चुप, में पतिंगे पकड़ोंगा। बालक सब चेतन देख रहा है! सरल विश्वास, बालक की तरह का विश्वास जब तक नहीं होता, तब तक ईश्वर नहीं मिलते। उफ! मेरी कैसी अवस्था यी! एक दिन घास के बन में किसी कीड़े ने काट लिया। मुझे इससे बड़ा भय हुआ। सोचा कहीं साँप ने न काटा हो। तब क्या करता? मेंने सुना था, अगर वह फिर काटे तो विष उठा छेता है। यस वहीं भा. २. २४

बैठा हुआ में बिल खोजने लगा कि वह फिर काटे | इसी तरह बैठा या कि एक ने पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं ? मैंने कहा, बिल खोज रहा हूँ | उसने सब कुछ सुनकर कहा, ठीक वहीं पर उसे दुबारा काटना चाहिए, तब कहीं विष उतरता है | तब में उटकर चला आया | शायद गोजर या किसी कीड़े ने काटा था |

" एक दूसरे दिन भैंने रामलाल से सुना, शरद् काल की ओस देह में लगाना अच्छा होता है। क्या एक क्षोक है, रामलाल ने कहा या। कलकत्ते से जाते समय गाड़ी की खिड़की से मैं गला बढ़ाये हुए गया, ताकि खूब ओस लगे। वस दूसरे ही दिन बीमार पड़ गया।" ( सब हैंसते हैं।)

अव श्रीरामकृष्ण कमरे के भीतर जाकर बैठे। उनके पैर कुछ फूले हुए थे। उन्होंने भक्तों को हाथ लगाकर देखने के लिए वहां कि दोनों उँगली से दवाने पर गड्डापड़ता है या नहीं। थोड़ा-घोड़ा गड्डा पड़ने लगा। परन्तु लोगों ने कहा, यह कुछ नहीं है।

श्रीरामकृष्ण—( भवनाथ से )—सींती के महेन्द्र को बुला देना। उसके कहने से मेरा मन अच्छा हो जायगा।

भवनाथ—( सहास्य )—आप दवा पर बड़ा विश्वास करते हैं, इम छोग उतना नहीं करते।

श्रीरामकृष्ण—दवाएँ भी उन्हीं की हैं। एक हप से वे ही चिकि-त्सक हैं। गङ्गाप्रसाद ने वतलाया, आप रात को पानी न पिया कीजिये। में उसकी वात को वेदवाक्य की तरह पकड़े हुए हूँ। में मानता हूँ, वह साक्षात् भन्वन्तरि है।

#### ( ? )

### समाधि में श्रीरामकृष्ण।

हाजरा आकर बैठे। दो-एक बातें इघर-उघर की करके श्रीराम-कृष्ण ने कहा,—''देखो, कल राम के यहाँ उतने आदमी बैठे हुए थे, विजय, केदार आदि, किर भी नरेन्द्र को देखकर मुझे इतना उद्दीपन क्यों हुआ ? केदार, मैंने देखा, कारणानन्द का घर है।''

श्रीरामकृष्ण महाष्टमी के दिन कलकत्ता गये हुए थे, —देवी-प्रतिमा के दर्शनों के लिए। अघर के यहाँ प्रतिमा-दर्शन करने के लिए जाने से पहले राम के यहाँ गये थे। वहाँ बहुत से मक्त आये थे। नरेन्द्र को देखकर श्रीरामकृष्ण समाधिस्य हो गये थे। नरेन्द्र के घुटने पर उन्होंने अपना पैर रख दिया था और खड़े हुए समाधि-मम हो गये थे।

देखते ही देखते नरेन्द्र भी आ गये। उन्हें देखकर श्रीरामकृष्ण के आनन्द की सीमा नहीं रही। श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करने के प्रधात् भवनाय आदि के साथ उसी कमरे में नरेन्द्र वातचीत करने छगे। पास मास्टर हैं। कमरे में लम्बी चटाई विछी हुई है। नरेन्द्र वातचीत करने हुए पेट के वल चटाई पर लेट गये। उन्हें देखते ही देखते श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ हो गये। वे नरेन्द्र की पीट पर जा बैठे, वहीं समाधि में हुव गये।

भदनाथ गा रहे है—(भाव)—

"मैं, आनन्दमयी होकर मुझे निरानन्द न करना । तरे कमल-नरणीं को छोड़ मेरा मन और कुछ नहीं चाहता । यम मुझे दीपदुष्ट बंतलाता है, परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा दीप बना है । त् मुझे वतला दे । माँ, मेरी तो यह इच्छा थी कि भवानी का नाम लेकर में भव-सागर से पार हो जाऊँ । में स्वप्न में भी नहीं जानता या कि अछोर समुद्र में मुझे इस तरह डूबना होगा । दिन-रात में दुर्गानाम की रट लगाये रहता हूँ, फिर भी मेरी दुःख-राशि दूर नहीं होती। है । हर-मुन्दरी, अबकी बार अगर में मरा, तो तेरा दुर्गा नाम और कोई न लेगा।"

श्रीरामकृष्ण की समाधि छूटी । उन्होंने दो गाने गाये । एक का भाव यह है—

"श्रीदुर्गा, नाम का जप करो, ऐ मेरे मन ।...माँ ! दुखी दासः पर दया करो, तो तुम्हारा गुण भी मेरी समझ में आए। माँ, तुम सन्या हो, तुम दीपक हो, तुम्हीं यामिनी हो । कभी तो तुम पुरुष होती हो और कभी स्त्री। माँ, रामरूप में तो तुम धनुर्धारणं करती हो और कृष्णरूप में तुम वंशी हाथ में लेती हो। माँ, मुक्त-कुन्तला होकर तुमने शिव को मुग्ध कर लिया था। तुम्हीं दस महाविद्याएँ हो और तुम्हीं दस अवतार । अवकी वार किसी तरह, माँ, मुझे पार करो । माँ, जवापुष्पें और विल्वदलों से यशोदा ने तुम्हारी पूजा की थी। तुमने कृष्ण को उनकी गोद में डालकर उनकी मनोकामना पूरी की। माँ, जहाँ-तहाँ पड़ा रहा करता हूँ; कभी तो जङ्गल में ही पड़ा रहता हूँ; परन्तु मेरा मन तेरे श्रीचरणों में ही लगा रहता है। माँ, में जहाँ-तहाँ दुर्भाग्य के फेर में पड़ा अपने भाग्य पर रोया करता हूँ । खैर, मुझे इसका भी दुःखं नहीं, प्रार्थना है कि अन्त समय में जिह्ना तेरे नाम का उचारण करे। अगर तू मुझे किसी दूसरी जगह चले जाने के लिए कहे, तो माँ, इतना तो वतला, में किसके पास जाऊँ ? माँ, दूसरी जगह यह सुधा-मधुर तेरा

नाम मुझे कहाँ मिल सकता है ? तू चाहे कितना ही 'छोड़, छोड़' क्यों न करे, परन्तु में तुझे न छोडूँगा । में तेरे नूपुर बनकर तेरे श्रीचरणों में बजता रहूँगा । माँ, जब तू शिव के निकट बैठेगी तब तेरे जरणों में भें 'जब शिव जब शिव' कहकर बजता रहूँगा।''

(३)

#### समाधि और नृत्य ।

हाजरा उत्तर-पूर्ववाले वरामदे में हरिनाम की माला हाथ में लिए हुए जप कर रहे हैं । श्रीरामकृष्ण सामने आकर वैठे और हाजरा की माला लेकर जप करने लगे। साथ में मास्टर और भवनाथ हैं। दिन के दस वजे का समय होगा।

श्रीरामकृष्ण-(हाजरा से)—देखो, मुझसे जप नहीं होता—नहीं, नहीं, होता है ! त्रायें हाथ से होता है, परन्तु उधर (नाम-जप) फिर नहीं होता।

इतना कहकर श्रीरामकृष्ण नाम-जप की चेष्टा करने लगे, परन्तु जप का आरम्भ करते ही समाधि लग गई।

श्रीरामकृष्ण इसी समाधि-अवस्था में बड़ी देर से बैठे हुए हैं। हाथ में माला अब भी लिए हुए हैं। भक्तगण निर्वाक् होकर देख रहे हैं। हाजरा अपने आसन पर बैठे हुए हैं। वे भी चुपचाप श्रीरामकृष्ण की समाधि-अवस्था देख रहे हैं। बड़ी देर बाद श्रीरामकृष्ण की होश हुआ। वे वह उठे, नुझे भूख लगी है। साधारण : अवस्था को लाने के लिए श्रीरामकृष्ण प्राय: इस तरह कहा करते हैं।

मास्टर खाना लाने के लिए जा रहे हैं। श्रीरामकृणा बोल उठे, ''नहीं भाई, पहले काली-मन्दिर जाऊँगा।'' पक्के आंगन से होकर श्रीरामकृष्ण काली-मन्दिर जा रहे हैं। जाई और जाते हुए द्वादश शिवालयों के शिवजी को प्रणाम कर रहे हैं। वाई और राधाकान्तजी का मन्दिर है। राधाकान्तजी को देखकर श्रीरामकृष्ण ने प्रणाम किया। कालीमन्दिर में पहुँचकर माता को प्रणाम किया और आसन पर बैठकर माता के पादपद्मों में उन्होंने फूल चढ़ाए। फिर अपने सिर पर फूल रखा। लौटते हुए भवनाथ से बोले, यह सब ले चल—माता का प्रसाद, नारियल और चरणामृत। श्रीरामकृष्ण कमरे में लौट आए। साथ में भवनाथ हैं और मास्टर।

हाजरा के सामने पहुँचते ही उन्होंने प्रणाम किया। 'यह आप क्या कर रहे हैं—यह क्या कर रहे हैं ' कहकर हाजरा चिल्ला उठे।

श्रीरामकृष्ण-तुम कह सकते हो कि यह अन्याय है ?

हाजरा तर्क करके प्रायः यह बात कहते थे कि ईश्वर सबके भीतर हैं, साधना करके सब लोग ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

दिन बहुत चढ़ गया है। मोग की आरती का घण्टा वज चुका है।

ब्राह्मण, वैष्णव और कङ्गाल सब अतिथिशाला को और जा रहे हैं। सब लोग माता का प्रसाद पाएँगे। अतिथिशाला में काली-मन्दिर के कर्मचारी जहाँ बैठकर प्रसाद पाते हैं, वहीं भक्तों के भी लिए प्रसाद पाने का बन्दोक्स्त हो रहा है। श्रीरामकृष्ण ने कहा—'' सब लोग वहीं जाकर प्रसाद पाओ—क्यों? (नरेन्द्र से) नहीं, तू यहाँ मोजन कर।"

" अच्छा, नरेन्द्र तथा मेरे लिए यहीं प्रसाद की व्यवस्था हो।"

प्रसाद पाने के बाद श्रीरामकृष्ण ने योड़ी देर विश्राम किया। भक्त-मण्डली बरामदे में वातचीत करने लगी। श्रीरामकृष्ण भी वहीं आकर बैठे। दो बजे का समय होगा। एकाएक भवनाय दक्षिण-पूर्ववाले बरामदे से ब्रह्मचारी के वेश में आकर उपस्थित हुए। भगवा धारण किए, हाथ में कमण्डल लिए हुए हेंस रहे हैं। श्रीरामऋणा और मक्त सब हैंस रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )—उसके मन का भाव भी यहूरी है, इसी-लिए तो यह भेप धारण किया ।

नरेन्द्र—वह ब्रह्मचारी बना तो मैं अब वामाचारी बनूँ। (सब हेंसते हैं।)

हाजरा—उसमें पत्र मकार, चक्र, यह सब करना पड़ता है।

श्रीरामकृष्ण वामाचार की बात से चुप हो रहे हैं। इस बात पर उन्होंने कोई मत प्रकट नहीं किया। वस हँसकर बात उड़ा दी। एका-एक मतवाले होकर कृत्य करने लगे। गा रहे हैं—''मों, अब में किसी दूसरे लालच में नहीं पड़ सकता, तुग्हारे अरुण चरणों को मैंने देख लिया।"

श्रीरामकृष्ण ने कहा—" अहा ! राजनारायण चण्डी-गीत बहुत ही सुन्दर गाता है । वे लोग नाचते हुए गाते हैं, और उस देश के नकुट आचार्य का गाना ! अहा ! कितना सुन्दर होता है और कृत्य भी वैसा ही मधुर !"

परवटी में एक साधु आए हुए हैं। बड़े कोधी स्वभाव के हैं। जिस तिसको गालियों दिया करते हैं—शाप देते हैं। खड़ाऊँ पहने हुए वे आकर हाजिर हो गए।

उनके बन्मस्थान से मतलब है-वामारपुकुर के आसपास ।

साधु ने पूछा, 'क्या यहाँ आग मिल जायगी ?' श्रीरामकृष्ण हाय जोड़कर साधु को नमस्कार कर रहे हैं। जब तक वे साधु वहाँ पर रहे, तब तक हाथ जोड़े हुए खड़े रहे।

साधु के चले जाने पर भवनाथ हँसते हुए कहने छंगे, साधु पर आपकी कितनी भक्ति है!

श्रीरामकृष्ण—( सहास्य )—अरे, तमःप्रधान नारायण हैं। जिनका यही स्वभाव है, उन्हें ऐसे ही प्रसन्न करना चाहिए। ये साधु जो हैं!

गोलोकधाम ( एक तरह का खेल ) खेला जा रहा है। भक्त भी खेलते हैं और हाजरा' भी खेलते हैं, श्रीरामकृष्ण आकर खड़े हो गए। मास्टर और किशोरी की गोटियाँ पक गई। श्रीरामकृष्ण ने दोनों को नमस्कार किया। कहा—" तुम दोनों भाई धन्य हो! ( मास्टर ते एकान्त में ) अब न खेलना।"

श्रीरामकृष्ण खेल रहे हैं। हाजरा की गोटी एक बार नरक में पड़ी थी। श्रीरामकृष्ण ने कहा—"हाजरा को क्या हो गया! फिर!" अर्थात् हाजरा की गोटी दुवारा नरक में पड़ी। इस पर सब लोग ज़ोर से हँसने लगे।

संसारवाले कोठे में लादू की गोटी थी। एक बार ही सातों कौड़ियाँ चित्त पड़ीं, इससे एक ही चाल में गोटी लाल हो गई। लादू मारे आनन्द के नाचने लगे। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं—"लादू को कितना आनन्द है, ज़रा देखो। उसकी गोटी अगर लाल न होती तो उसको दुःख होता। (मक्तों से अलग) इसका एक अर्थ है। हाजरा को बड़ा अहङ्कार है कि इसमें भी मेरी जीत होगी। ईस्वर की इन्छा

्रेसी भी होती है कि सचे आदमी की हार कहीं नहीं होती । व कहीं भी उसका अपमान नहीं होने देते । "

(8)

#### मातृभाव से साधना।

कमरे में छोटे तस्त पर श्रीरामक्चण बैठे हुए हैं। नरेन्द्र, भव-नाथ, बाब्राम, मास्टर जमीन पर बैठे हुए हैं। घाषपाड़ा और पंचनामी मतों की बात नरेन्द्र ने चलाई। श्रीरामकृष्ण उनका वर्णन कर रहे हैं:—

"ये छोग ठीक ठीक साधना नहीं कर सकते। धर्म का नाम छेकर इन्द्रियों को चरितार्थ किया करते हैं।

(नरेन्द्र से) " तुझे अब इन मतों के सम्बन्ध में कुछ नुनने की आवश्यकता नहीं है।

'यं जो भैरव-भैरिवयाँ हैं, ये सब ऐसे ही हैं। जब में काशी गया था, तब एक एक दिन मुझे भैरवी-चक छे गये थे। उनमें एक एक भैरव था और एक एक भैरवी। मुझे कारण-पान करने के लिए कहा। मेंने कहा, माँ, में तो कारण हृ भी नहीं सकता। तब वे खोग खुद पीने लगे। मेंने सोचा अब ज्ञायद ये लोग जप-ध्यान करेंगे; परन्तु यह तो रहा अलग, वे लोग नाचने लगे। मुझे भय होने लगा कि कहीं गङ्गाजी में न गिर जायँ। चक गङ्गा के तट पर ही था।

'' पति और पत्नी अगर भैरव-भैरवी हो जायें तो उनका दड़ा -सम्मान होता है। (नरेन्द्र आदि भक्तों से) "मेरा मातृभाव है, सन्तान-भाव।" मातृभाव बड़ा ग्रुद्ध भाव है। इसमें कोई विपत्ति नहीं है। भगिनी भाव भी खुरा नहीं। स्त्रीभाव या वीरभाव बड़ा कठिन है। तारक का बाप इसी भाव की साधना करता था। बड़ा कठिन है, भाव ठीक नहीं रहता।

" ईश्वर के पास पहुँचने के अनेक मार्ग हैं। सभी मत एक एक मार्ग हैं, जैसे काली-मन्दिर जाने की बहुतसी राहें हैं। इनमें भेद इतना ही है कि कोई राह शुद्ध है और कोई राह अशुद्ध, शुद्ध रास्ते से होकर जाना ही अच्छा है।

"मेंने बहुत से मत देखे, बहुत से पथ देखे। यह सब अव और अच्छा नहीं लगता। सब एक दूसरे से विवाद किया करते हैं। यहाँ और कोई नहीं है, तुम सब अपने आदमी हो, तुम लोगों से कह रहा हूँ, अब मेंने यही समझा कि वे पूर्ण हैं और में उनका अंश हूँ, वे प्रमु हैं और में उनका दास हूँ। कभी यह भी सोचता हूँ कि 'वही' 'में 'है और 'में' ही 'वह' हूँ।"

( भक्तमण्डली स्तव्ध हो सुन रही है।)

भवनाथ — (विनयपूर्वक) — लोगों से मतान्तर होने पर मन न जाने कैसा करने लगता है। इससे यह याद आता है कि सबकों में प्यार न कर सका।

श्रीरामकृष्ण — पहले एक बार वातचीत करने की, उनसे प्रीति-पूर्वक बर्ताव करने की चेष्टा करना। चेष्टा करने पर भी अगर न हो, तो फिर इसकी चिन्ता न करनी चाहिए। उनकी शरण में जाओ— उनकी चिन्ता करो। उन्हें छोड़कर दूसरे आदिमयों के लिए मन में दुःख लाने की क्या ज़रूरत है ?



"श्रीटाकुरजी ने किसी को दर्शन देकर कहा, तुम्हारी तपस्या देखकर में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । तुम अब कोई वरदान माँगो । साथक ने कहा, 'भगवन, अगर वरदान दीजियेगा तो यह वर दीजिये—में सोने की थाली में अपने पोते के साथ भोजन कहाँ।' इस तरह एक चर में बहुत से वर मिल गये। धन हुआ, लड़का हुआ और पोता हुआ।" (सब हँसे।)

## (4)

श्रीरामकृष्ण की मातृभक्ति । संकीर्तनानन्द । भक्तगण कमरे में बैठे हैं । हाजरा बरामदे में ही बैठे हैं ।

श्रीरामकृष्ण—जानते हो, हाजरा क्या चाहता है ? कुछ रुपया चाहता है, घर में ऋण है, इसीलिए जप और ध्यान करता है, कहता है, ईश्वर रुपये देंगे ।

एक भक्त-वया वे मनोरथ की पूर्ति नहीं कर सकते ?

श्रीरामकृष्ण—यह उनकी इच्छा है। परन्तु प्रमोनमाद के विना दुए वे सम्पूर्ण भार नहीं लेते। छोटे वच्चे को, देखो न, हाथ पकड़कर भोजन करने के लिए बैटा देते हैं। बूढ़ों को कौन देता है? उनकी चिन्ता करके जब आदमी खुद अपना भार नहीं ले सकता, तब ईश्वर उसका भार लेते हैं। हाजरा खुद घर की खबर नहीं लेता। हाजरा के लड़के ने रामलाल से कहा है, 'बाबा से आने के लिए कहना। हम लोग उनसे कुछ माँगंगे नहीं।' उसकी बातें सुनकर मेरी आँखों में आँसू भर आए।

''हाजरा की माँ ने रामलाल से कहा है, 'प्रताप(हाजरा)से एक बार आने कि लिये कहना । और अपने चाचा(श्रीरामकृष्ण)से मेरा नाम लेकर कहना जिससे वे. उसे आने के लिए कहें। ' मैंने हाजरा से कहा, उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया।

"माँ का स्थान कितना ऊँचा है! चैतन्यदेव ने कितना समझाया या, तव माँ के पास से आ सके थे। शची ने कहा था, 'में केशव भारती को काट डालूँगी।' चैतन्यदेव ने बहुत तरह से समझाया। कहा, 'माँ, तुम्हारी आशा जब तक न होगी, तब तक में न जाऊँगा; परन्तु अगर मुझे संसार में रखोगी, तो मेरा शरीर न रह जायगा। और माँ, जब तुम मेरी याद करोगी, तभी में तुमसे मिलूँगा। में पास ही रहा कहँगा। कभी कभी तुमसे मिल्ल जाया कहँगा।' तब शची ने आशा दी।

" माँ जब तक थीं, तब तक नारद तपस्या के लिए नहीं निकल सके। माता की सेवा करते थे न ? माता की दह छूट जाने पर बे साधना के लिए निकले थे।

" वृन्दावन जाकर फिर वहाँ से मेरी छोटने की इच्छा ही नहीं हुई । गङ्गा माँ के पास रहने का विचार हुआ । सब टीक हो गया कि इस ओर मेरा विस्तरा लगाया जायगा, उस ओर गङ्गा माँ का । अब कलकत्ता न जाऊँगा। केवट का अब और कितने दिन खाऊँ ? तब हृद्य ने कहा, नहीं, तुम कलकत्ता चलो । एक ओर वह खींचता था, एक ओर गङ्गा माँ । मेरी तो रहने की इच्छा अधिक थी; इसी समय माँ की याद आ गई । इस सब टाट बदल गया । माँ बुद्ही हो गई थीं । खींचा, माँ की चिन्ता करने लगूँगा तो ईस्वर-फीस्वर का भाव सब उड़ जायगा । अतएव माँ के पास ही चलकर रहना चाहिए । वहीं जाकर ईस्वरचिन्ता करेंगा, निरिचन्त होंकर ।

(नरेन्द्र से) "तुम ज्रा उससे कही न । मुझसे उस दिन कहा त्या कि देश जायेगा, जाकर तीन दिन रहेगा । परन्तु किर व्यों का त्यों इही गया ।

( भक्तां से ) "आज घोषपाड़ा-फोसपाड़ा की कैसी सब वाहियात - बातें हुई। गोविन्द! गोविन्द! योविन्द! अब ज्या ईश्वर का नाम - लो। उड़द की दाल के बाद पायस-लड्डू हो जाय।"

#### नरेन्द्र गा रहे हैं-

"निरञ्जन पुरातन पुरुष एक हैं, अरे तू उन पर अपने चित्त को लगा दे। वे आदि-सत्य हैं, वे कारण ( माया ) के भी कारण हैं। आणरूप से वे चराचर में व्यात हैं। वे स्वतः प्रकाशित और ज्योतिर्भय हैं। सबके आश्रय हैं। जिसका उन पर विश्वास होता है, वह उनके दर्शन करता है। वे अतीन्द्रिय भूमि में रहते हैं, नित्य और चैतन्यस्वरूप हैं।" इत्यादि।

नरेन्द्र एक गाना और गा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण उठकर नाचने लो । उन्हें घेरकर भक्तगण भी नाच रहे हैं। सब लोग एक साथ कीर्तन गाते हुए नाच रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने भी एक गाना गाया।

मास्टर ने भी गाया था। श्रीरामकृष्ण को इसकी बड़ी खुशी है।
-गाना हो जाने पर श्रीरामकृष्ण हैं उते हुए मास्टर से कह रहे हैं, "अच्छा
-खोल बजानेवाला होता तो गाना और जमता। ताक् ताक् ता धिना,
-दाक् दाक् दा धिना, ये सब बोल बजते!" कोर्शन होते होते शाम
-हो गई।

# परिच्छेद २३

## भक्तों के साथ कीर्तनानन्द

(१).

#### अधर के मकान पर।

आज आश्विन ग्रुक्ल एकादशों है। बुधवार, १अक्टूबर,१८८४। श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर से अधर के यहाँ आ रहे हैं। साथ में नारायण और गंगाधर हैं। रास्ते में एकाएक श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो गया। श्रीरामकृष्ण भावावेश में कह रहे हैं—'' में माला जपूँगा ? छिः! ये शिश पाताल फोड़कर निकले हुए शिय हैं, स्वयम्भू लिंग।''

वे अधर के यहाँ पहुँचे। वहाँ बहुत से भक्त एकत्रित हुए हैं। केदार, विजय, बाबुराम आदि सब आये हैं। कीर्तिनिया वैष्णवचरण आये हुए हैं। श्रीरामकृष्ण की आशानुसार, रोज आफिस से आते ही, अधर वैष्णवचरण का कीर्तन नुनते हैं। वैष्णवचरण वड़ा मधुर कीर्तन नुकरते हैं।

आज भी संकीर्तन होगा। श्रीरामकृष्ण अधर के बैठक खाने में नाए। भक्तमण्डली उन्हें देखकर खड़ी हो गई और चरण-वन्दना फरने लगी। श्रीरामकृष्ण ने प्रसन्न-चित्त से आसन प्रहण किया। उसके बाद उन लोगों ने भी आसन प्रहण किया। केदार और विजय ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। श्रीरामकृष्ण ने बाबूगम और नारायण से उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा, फिर कहा, आप लोग आशीर्वाद दें, जिससे एन्हें भिषा हो। नारायण को दिखाकर बोले, यह बड़ा सरल है। भक्षणण नारायण और बाबूगम को देख रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—(केदार आदि भक्तों से)—तुम्हारे साथ रास्ते में मुलाकात हुई, नहीं तो तुम लोग काली-मन्दिर जाते। ईश्वर की इच्छा से मुलाकात हो गई।

कदार—(विनयपूर्वक)—जो ईश्वर की इच्छा है, वही आपकी इच्छा है। (श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं।)

( २ )

## भक्तों के साथ कीर्तनानन्द्र ।

अब कीर्तन ग्रुह हुआ | अभिसार से आरम्भ करके रासलीला कहकर बैष्णवचरण ने कीर्तन समाप्त किया | फिर श्रीराधाकृष्ण का मिलन गाया जाने लगा | श्रीरामकृष्ण मारे आनन्द के चत्य करने लगे | साथ साथ भक्तगण भी उन्हें घेरकर नाचने और गाने लगे | कीर्तन हो जाने पर सबने आसन ग्रहण किया |

श्रीरामकृष्ण—( विजय से )—ये बहुत अच्छा गाते हैं ।

यह कहकर उन्होंने वैष्णवचरण को इशारे से वतला दिया। फिर 'गौरांग-सुन्दर' गाने के लिए उनसे कहा। वैष्णवचरण गाने लगे।

गाना समाप्त हो जाने पर श्रीरामकृष्ण विजय से पृछते हैं,-

विजय — सुनकर तो मुझे आश्वर्य हो रहा है।
इसके बाद बड़ी देर तक कीर्तनानन्द होता रहा।

(३):

साकार-निराकार की कथा। चीनी का पहाड़।

केदार और कई भक्त घर जाने के लिए उठे। केदार ने श्रीराम-कृष्ण को प्रणाम किया, और कहा, आज्ञा हो तो अब चलूँ। श्रीरामकृष्ण—तुम अधर से विना कहे ही चले जाओगे, अभ-द्रता न होगी ?

केदार — तिस्मन् तृष्टे जगत् तुष्टम् । जन आप रहे तो सनका रहना हुआ। अभी मेरी तनीयत भी कुछ खरान है और फिर विवाह आदि के लिए ज्रा कुछ डर भी लगता है। समाज ही तो है—एक गर गड़नड़ हो भी चुका है। \*

विजय-स्या इन्हें (श्रीरामऋणा को) छोड़ कर जाएँगे ?

इसी समय श्रीरामकृष्ण को ले जाने के लिए अघर आये। भीतर पत्तलं पड़ चुकी थीं। श्रीरामकृष्ण उठे। विजय और केदार से कहा— "आओ जी, मेरे साय।" विजय, केदार और दूसरे भक्तों ने श्रीरामकृष्ण के साथ बैटकर प्रसाद पाया।

भोजन के वाद श्रीरामकृष्ण एक बार फिर बैठकखाने में आकर बैठे। केदार, विजय और दूसरे भक्त चारों ओर बैठे।

केदार ने हाय जोड़कर वड़े ही विनयपूर्ण शब्दों में श्रीरामकृष्ण से कहा—'में टाल-मटोड कर रहा या, मुझे क्षमा कीजिये।'

केदार दाका में काम करते हैं। वहाँ बहुत से भक्त उनके पाछ आते हैं और उन्हें खिलाने के लिए सन्देश आदि बहुत तरह की चीज़ें के आया फरते हैं। फेदार यही सब वार्ते श्रीरामकृष्ण से कह रहे हैं।

केदार-( धिनवपूर्वक )—बहुत से आदमी खिलाने के लिए आते हैं। क्या पर्रे ! फोई आहा दीजिए।

अधर केदार की अपेक्षा सुष्ठ नीची आति के थे। केदार ब्राह्मण थे इसिल्पू थे न तो अपर के पर पर का सहते ये और न उनके साथ हो।

मा. २, २५

श्रीरामकृष्ण—भक्ति होने पर चाण्डाल का भी अन खाया जा सकता है। सात वर्ष की उन्माद-अवस्था के बाद में उस देश में (कामारपुकुर) गया। तब कैसी कैसी अवस्थाएँ थीं! वेश्याओं तक ने खिलाया, परन्तु अन वह सब नहीं होता।

ः केदार जाने को उठे।

केदार—( धीमी आवाज़ में )—महाराज, आप मुझमें कुछ शक्ति-संचार कर दीज़िए, बहुत से छोग मेरे पास आते हैं, मुझे क्या ज्ञान है ?

श्रीरामकृष्ण—अजी, सब हो जायेगा, आन्तरिक भक्ति के रहने पर सब हो जाता है।

केदार के बिदा होने के पहले बङ्गवासी के सम्पादक श्रीयुत योगेन्द्र ने आकर प्रवेश किया । श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने आसन श्रहण किया । साकार निराकार की बात होने लगी ।

श्रीरामकृष्ण—वे साकार हैं, निराकार हैं और भी क्यां क्या हैं, यह सब हम लोग क्या जानें ? केवल निराकार कहने से कैते काम चलेगा ?

योगेन्द्र — व्राह्म-संमाज की एक बात बड़े आश्चर्य की है। बारह वर्ष का लड़का है, उसे भी निराकार ही सूझता है! आदि-समाजवाले साकार पर विशेष आपत्ति नहीं करते। दुर्गा-पूजा के) समय वे लोग भलेमानसों के घर भी जा सकते हैं।

श्रीरामकृष्ण — ( हॅसकर ) — उन्होंने ठीक कहा, उसे भी निराकार ही सूझता है !

अधर—शिवनाय त्रावृ साकार नहीं मानते । . . .

विजय—वह उनके समझने की मूल है। ये जैसा कहते हैं, जिरिशाट कितने ही रङ्ग बदलता रहता है; जो पेड़ के नीचे रहता है; वहीं जान सकता है। मेंने ध्यान करते हुए मूर्तियाँ देखीं। कितने ही देवता ये! उन्होंने बहुत कुछ कहा! मेंने मन में कहा, 'में उनके (श्रीरामकृष्ण के) पात जाऊँगा, बातें तभी मेरी समझ में थायंगी।'

श्रीरामकृष्ण-तृमने ठीक देखा है।

केदार—भक्तों के लिए वे साकार हैं। भक्त प्रेम से उन्हें साकार रुखता है। ध्रुव ने जब उनके दर्शन किए, तब पृष्ठा, आपके कुण्डल क्यों नहीं हिल रहे हैं ? श्रीटाकुरजी ने कहा, हिलाओ तो हिलें।

श्रीरामकृष्य — सब मानना चाहिए जी — निराकार और साकार मय मानना चाहिए। वाली-मन्दिर में ध्यान करते हुए भेने देखी, एक देखा। भेने कहा, भाँ, तृ इस रूप में भी है। इसीलिए कहता हूँ, सब मानना चाहिए। वे कब किस रूप से दर्शन देते हैं, सामने आते हैं, यह कहा नहीं जा सकता।

यह कहमर श्रीनमकृष्ण गानं लगे । गाना हो जाने पर विजय ने कहा, ' ये श्रनन्तर्शाण है—क्या किसी इसरे हंप से दर्शन नहीं दे सफते ? किसने आधर्य की बात है ! लोग रेणु की रेणु जो हैं, फिर भी ये समस बैटते हैं कि हिसर के सम्बन्ध में सब कुछ जान लिया । '

भीगमङ्गा—कुछ गीता, भागवत और वेदान्त पहकर छोग , नीचते है, हमने मध नमत लिया | चीनी के पहाड़ पर एक चीटी गई ची । एक टाना साने से ही उसका पेट भर गया । एक दाना और

## श्रीरामकृष्णवचनामृत

मुँह में दबाकर वह घर छोट पड़ी। जाते हुए सोच रही थी, अवकी बार आकर सारा पहाड़ उठा छे जाऊँगी! (सब हँसते हैं।)

## (×)

## कर्मयोग तथा मनोयोग।

आज वृहस्पतिवार, २ अक्टूबर, १८८४—आश्विन गुक्त द्वादशी-श्रयोदशी । कल श्रीरामकृष्ण कलकत्ते में अधर के यहाँ आए हुए थे। श्रीरामकृष्ण वहाँ कीर्तनानन्द में नाचे थे।

श्रीरामकृष्ण के पास आजकल लाटू, हरीश और रामलाल रहते हैं। बाबूराम भी कभी कभी आकर रहते हैं। श्रीयुत रामलाल श्रीमव-तारिणी की सेवा करते हैं। हाजरा महाशय भी हैं।

आज श्रीयुत मणिलाल मिलक, प्रिय मुखर्जी, उनके आत्मीय हरि, शिवपुर के एक ब्राह्मभक्त, बड़ाबजार १२ नम्बर मिलक स्ट्रीट के भारवाड़ी मक्त श्रीरामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं। क्रमशः दक्षिणेश्वर के कई लड़के और सीती के महेन्द्र वैद्य आए। मणिलाल पुराने भक्त हैं।

श्रीरामकृष्ण-( मणिलाल आदि से )—नमस्कार मन ही मन का अच्छा होता है। पैरों पर हाथ रखकर नमस्कार की क्या ज़हरत है! और मन ही मन जिसे नमस्कार किया जाता है, उसे सङ्कोच भी नहीं होता।

"मेरा ही धर्म ठीक है और सब मिथ्या है; यह सब अच्छा नहीं।
"मैं देखता हूँ, वे ही सब कुछ हुए हैं— मनुष्य, प्रतिमा, शालप्राम;
सबके मीतर एक ही सत्ता देखता हूँ! मैं एक को छोड़ दूसरा कुछ

"वहुत से लोग सोचते हैं, मेरा ही मत ठीक है और सब ग़लत हैं—हम जीते और सब हार गए। इससे, जो बढ़ गया है, वह योड़े के लिए अटक जाता है। तब जो पीछे पड़ा था, वह बढ़ जाता है। गोलक्षाम के खेल में, बहुत कुछ बढ़ गया, परन्तु फिर पौ न पड़ा।

"हार और जीत उनके हाय में हैं। उनका काम कुछ समझ में नहीं आता। देखो, नारियल इतने ऊँचे रहता है, धूप लगती है, फिर भी उसके जल की तासीर उण्डी है। इधर पानी-फल (सिंघाड़े) पानी में रहते हैं, परन्तु उनकी तासीर गर्म होती है।

" आदमी का शरीर देखो। सिर जो मूल है, ऊपर चला गया।" मणिलाल—हमारा इस समय कर्तव्य क्या है!

श्रीरामकृष्ण — किसी तरह उनके साथ युक्त होकर रहना । दो रास्ते हैं, कर्मयोग और मनोयोग ।

" जो लोग गृहस्याध्रमी हैं, उनका योग कमें के द्वारा होता है । चार आध्रम हैं— व्रहाचर्य, गृहस्य, वानप्रस्य और संन्यास । संन्यासी मो काम्य कमों का त्याग करना चाहिए, परन्तु नित्य-कमें उसे कामना- हीन होकर करना चाहिए। दण्डधारण, भिक्षा, तीर्थ-यात्रा, पूजा, जप, इन सब कमों के द्वारा उनके साथ योग होता है।

" और चाहे ले काम करो, फल की आकांक्षा का त्याग करके, फल की आकांक्षा को छोड़कर कर सको तो उनके साथ योग होगा।

"एक मार्ग और है, मनोवोग; इस तरह के योगी में बाहर से कोई चिह्न नहीं दीख पढ़ते। उसका योग अन्तर से होता है। जैसे जड़मरत तथा शुकरेव। और भी बहुत से हैं, पर ये दो प्रसिद्ध हैं। इनकी दादों और बाल तैसे के तैसे ही रहते हैं, वे उन्हें नहीं निकालते। " परमहंस अवस्था में कर्म उठ जाते हैं। तब स्मरण-मनन ही रहता है। सदा ही मन का योग रहता है। अगर वह कर्म भी करता है तो लोक-शिक्षा के लिए।

" चाहे कर्म के द्वारा योग हो या मन के द्वारा, भक्ति के होने पर सब समझ में आ जाता है।

" भक्ति से कुम्भक आप ही हो जाता है । मन में एकाप्रता होने पर ही वायु स्थिर हो जाती है, और वायु के स्थिर होने पर ही मन एकाप्र होता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है । जिसे होता है, वह खुद नहीं समझ सकता ।

"भित्तयोग में योग के साधन होते हैं। मैंने माँ से रो-रोकर कहा या—'माँ, योगियों ने योग करके, ज्ञानियों ने विचार करके जो कुछ समझा है, वह सब त् मुझे समझा दे—मुझे दिखला दे।' माँ ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है। व्याकुल होकर, उनके निकट रोने पर सब कुछ वतला देती हैं। वेद, वेदान्त, पुराण, इन सब शास्त्रों में स्था है, सब उन्होंने मुझे समझा दिया है।"

## मणि—हठयोग ?

श्रीरामकृष्ण — हठयोगी देहाभिमानी साधु हैं। वे बस नेति-धौति करते हैं — केवल देह की चिन्ता! उनका उद्देश्य आयु की वृद्धि करना है। देह की ही दिनरात सेवा किया करते हैं। यह अच्छा नहीं।

"तुम्हारा कर्तव्य क्या है ?—तुम लोग मन ही मन कामिनी और कांचन का त्याग करो | तुम लोग संसार को काकविया नहीं कह सकते | "गोस्वामी ग्रहस्य है; इसीलिए में उनसे कहता हूँ, तुन्हारे वहाँ श्रीटाकुरजी की सेवा है, तुम लोग क्या संसार का त्याग करोगे—तुम लोग संसार को माया कहकर उनका अस्तित्व लोग नहीं कर सकते।

"संसारियों का जो कर्तव्य है, उस पर श्रीचैतन्यदेव ने कहा है— जीवों पर दया रखो, वैष्णवों की सेवा करो, उनका नाम लो । "

"केशव सेन ने कहा या—' वे इस समय, दोनों ही करो, कह रहे हैं। एक दिन कहीं चुपचाप काट खार्येने।' परन्तु बात ऐसी नहीं—भला में क्यों कार्ट्या ?''

मणि महिक— किन्तु आप तो कांटते हैं।

श्रीरामकृष्ण— (सहास्य )—क्यों ? तुम जैसे के वैसे ही तो बने हो —तुम्हें त्याग करने की क्या जहरत है ?

( 6, )

आचार्य का कामिनी-कांचन त्याग, फिर होकशिक्षा का अधिकार।

श्रीरामकृष्ण — जिनके हारा वे लेक-शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें संनार का त्याग करना चाहिए। जो आचार्य हैं, उन्हें कामिनी और कांचन का त्याग करना चाहिए। नहीं तो उनके उपदेश लोग मानते नहीं। येवल भीतर ही त्याग के होने से काम नहीं होता। बाहर भी त्याग माना चाहिए। लोक-शिक्षा तभी हो सकती है। नहीं तो लोग संनित हैं, ये कामिनी और कांचन का त्याग करने के लिए कह तो रहे हैं, परना भीतर ये खुद उनका भीग कर रहे हैं।

" एक दैय ने नेनी को दबा देकर कहा, 'तुम किसी रुत्तरे दिन जाना, मोजन-आदि को बान बता दुँगा।' उम दिन दैय के बहाँ गट "परमहंस अवस्था में कर्म उठ जाते हैं। तब स्मरण-मनन ही रहता है। सदा ही मन का योग रहता है। अगर वह कर्म भी करता है तो लोक-शिक्षा के लिए।

" चाहे कर्म के द्वारा योग हो या मन के द्वारा, भिक्त के होने पर सब समझ में आ जाता है।

" भक्ति से कुम्भक आप ही हो जाता है। मन में एकाव्रता होने पर ही वायु स्थिर हो जाती है, और वायु के स्थिर होने पर ही मन एकाव्र होता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसे होता है, वह खुद नहीं समझ सकता।

"भित्तयोग में योग के साधन होते हैं। मेंने माँ से रो-रोकर कहा या—'माँ, योगियों ने योग करके, ज्ञानियों ने विचार करके जो कुछ समझा है, वह सब तू मुझे समझा है—मुझे दिखला दे।' माँ ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है। व्याकुल होकर, उनके निकट रोने पर सब कुछ बतला देती हैं। वेद, वेदान्त, पुराण, इन सब शास्त्रों में क्या है, सब उन्होंने मुझे समझा दिया है।"

## मणि--हठयोग ?

श्रीरामकृष्ण—हठयोगी देहाभिमानी साधु हैं। वे बस नेति-धौति करते हैं—केवल देह की चिन्ता! उनका उद्देश्य आयु की वृद्धि करना है। देह की ही दिनरात सेवा किया करते हैं। यह अच्छा नहीं।

"तुम्हारा कर्तव्य क्या है ?—तुम लोग मन ही मन कामिनी और कांचन का त्याग करो। तुम लोग संसार को काकविया नहीं कह सकते। "गोस्तामी गृहस्य है; इसीलिए में उनसे कहता हूँ, हुम्हारे वहाँ श्रीठाकुरजी की सेवा है, तुम लोग क्या संसार का त्याग करोगे, तुम लोग संसार को माया कहकर उनका अस्तित्व लोग नहीं कर सकते।

"संसारियों का जो कर्तव्य है, उस पर श्रीचैतन्यदेव ने कहा है— जीवों पर दया रखो, वैष्णवों की सेवा करो, उनका नाम लो ।

"केशव सेन ने कहा था—' वे इस समय, दोनों ही करो, कह रहे हैं। एक दिन कहीं चुपचाप काट खायेंगे।' परन्तु बात ऐसी नहीं—भला में क्यों काटूँगा?"

मणि मिहक — किन्तु आप तो कांद्रते हैं।

श्रीरामकृष्ण— (सहास्य )—क्यों ? तुम जैसे के वैसे ही तो बने हो — तुम्हें त्याग करने की क्या ज़रूरत है ?

(4)

आचार्य का कामिनी-कांचन त्याग, फिर छोकशिक्षा का अधिकार।

श्रीरामकृष्ण — जिनके द्वारा वे लोक-शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें संतार का त्याग करना चाहिए । जो आचार्य हैं, उन्हें कामिनी और कांचन का त्याग करना चाहिए । नहीं तो उनके उपदेश लोग मानते नहीं । केवल भीतर ही त्याग के होने से काम नहीं होता । बाहर भी त्याग होना चाहिए । लोक-शिक्षा तभी हो सकती है । नहीं तो लोग सोचते हैं, ये कामिनी और कांचन का त्याग करने के लिए कह तो रहे हैं, परन्तु भीतर ये खुद उसका भाग कर रहे हैं ।

" एक वैद्य ने रोगी को दवा देकर कहा, 'तुम किसी दूसरे दिन आना, भोजन-आदि की बात बता दूँगा।' उस दिन वैद्य के बहाँ सब

की बहुत सी कलिसेयाँ मरी थीं। रोगी का घर बहुत दूर था। उसने दूसरे दिन आकर उनसे भेंट की। वैद्य ने कहा, 'खाने-पीने में ज़रा सावधानी रखना, गुड़ खाना अच्छा नहीं।' रोगी के चले जाने पर एक आदमी ने वैद्य से पूछा, 'उसे इतनी तकलीफ आपने क्यों दी ? उसी दिन कह देते कि गुड़ न खाना।' हँसकर वैद्य ने कहा, 'इसका एक खास अर्थ है। उस दिन मेरे यहाँ राव और गुड़ के बहुत से घड़े रखे हुए थे। उस दिन अगर में कहता तो उसको विश्वास न होता। वह सोचता, जब इन्हीं के यहाँ इतना गुड़ रखा हुआ है, तो थे ज़रूर कुछ न कुछ गुड़ खाया करते होंगे। अतएव गुड़ कुछ ऐसी बुरी चीज़ नहीं हो सकती। आज मैंने गुड़ के घड़ों को छिपा रखा है। अब उसे मेरी बात का विश्वास होगा।'

" मैंने आदि-समाज के आचार्य को देखा; मुना, दूसरी या तीसरी बार उसने विवाह किया है!—लड़के सब बड़े-बड़े हो गये हैं!

'यही लोग आचार्य हैं! ये लोग अगर कहें, ईश्वर सत्य हैं और सब मिथ्या, तो इनकी बात का विश्वास भला किसे हो सकता है ?

- "जैसा गुरु है, उसको शिष्य भी वैसे ही मिलते हैं। संन्यासी भी अगर मन से त्याग करके बाहर कामिनी और कांचन लेकर रहे, तो उसके द्वारा लोक-शिक्षा नहीं हो सकती। लोग कहेंगे, यह छिपकर गुड़ खाता है।
- " सींती का महेन्द्र वैद्य रामलाल को पाँच रुपये दे गया था। मुझे यह बात मालूम नहीं थी।
- " रामलाल के कहने पर मैंने पूछा, किसे दिया है ? उसने कहा, यहाँ के लिए । मैंने पहले सोचा कि दूधवाले को रुपया देना है, न हो,

इन्हीं में से दे दिया जायेगा । हरे-हरे ! जब कुछ रात हुई, तब मैं खाट पर उठकर बैठ गया—बड़ी बेचैनी थी । जान पड़ता था, छाती में कोई खरोंच रहा है ! तब रामलाल के पास जाकर मैंने फिर पूछा—' उसने तेरी चाची को तो नहीं दिया है !' उसने कहा—' नहीं।' तब मैंने कहा, 'त् अभी रुपये लौटा दे।' रामलाल उसके दूसरे दिन रुपये लौटा आया।

"संन्यासी के लिए रुपये लेना या लोम में फँस जाना कैसा है, जानते हो ? जैसे ब्राह्मण की विधवा बहुत दिनों तक आचार और ब्रह्म-चर्य से रहकर एक दिन एक नीच शूद्र के साथ निकल गई थी।

" उस देश में भगी तेलिन के बहुत से चेले हो गये थे । श्रद्ध को सब लोग प्रणाम करते हैं, यह देखकर, वहाँ के जमींदार ने उसके पीछे किसी वदमाश को भिड़ा दिया। उसने उसका धर्म नष्ट कर दिया। साधन-भजन सब मिट्टी में मिल गया। पतित संन्यासी भी वैसा ही है।

"तुम लोग संसारी हो, तुम्हारे लिए सत्संग की आवश्यकता है।
"पहले है साधुसंग, फिर है श्रद्धा। साधु-सन्त अगर उनका नाम
न लें—उनका गुण न गाएँ, तो ईश्वर पर लोगों का विश्वास और
श्रद्धा-भिक्त कैसे हो सकती है ? जब लोग तुम्हें तीन पुश्त का अमीर
समझेंगे, तभी मानेंगे न ?

(मास्टर से) " ज्ञान के होने पर भी सदा अनुशीलन चाहिए। नागा (तोतापुरी) कहता था, लोटे को एक दिन मलने से क्या होगा ! डाल रखोगे तो फिर मैला हो जायेगा। " तुम्हारे घर एक बार जाना है । तुम्हारा अड्डा अगर मालूमा न्हा तो सम्भव है, वहाँ बहुत से भक्त आ मिलें। तुम ईशान के पास एक चार जाना ।

(मणिलाल से) "केशव सेन की माँ आई थीं। उनके घर के बालकों ने हरिनाम गाया। वे तालियाँ वजा-बजाकर उनकी प्रदक्षिणा करने लगीं। मैंने देखा, शोक से उन्हें बहुत दुःख न या। यहाँ आकर वे एकादशी की माला लेकर जप करती थीं। मैंने देखा, उनमें बड़ी भिक्त है।"

मणिलाल—केशव बाबू के पितामह रामकमल सेन भक्त थे। तुल्सी-कानन में बैटकर नाम-जप करते थे। केशव के पिता प्यारी-सोहन भी वैष्णव भक्त थे।

श्रीरामकृष्ण—न्नाप अगर वैसा न होता तो छड़का कभी इतना सक्त नहीं हो सकता । विजय की अवस्था देखो न ।

"विजय का बाप जब भागवत पढ़ता था तब भावविश्व में वेहोश हो जाता था। विजय भी कभी 'हो हो' कहता हुआ, उटकर खड़ा हो जाता था।

'' आजकल विजय जो कुछ दर्शन कर रहा है, सब ठीक है।

" साकार और निराकार की बात विजय ने कही, जैसे गिरगिट का रङ्ग लाल पीला हर तरह का होता है और फिर कोई भी रङ्ग नहीं रहता, उसी तरह साकार और निराकार हैं।

## सरलता तथा ईश्वर-प्राप्ति।

" विजय बड़ा सरल है। खूब उदार और सरल हुए विना ईश्वर के दर्शन नहीं होते।

- " कल विजय अधर सेन के यहाँ गया हुआ था । व्यवहार ऐसा था, जैसे अपना मकान हो—सत्र अपने आदमी हो ।
  - " विषय-बुद्धि के गए बिना कोई उदार और सरल नहीं होता ।
- " मिट्टी बनाई हुई न हो, तो उसके बरतन नहीं बन सकते । भीतर बालू या कंकड़ के रहने पर बरतन चिटक जाते हैं; इसीलिए कुम्हार पहले मिट्टी बनाता है।
- " आईने में गर्द पड़ गई हो तो उसमें मुँह नहीं दिखाई पड़ता । चित्त-ग्रुद्धि के हुए निना अपने स्वरूप के दर्शन नहीं होते।
- "देखो न, जहाँ अवतार है वहीं सरलता है। नन्द, वसुदेव, दसरथ, ये सब सरल थे।
- " वेदान्त कहता है, बुद्धि की शुद्धि हुए विना ईश्वर के जानने की इच्छा नहीं होती । अन्तिम जन्म या अर्जित तपस्या के बिना उदारता या सरस्रता नहीं आती । "

## ( ६ )

श्रीरासकृष्ण की वालक जैसी अवस्था । वेदान्त-विचार ।

श्रीरामऋण के पैर फ़ूले हुए हैं। इसके लिए वे एक बालक के समान चिन्ता कर रहे हैं।

सीती के महेन्द्र कविराज आये और उन्होंने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया।

श्रीरामकृष्ण—( प्रिय मुखर्जा आदि भक्तों से )—कल नारायण ते मेने कहा, 'त् अपने पैर में उँगली गड़ाकर ज़रा देख तो सही, डेंगली का निशान बनता है या नहीं।' उसने गड़ाकर देखा तो निशान - अन गया । तब मेरे जी में जी आया कि मेरे पैरों का फूलना मी कुछ - नहीं है । ( मुखर्जी से ) तुम भी ज़रा अपने पैर में उसी तरह उँगली - गड़ाओ । गड्ढा हुआ ?

मुखर्जी—जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण-अच मेरा्जी टिकाने हुआ।

मणि मिल्लिक—आप वहते हुए पानी में नहाया कीजिए। दवा की क्या ज़रूरत है ?

श्रीरामऋष्ण—नहीं जी, तुम्हारा अभी खून ताजा है, तुम्हारी चात ही कुछ और है।

" मुझे बच्चे की अवस्था में रखा है।

"एक दिन घास के जंगल में मुझे किसी कीड़े ने काट लिया। मैंने सुना था, साँप अगर दो बार काटे तो विष निकाल लेता है। इसी ख्याल से विलों में हाथ डालता फिरता था। एक ने आकर कहा, 'यह आप क्या कर रहे हैं ?—साँप जब उसी जगह फिर काटता है, तब विष निकाल लेता है। दूसरी जगह काटने से नहीं होता।'

''मेंने सुना या, शरद् काल की ओस लगाना अच्छा है। उस दिन कलकत्ते से आते हुए गाड़ी में से सिर निकालकर मैंने खूब ओस लगाई। (सब हँसते हैं।)

(सीती के महेन्द्र से) "तुम्हारे सीती के वे पण्डितजी अच्छे हैं। वेदान्तवागीश हैं, मुझे मानते हैं। जब मैंने कहा, तुमने तो खूम अध्ययन किया है,—परन्तु 'में अमुक पण्डित हूँ', ऐसे अभिमान का ह्याग करना, तब उसे बड़ा आनन्द हुआ। "उसके साथ वेदान्त की वातें हुई।

(मास्टर ते) "जो शुद्ध आत्मा हैं, वे निर्लिस हैं। उनमें माया या अविद्या है। इस माया के भीतर तीन गुण हैं—सत्त्व, रज और तम। जो शुद्ध आत्मा हैं, उन्हीं में ये तीनों गुण हैं; किन्तु फिर भी वे निर्लिस हैं। आग में अगर आसमानी रङ्ग की बड़ी डाल दो तो उसकी शिखा उसी रङ्ग की दीख पड़ती है। लाल बड़ी छोड़ो तो शिखा भी लाल हो जाती है। परन्तु आग का अपना कोई रङ्ग नहीं है।

''पानी में आसमानी रङ्ग डालो तो आसमानी रङ्ग हो जाएगाः' और फिटकरी छोड़ो तो वही पानी का रङ्ग रहता है।

"चांडाल मांस का भार लिए जा रहा या। उसने आचार्य शंकर को छू लिया। शंकर ने ज्योंही कहा—'त्ने मुझे छू लिया!' चाण्डाल बोला—'महाराज, न तुम्हें भैंने छुआ और न मुझे तुमने। तुम तो शुद्ध आत्मा हो—निर्लित हो।'

"जङ्मरत ने भी ऐसी ही बातें राजा रहुगण से कही थीं।

" ग्रुद्ध आत्मा निर्लित है और ग्रुद्ध आत्मा को कोई देख नहीं। सकता । पानी में नमक घोला हुआ हो तो आँखें नमक को हेखा नहीं तकतीं।

"जो ग्रुद्ध आत्मा है, वही महाकारण—कारण का कारण है। स्पूल, सहम, कारण और महाकारण, ये इतने हैं। पाँच भूत स्थूल हैं। मन, बुद्धि और अहंकार सहम हैं। प्रकृति अथवा आद्याशिक सबकी कारणहिंपणी है। ब्रह्म या ग्रुद्ध आत्मा कारण का कारण है।

"यही ग्रुद्ध आत्मा हमारा स्वरूप है।

"ज्ञान किसे कहते हैं। इसी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना और मन को उसी में लगाये रहना—इस गुद्ध आत्मा को जानना—यही ज्ञान है।

कर्म कव तक १ प्रथम माया के संसार का त्याग, किर ब्रह्मज्ञान।

"कर्म कय तक है ?—जब तक देहाभिगान रहता है अर्थात् देह ही में हूँ, यह बुद्धि रहती है। यह बात गीता में लिखी है।

> ''देह पर आत्म-बुद्धि का आरोप करना ही अज्ञान है। (ज्ञिबपुर के ब्राह्मभक्त से) ''आप क्या ब्राह्म हैं।'' ब्राह्म—जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण—(सहास्य)—में निराकार सावक का मुँह और उसकी आँखें देखकर उसे समझ लेता हूँ । आप जुरा डूबिए; ऊपर उतराते रहियेगा तो रत्न आपको नहीं मिल सकता। में साकार और निराकार सब मानता हूँ।

वड़ावाजार के मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम किया। श्रीराम-कृष्ण उन छोगों की प्रशंसा कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—( भक्तों से )—अहा ! ये सब कैसे भक्त हैं ! सबके सब श्रीटाकुरजी के दर्शन करते हैं, स्तुतियाँ पढ़ते हैं और प्रसाद पाने हैं । इस बार इन लोगों ने जिसे पुरोहित रखा है, वह मागवत का पण्डित है ।

मारवाड़ी भक्त — 'में तुम्हारा दास हूँ,' यह जो कहता है वह

श्रीरामकृष्ण — लिङ्ग-शरीर या जीवात्मा है। मन, बुद्धि, वित्त श्रीर अहंकार, इन चारों के मेल से लिंग-शरीर होता है।

#### ्र भारवाड़ी—जीवात्मा कौन है ?

श्रीरामकृष्ण—अष्ट-पाशों से वँधा हुआ आत्मा; और चित्त उसे कहते हैं जो ( किसी चीज की याद आने पर ) 'अहा' कर उठता है। मारवाड़ी भक्त—महाराज, मरने पर क्या होता है ?

श्रीरामकृष्ण—गीता के मत से मरते समय जीव जो कुछ सोचता है, वही हो जाता है। भरत ने हरिण सोचा या, इसिछए वह वही हो भी गया या। यही कारण है कि ईश्वर को प्राप्त करने के छिए साधना करने की आवश्यकता है। दिन-रात उनकी चिन्ता करते रहने यर मरते समय भी उन्हीं की चिन्ता होगी।

मारवाड़ी भक्त—अच्छा, महाराज, विषय से वैराग्य क्यों नहीं होता ?

श्रीरामकृष्ण-इसे ही माया कहते हैं । माया से सत् असत् और असत् सत् जान पड़ता है।

"सत् अर्थात् जो नित्य हैं — परव्रह्म हैं। असत् संसार है — अनित्य है।

"पढ़ने से क्या होता है ? साधना और तपस्या चाहिए ! इन्हें पुकारो |

"'भंग-भंग' चिछाने से क्या होगा ? कुछ पीना चाहिए ।

"यह संसार काँटे के पेड़ की तरह है। हाथ लगाओ तो खून निकल आता है। अगर काँटे के पेड़ के सम्बन्ध में बैठे ही बैठे यह कल्पना करते रहें कि पेड़ जल गया, तो क्या इससे वह कभी जल जाता है ? ज्ञानांत्रि लाओ, वही आग लगाओ, तर्व पेड़ कहीं जल सकता है। "साधना की अवस्था में कुछ परिश्रम करना पड़ता है। फिर तो सीधा मार्ग है। मोड़ पार करके अनुकूल वायु में पाल लगाकर नाव छोड़ दो।

'जब तक माया के घेरे के भीतर हो, जब तक माया के मेघ हैं, तब तक ज्ञान-सूर्य की किरणें नहीं फैल सकतीं। माया का घेरा पार कर जब बाहर आकर खड़े हो जाओगे तब ज्ञान-सूर्य अविद्या का नाश कर देगा। घर के भीतर ले आने पर आतशी शीशे से कोई काम नहीं हो सकता। घर के घेरे से बाहर खड़े होने पर जब धूप उस पर गिरती है तब उसकी ज्वाला से कागज़ जल जाता है।

"और बादलों के रहने पर भी आतशी शीशे से कागज़ नहीं जलता। बादलों के हट जाने पर ही वह काम कर सकेगा।

"कामिनी और कांचन के घेरे से जरा हटकर खड़े होने पर, अलग रहकर कुछ साधना करने पर मन का अन्धकार दूर होता है—अविद्या और अहंकार के बादल हट जाते हैं—ज्ञानलाभ होवा है ।

" कामिनी और कांचन ही बादल हैं।"

(0)

#### श्रीरामकृष्ण का कांचन-त्याग।

श्रीरामकृष्ण—( मारवाड़ो से )—त्यागियों के नियम बड़े कठिन हैं। कामिनी और कांचन का संसर्ग लेशमात्र भी न रहना चाहिए। रुपया अपने हाथ से तो छूना ही न चाहिए; परन्तु दूसरे के पास रखने की भी कोई व्यवस्था न रहनी चाहिए।

- " छहमीनारायण मारवाड़ी या, वेदान्तवादी भी या, प्रायः यहाँ आया करता या । मेरा विस्तरा मैला देखकर उसने कहा, में आपके नाम दस हजार रुपया लिख दूँगा, उसके ब्याज से आपकी सेवा होती रहेगी ।
  - " उसने यह बात कही नहीं कि मैं जैसे लाठी की चोट खाकर बेहोश हो गया।
  - " होश आने पर उससे कहा, तुम्हें अगर ऐसी वातें करनी हों, तो यहाँ फिर कभी न आना । मुझमें रुपया छूने की शक्ति ही नहीं है, और न में रुपया पास ही रख सकता हूँ ।
  - " उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उसने कहा, 'तो अब भी आपके लिए त्याच्य और शाह्य है! तो आपको अभी ज्ञान नहीं हुआ।'
    - " मैंने कहा, नहीं भाई, इतना ज्ञान मुझे नहीं हुआ। (सब हैंसते हैं।)
  - " लक्ष्मीनारायण ने तब वह धन हृदय के हाथ में देना चाहा। मैंने कहा,—'तो मुझे कहना होगा, इसे दे, उसे दे'; अगर उसने न दिया तो कोध का आना अनिवार्य होगा। रुपयों का पास रहना ही बुरा है। ये सब बात न होंगी।
  - " आईने के पास अगर कोई वस्तु रखी हुई हो, तो क्या उसका प्रतिविंग्न न पड़ेगा ?"

माखाड़ी भक्त—महाराज, क्या गंगा में शरीर-त्याम होने पर मुक्ति होती है ?

श्रीरामकृष्ण—ज्ञान होने ही से मुक्ति होती है। चाहे जहाँ रही,—

चाहे महा कल्लित स्थान में प्राण निकलं, और चाहे गंगातट ही हो; ज्ञानी की मुक्ति अवस्य होगी।

" परनत हों, अज्ञानी के लिए गंगातट ठीक है।" सारवाड़ी भक्त—महाराज, काशी में मुक्ति कैसे होती है?

श्रीरामकृष्ण—काशी में मृत्यु होने पर शिव के दर्शन होते हैं। शिव प्रकट होकर कहते हैं—'मेरा यह साकार रूप मायिक है, में भक्तों के लिए यह रूप धारण करता हूँ,—यह देख, में अखण्ड सिचदानन्द में लीन होता हूँ।' यह कहकर वह रूप अन्तर्धान हो जाता है।

"पुराण के मत से चाण्डाल को भी अगर भक्ति हो, तो उसकी भी मुक्ति होगी। इस मत के अनुसार नाम लेने से ही काम होता है। योग, यह, तंत्र, मंत्र, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है।

"वेद का मत अलग है। ब्राह्मण हुए बिना मुक्ति नहीं होती। और मंत्रों का यथार्थ उचारण अगर नहीं होता तो पूजा का प्रहण ही नहीं होता। याग, यह, मंत्र, तंत्र, इन सबका अनुष्ठान यथाविधि करना चाहिए।

" कलिकाल में वेदोक्त कमीं के करने का समय कहाँ हैं। इसीलिए कलि में नारदीय भक्ति चाहिए।

"कर्मयोग बड़ा कठिन है। निष्काम कर्म अगर न कर सके के बह बन्धन का ही कारण होता है। इस पर आजकल प्राण अन्नगत हो रहे हैं। अतएव विधिवत् सब कर्मों के करने का समय नहीं रहा। दशमूल-पाचन अगर रोगी को खिलाया जाता है, तो इधर उसके प्राण ही नहीं रहते, अतएव चाहिए फीवर-मिक्श्चर।

- 4 नारदीय भक्ति है—उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना।
- " कलिकाल के लिए कर्मयोग ठीक नहीं, भक्तियोग ही ठीक है।
- "संसार में कमों का भोग जितने दिनों के लिए है, उतने दिन तक भोग करो, परन्तु भक्ति और अनुराग चाहिए। उनके नाम . और गुणों का कीर्नन करने पर कमों का क्षय हो जाता है।
- " सदा ही कर्म नहीं करते रहना पड़ता । उन पर जितनी ही गुद्धा अक्ति और प्रीति होगी, कर्म उतने ही घटते जायेंगे । उन्हें प्राप्त करने पर कर्मों का त्याग हो जाता है । गृहस्थ की बहू को जब गर्भ होता है तो उसकी सास उसका काम घटा देती है । छड़का होने पर उसे काम नहीं करना पड़ता ।"

#### शुभ संस्कार तथा ईश्वर के लिये न्याकुलता।

दक्षिणेश्वर मौजे से कुछ लड़के आये । उन्होंने श्रीरामकृष्ण की प्रणाम किया । वे लोग आसन ग्रहण करके श्रीरामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं । दिन के चार बजे होंगे ।

एक लड़कां—महाराज, ज्ञान किसे कहते हैं!

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर सत् हैं और सब असत्, इसके जानने का -नाम ज्ञान है।

- " जो सत् हैं उनका एक और नाम ब्रह्म है, एक दूसरा नाम है काल । इसीलिए लोग कहा करते हैं—अरे भाई, काल में कितने आये और कितने चले गये।
- "काली वे हैं जो काल के साथ रमण करती हैं। आद्याश्रद्धि वे ही हैं। काल और काली, ब्रह्म और शक्ति अमेद हैं।

"संसार अनित्य है, वे नित्य हैं । संसार इन्द्रजाल है, बाजीगतः ही सत्य है, उसका खेल अनित्य है ।"

लड़का—संसार अगर माया है, इन्द्रजाल है, तो यह दूर क्यों: नहीं होता !

श्रीरामकृष्ण—संस्कार-दोषों के कारण यह माया नहीं जाती। कितने ही जन्मों तक इस माया के संसार में रहने के कारण यह सच जान पड़ती है।

"संस्कार में कितनी शक्ति है, सुनो । एक राजा का लड़का होकर जन्म में धोबी के घर पैदा हुआ था। राजा का लड़का होकर जब वह खेल रहा था, तब अपने साथियों से उसने कहा, ये सब खेल रहने दो, मैं पेट के बल लेटता हूँ, तुम लोग मेरी पीट पर कपड़े पटको !

"वहाँ बहुत से लड़के आते हैं, परन्तु कोई कोई ईस्वर के लिए व्याकुल हैं। वे अवस्य ही संस्कार लेकर आये हैं।

"वे सब लड़के विवाह की बात पर रो देते हैं। स्वयं विवाह की बात तो सोचते ही नहीं। निरज़न बचपन से ही कहता है, में विवाह न कहेंगा।

"बहुत दिन हो गये ( बीस वर्ष से अधिक ) यहाँ, वराहनगर से दो छड़के आते थे, एक का नाम था गोविन्द पाल, दूसरे का गोपाल सेन । उनका मन बचपन से ही ईश्वर पर था । विवाह की वात होने पर डर से सिकुड़ जाते थे । गोपाल को भाव-समाधि होती थी । विषयी-मनुष्यों को देखकर वह दव जाता था, जैसे विछी की

## भक्तों के साथ कीर्तनानन्द

है। असके लिए जप-तप कुछ नहीं है। रात होने पर वह अपनी कुटी ार लीट जाता है।

"निराकार या साकार इन सब बातों के सोचने की ऐसी ब्या गावश्यकता है! निर्जन में व्याकुल हो रो-रोकर उनसे कहने से ही फास न जायेगा। कहो—'हे ईश्वर, तुम कैसे हो, यह मुझे समझा दो, मुझे ीन दो।'

''वे अन्दर भी हैं, और बाहर भी।

"अन्दर भी वे ही हैं। इसीलिए वेद कहते हैं— तत्त्वसितः। र बाहर भी वे ही हैं। माया से अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं। परन्तु तः हैं वे ही।

. "इसीलिए सब नामों और रूपों का वर्णन करने के पहले कहा जाता -ॐ तत् सत्।

"दर्शन करने पर एक तरह का ज्ञान होता है और शास्त्रों से एक तरह का । शास्त्रों में उसका आभास मात्र मिलता है, इसलिए तस्त्रों के पढ़ने की कोई ज़रूरत हैं। इससे निर्जन में उन्हें पुका-

च्छा है।

'गीता सव न जो कुछ होता

सव त्याग करके

**食·1"** 

State !

रामकृष्ण के हो रहा है।

। भावावेश

्हें !' उसके लिए जप-तप कुछ नहीं है । रात होने पर वह अपनी कुटी पर लीट जाता है ।

"निराकार या साकार इन सब बातों के सोचने की ऐसी बयर आवश्यकता है! निर्जन में व्याकुछ हो रो-रोकर उनसे कहने से ही फास बन जायेगा। कहो—'हे ईश्वर, तुम कैसे हो, यह मुझे समझा दो, मुझे दर्शन दो।'

'वे अन्दर भी हैं, और बाहर भी।

"अन्दर भी वे ही हैं । इसीलिए वेद कहते हैं — तत्त्वमित । भीर बाहर भी वे ही हैं । माया से अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं । परन्छ वस्तुतः हैं वे ही ।

"इसीलिए सव नामों और रूपों का वर्णन करने के पहले कहा जाता हैं—ॐ तत् सत्।

"दर्शन करने पर एक तरह का ज्ञान होता है और शास्त्रों से एक दूसरी तरह का । शास्त्रों में उसका आभास मात्र मिलता है, इसिल्फ कई शास्त्रों के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे निर्जन में उन्हें पुका-रना अच्छा है।

"गीता सन न पढ़ने से भी काम चलता है। दस बार गीता गीता कहने से जो कुछ होता है, नहीं गीता का सार है। अर्थात् त्यागी। है जीन, सन त्याग करके ईश्वर की आराधना करों। यहीं गीता का सार है।"

श्रीरामकृष्ण को भक्तों के साथ काली की आरती देखते देखते भावावेश हो रहा है। अन देवी-प्रतिमा के सामने भूमिष्ठ होकर प्रणाम नहीं कर सकते। भावावेश अन भी है। भावावस्था में वार्तालाप कर रहे हैं। है !' उसके लिए जप-तप कुछ नहीं है । रात होने पर वह अपनी कुटी पर लीट जाता है ।

"निराकार या साकार इन सब बातों के सोचने की ऐसी त्या आवश्यकता है! निर्जन में व्याकुल हो रो-रोकर उनसे कहने से ही फाम बन जायेगा। कहो— 'हे ईश्वर, तुम कैसे हो, यह मुझे समझा दो, मुझे दर्शन दो।'

'वे अन्दर भी हैं, और वाहर भी।

"अन्दर भी वे ही हैं। इसीलिए वेद कहते हैं—तत्त्वमिति। और बाहर भी वे ही हैं। माया से अनेक रूप दिखाई पढ़ते हैं। परन्छ वस्तुतः हैं वे ही।

"इसीलिए सब नामों और रूपों का वर्णन करने के पहले कहा जाता है—ॐ तत् सत्।

"दर्शन करने पर एक तरह का ज्ञान होता है और शास्त्रों से एक दूसरी तरह का । शास्त्रों में उसका आभास मात्र मिलता है, इसिलए कई शास्त्रों के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे निर्जन में उन्हें पुका-रना अच्छा है।

"गीता सब न पढ़ने से भी काम चलता है। दस बार गीता गीता करने से जो कुछ होता है, वही गीता का सार है। अर्थात् त्यागी। हे जीव, सब त्याग करके ईस्वर की आराधना करो। यही गीता का सार है।"

श्रीरामकुण को भक्तों के साथ काली की आरती देखते देखते भावावेश हो रहा है। अब देवी-प्रतिमा के सामने भूमिष्ठ होकर प्रणाम नहीं कर सकते। भावावेश अब भी है। भावावस्था में वार्तालाप कर रहे हैं। ्हें !' उसके लिए जप-तप कुछ नहीं है । रात होने पर वह अपनी कुटी पर लीट जाता है ।

"निराकार या साकार इन सब बातों के सोचने की ऐसी नया आवश्यकता है! निर्जन में न्याकुल हो रो-रोकर उनसे कहने से ही फास बन जायेगा। कहो— 'हे ईश्वर, तुम कैसे हो, यह मुझे समझा दो, मुझे दर्शन दो।'

'वे अन्दर भी हैं, और बाहर भी।

''अन्दर भी वे ही हैं । इसीलिए वेद कहते हैं — तत्त्वमिति । और बाहर भी वे ही हैं । माया से अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं । परन्तु वस्तुतः हैं वे ही ।

"इसीलिए सब नामों और रूपों का वर्णन करने के पहले कहा जाता है—ॐ तत् सत्।

"दर्शन करने पर एक तरह का ज्ञान होता है और शास्त्रों से एक दूसरी तरह का । शास्त्रों में उसका आभास मात्र मिलता है, इसलिए कई शास्त्रों के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे निर्जन में उन्हें पुका-रना अच्छा है।

"गीता सब न पढ़ने से भी काम चलता है। दस बार गीता गीता कहने से जो कुछ होता है, वही गीता का सार है। अर्थात् त्यागी। हे जीव, सब त्याग करके ईश्वर की आराधना करो। यही गीता का सार है।"

श्रीरामकृष्ण को भक्तों के साथ काली की आरती देखते देखते भावावेश हो रहा है। अब देवी-प्रतिमा के सामने भूमिष्ठ होकर प्रणाम नहीं कर सकते। भावावेश अब भी है। भावावस्था में वार्तालाप कर रहे हैं। 'कमी तो वह सोचता है, ईश्वर पद्म हैं और वह मौरा, और कभी ईश्वर सचिदानन्द हैं और वह मीन ।

"प्रेमी मक्त कभी सोचता है कि वह ईश्वर की नर्तकी है। यह सोचकर वह उनके सामने चृत्य करता है—गाने सुनाता है। कर्मी सिखीमाव या दासीभाव में रहता है। कभी उन पर उसका वात्सल्य-भाव होता है—जैसा यशोदा का था। कभी पितमाव—मधुरभाव होता है—जैसा गोपियों का था।

" वलराम का कभी तो सखाभाव रहता था और कभी वे सोचते थे, में कृष्ण का छाता या लाठी बना हुआ हूँ। सब तरह से वे कृष्ण की सेवा करते थे।

"चैतन्यदेव की तीन अवस्थाएँ थीं। जब अन्तर्दशा होती यीं, तय वे समाधिलीन हो जाते थे। उस समय बाहर का ज्ञान विलक्कल न रह जाता था। जब अन्तर्बाह्य दशा होती थी, तब नृत्य तो कर सकते थे, पर बोल नहीं सकते थे। बाह्यदशा में संकीर्तन करते थे।

( भक्तों से ) " तुम लोग ये सब वातें सुन रहे हो, धारणा करने की चेष्टा करो । विषयी जब साधु के पास आते हैं, तब विषय की चर्चा और विषय की चिन्ता को विलकुल छिपा कर आते हैं । जब चले जाते हैं, तब उन्हें निकालते हैं । कबृतर मटर खाता है, तो जान पहता है, निगल कर हज़म कर गया, परन्तु नहीं, गले के भीतर नखता जाता है । गले में मटर भरे रहते हैं ।

" सब काम छोड़कर तुम्हें चाहिए कि सन्ध्या समय उनका -नाम लो । तत्काल ही चैतन्य होगा । उसे माला जपना, यह सब इतना न करना होगा । तुम कलकत्ता जाओ, देखोगे, वहाँ हजारों आदमी माला जपते हैं—वेश्याएँ तक ।

श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं-

" तुम नारायण को किराये की गाड़ी पर छे आना ।

"इनसे ( मुखर्जी से ) भी नारायण की बात कह रखता हूँ। उसके आने पर उसे कुछ खिलाऊँगा ! उसकी खिलाने के बहुत से अर्थ हैं।"

### (8)

### कीर्तनानन्द् में श्रीरामकृष्ण।

आज शनिवार है। श्रीयुत केशव सेन के बड़े भाई नवीन सेन के कोल्टोलावाले मकान में श्रीरामकृष्ण गए हुए हैं। ४ अक्टूबर,१८८४ [

गत वृहस्पतिवार के दिन केशव की माँ श्रीरामकृष्ण को न्योता देखर, आने के लिए हर तरह से कह गई थीं।

वाहर के ऊपरवाले कमरे में जाकर श्रीरामकृष्ण बैठे। नन्दलाल आदि केशव के भतीजे, केशव की माँ और उनके बन्धु-बान्धव श्रीराम-कृष्ण की बड़ी आव-भगत कर रहे हैं। ऊपरवाले कमरे में ही संकीर्तन होने छगा। कोख्राेले में सेन परिवार की बहुत सी ख्रियाँ भी आई हुई हैं।

श्रीरामकृष्ण के साथ वाबूराम, किशोरी तथा और भी दो-एक भक्त आये हैं। मास्टर भी आये हैं। वे नीचे बैठे हुए श्रीरामकृष्ण का संकीर्तन सुन रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण त्राह्मभक्तों से कह रहे हैं—" तंसार अनित्य है। शृत्य पर सदा ही ध्यान रखना चाहिए।" श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं— तत्काल ही चैतन्य होगा । उसे माला जपना, यह सब इतना न करना होगा । तुम कलकत्ता जाओ, देखोगे, वहाँ हजारों आदमी माला जपते हैं—वेश्याएँ तक ।

श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं-

" तुम नारायण को किराये की गाड़ी पर ले आना ।

" इनसे ( मुखर्जी से ) भी नारायण की बात कह रखता हूँ।" उसके आने पर उसे कुछ खिलाऊँगा! उसको खिलाने के बहुत से अर्थ हैं।"

#### (8)

### कीर्तनानन्द में श्रीरामकृष्ण।

आज शनिवार है । श्रीयुत केशव सेन के बड़े भाई नवीन सेन के कोल्टोलावाले मकान में श्रीरामकृष्ण गए हुए हैं । ४ अक्टूबर,१८८४ ।

गत बृहस्पतिवार के दिन केशव की माँ श्रीरामकृष्ण को न्योता देखर, आने के लिए हर तरह से कह गई थीं।

वाहर के ऊपरवाले कमरे में जाकर श्रीरामकृष्ण बैठे। नन्दलाल आदि केशव के भतीजे, केशव की माँ और उनके बन्धु-बान्धव श्रीराम-कृष्ण की बढ़ी आव-भगत कर रहे हैं। ऊपरवाले कमरे में ही संकीर्तन होने लगा। कोख्टोले में सेन परिवार की बहुत सी स्त्रियाँ भी आई हुई हैं।

श्रीरामकृष्ण के साथ वावूराम, किशोरी तथा और भी दो-एक भक्त आये हैं। मास्टर भी आये हैं। वे नीचे बैठे हुए श्रीरामकृष्ण का संकीर्तन सुन रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण ब्राह्मभक्तों ते कह रहे हैं—" संसार अनित्य है। शृत्य पर सदा ही ध्यान रखना चाहिए।" श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं— तत्काल ही चैतन्य होगा । उसे माला जपना, यह सब इतना न करना होगा । तुम कलकत्ता जाओ, देखोगे, वहाँ हजारों आदमी माला जपते है—वेस्याएँ तक ।

श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं-

" तुम नारायण को किराये की गाड़ी पर ले आना।

"इनसे ( मुखर्जी से ) भी नारायण की बात कह रखता हूँ। उसके आने पर उसे कुछ खिलाऊँगा ! उसकी खिलाने के बहुत से अर्थ है।"

### (?)

### कीर्तनानन्द् में श्रीरामऋष्ण।

आज शनिवार है। श्रीयुत केशव सेन के बड़े भाई नवीन सेन के कोल्रटोलावाले मकान में श्रीरामऋणा गए हुए हैं। ४ अक्टूबर,१८८४ 🖟

गत बृहस्पतिवार के दिन केशव की माँ श्रीरामकृष्ण को न्योता देखर, आने के लिए हर तरह से कह गई थीं।

वाहर के ऊपरवाले कमरे में जाकर श्रीरामकृष्ण वैठे। नन्दलाल आदि केशव के मतीजे, केशव की माँ और उनके वन्धु-बान्धव श्रीराम-कृष्ण की वड़ी आव-भगत कर रहे हैं। ऊपरवाले कमरे में ही संकीर्तन होने लगा। को ख़टोले में तेन परिवार की बहुत सी स्त्रियाँ भी आई हुई हैं।

श्रीरामकृष्ण के साथ वाबूराम, किशोरी तथा और भी दो-एक भक्त आये हैं। मास्टर भी आये हैं। वे नीचे बैठे हुए श्रीरामकृष्ण का संकीर्तन सुन रहे हैं।

श्रीरामऋणा त्राह्मभक्तों ते कह रहे हैं—'' संसार अनित्य है। शृत्य पर सदा ही ध्यान रखना चाहिए।'' श्रीरामऋष्ण गा रहे हैं—

# परिच्छेद २४

# अहेतुकी भक्ति

(१)

## हाजरा महाशय । मुक्ति तथा षडेश्वर्य ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर-मन्दिर में भक्तों के साथ दोपहर का भोजन समाप्त करके अपने कमरे में बैठे हुए हैं। पास में जमीन पर मास्टर, हाजरा, बड़े काली, वाबूराम, रामलाल, मुखर्जियों के हरि आदि उपस्थित हैं, कुछ बैठे हैं और कुछ खड़े हैं। श्रीयुत केशन की माता के निमंत्रण में कल उनके कोल्ट्टोलावाले मकान में जाकर श्रीरामकृष्ण को खूब कीर्तनानन्द मिला था।

श्रीरामकृष्ण—( हाजरा से )—कल मैंने केशव सेन के यहाँ ( नवीन सेन के घर पर ) खूत्र आनन्द से प्रसाद पाया । दड़ी मिक्ति से, उन लोगों ने परोसा था ।

हाजरा महाशय वहुत दिन से श्रीरामकृष्ण के पास रहते हैं।

भै हानी हूँ यह कहकर वे कुछ अभिमान भी करते हैं। लोगों से
श्रीरामकृष्ण की कुछ निन्दा भी करते हैं। इधर वरामदे में तल्लीन होकर
माला भी जपते हैं। चैतन्यदेव को 'आधुनिक अवतार है' कहकर साधापण समझते हैं। कहते हैं, 'ईश्वर केवल भक्ति देते हैं, यही नहीं, उनके ऐश्वर्य
का भी ओर-छोर नहीं है; वे ऐश्वर्य भी देते हैं। उन्हें पाने पर अप्टसिद्धियों से शिक्त भी प्राप्त होती है।' वर के लिए कुछ ऋण उन्हें देना
है—हजार रुपये के लगभग होगा। इसके लिये उन्हें चिन्ता रहती है।

# परिच्छेद २४

**:** .

# अहेत्की भक्ति

(१)

### हाजरा महाराय । मुक्ति तथा पडिश्वर्य ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेक्वर-मन्दिर में भक्तों के साथ दोपहर का भोजन समाप्त करके अपने कमरे में बैठे हुए हैं। पास में जमीन पर मास्टर, हाजरा, बड़े काली, बाबूराम, रामलाल, मुखर्जियों के हरि आदि उपस्थित हैं, कुछ बैठे हैं और कुछ खड़े हैं। श्रीयुत केशन की माता के निमंत्रण में कल उनके कोल्ह्टोलावाले मकान में जाकर श्रीरामकृष्ण को खूब कीर्तनानन्द मिला था।

ंश्रीरामकृष्ण—(हाजरा ते )—किल मैंने केशव हैन के यहाँ । (नवीन सेन के घर पर ) खूब आनन्द से प्रसाद पाया । बड़ी भक्तिः सं, इन् लोगों ने परोसा था ।

हाजरा महाशय बहुत दिन से श्रीरामझण के पास रहते हैं। भी शानी हूँ यह कहकर वे कुछ अभिमान भी करते हैं। लोगों से श्रीरामझण की कुछ निन्दा भी करते हैं। इधर बरामदे में तलीन होकर माला भी जपते हैं। चैतन्यदेव को 'आधुनिक अवतार है' कहकर साधारण समझते हैं। कहते हैं, 'ईश्वर केवल भिक्त देते हैं, यहां नहीं, उनके ऐश्वर्य का भी ओर छोर नहीं है; वे ऐश्वर्य भी देते हैं। उन्हें पाने पर अप्टिख्यों से शिक भी प्राप्त होती है।' वर के लिए कुछ फण उन्हें देना है—हज़र रूपये के लगभग होगा। इसके लिये उन्हें विन्ता रहती है।

# परिच्छेद २४ अहेतुकी भक्ति

(1) हाजरा महाराय । मुक्ति तथा पडिश्वर्य ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेर्वर-मन्दिर में भक्तों के साथ दोपहर का भोजन समाप्त करके अपने कमरे में बैठे हुए हैं। पास में जमीन पर मास्टर, हाजरा, वड़े काली, वावूराम, रामलाल, सुखार्जियों के हरि आदि उपस्थित हैं, कुछ बैठे हैं और कुछ खड़े हैं। श्रीयुत केशव की माता के निमंत्रण में कल उनके कोव्हटोलावाले मकान में जाकर

श्रीरामञ्ज्ञषा को खूब कीर्तनानन्द मिला था।

अरामङ्ख्या-(हाजरा ते)—कल मेंने केशव हेन के यहाँ ( नवीन सेन के घर पर ) खूच आनन्द से प्रसाद पाया । बड़ी मिक्तः सं, उन छोगां ने परोसा था।

हाजरा महाद्यय बहुत दिन से श्रीरामङ्गण के पास रहते हैं। भी हों। यह कहकर वे कुछ अभिमान भी करते हैं। होगों से थीरामङ्गण की कुछ निन्दा भी करते हैं। इधर वरामदे में तछीन होकर माला भी जपते हैं। चैतन्यदेव को 'आधुनिक अवतार है' कहकर साधा-ुण समसते हैं। कहते हैं, 'ईश्वर केवल भक्ति देते हैं, यही नहीं, उनके ऐश्वर्य ना भी भोर छोर नहीं है; वे ऐश्वर्य भी देते हैं। उन्हें पाने पर अप्ट-सिदियों ते राणि भी प्राप्त होती है। ' यर के लिए कुछ ऋण उन्हें देना े—ह्नार रुपये के लगभग होगा। इसके लिये उन्हें चिन्ता रहती है।

"मन! सोच कर देख, कोई किसी का नहीं है। इस संसार में
यूथा ही त् चक्कर मारता फिरता है। माया-जाल में फँसकर दक्षिणा-काली को कभी भूल न जाना। इस संसार में दो ही दिन के लिए लोग 'मालिक-मालिक ' करते हैं। जब कभी कालक्ष्य मालिक आ जाते हैं, तब पहले के उस मालिक को लोग समशान में डाल देते हैं। जिसके लिए तुम सोचकर मर रहे हो, क्या वह तुम्हारे संग भी जाता है! तुम्हारी वही प्रेयसी तुम्हारे मर जाने पर अमंगल की आशंका करके गोवर से घर को लीपती-पोतती है!"

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं—''डूबो; ऊपर उतराते रहने से क्या होगा ? कुछ दिन एकान्त में, सब कुछ छोड़कर, उन पर सोलहों आने मन लगाकर, उन्हें पुकारो ।" श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं—''ऐ मन, रूप के समुद्र में तू डूब जा। तलातल और पाताल में खोज करने पर ग्रहें धेमरूपी रतन मिलेगा।"

श्रीरामकृष्ण ब्राह्मभक्तों से "तुम मेरे सर्वस्व हो" यह गाना गाने के लिए कह रहे हैं।

ब्राह्मभक्तों का गाना हो जाने पर श्रीरामकृष्ण ने श्रीकृष्ण पर एक गाना गाया। यह गाना सुनकर केशब ने इसी के जोड़ का एक दूसरा गीत रचा था।

अब श्रीरामकृष्ण गौरांग-कीर्तन करने लगे। भक्तों के साथ बड़ी दिर तक नृत्य-गीत होता रहा।

 $Y \rightarrow i$ 

# परिच्छेद २४

### अहेतुकी भक्ति

(१)

# हाजरा महाशय । मुक्ति तथा पडैर्घर्य ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर-मन्दिर में भक्तों के साथ दोपहर का भोजन समाप्त करके अपने कमरे में बैठे हुए हैं। पास में जमीन पर मास्टर, हाजरा, बड़े काली, बाबूराम, रामलाल, मुखर्जियों के हरि श्रीदि उपस्थित हैं, कुछ बैठे हैं और कुछ खड़े हैं। श्रीयुत केशव की माता के निमंत्रण में कल उनके कोल्टोलावाले मकान में जाकर श्रीरामकृष्ण को खूब कीतनानन्द मिला था।

ं श्रीरामकृष्ण—( हाजरा ते )—कल मैंने केशव हैन के यहाँ ( नवीन हैन के घर पर ) खूब आनन्द है प्रसाद पाया । बड़ी मिक्ति है, उन् लोगों ने परोसा था ।

हाजरा महाशय बहुत दिन से श्रीरामकृष्ण के पास रहते हैं। भी शानी हूँ। यह कहकर वे कुछ अभिमान भी करते हैं। लोगों से श्रीरामकृष्ण की कुछ निन्दा भी करते हैं। इधर बनमदे में तालीन होकर माला भी जपते हैं। चैतन्यदेव को 'आधुनिक अवतार है' कहकर साधा-पण समसते हैं। कहते हैं, 'ईश्वर केवल मिंत देते हैं, यहां नहीं, उनके ऐश्वर्य का भी ओर छोर नहीं है; वे ऐश्वर्य भी देते हैं। उन्हें पाने पर अष्टिक्शियों से शिक्ष भी प्राप्त होती है। 'घर के लिए कुछ फ्रण उन्हें देना कि एता र एपे के लगभग होगा। इसके लिये उन्हें चिन्ता रहती है।

बड़े काली ऑफिस में काम करते हैं। तनख्वाह बहुत कम पाते हैं। घर में स्त्री और लड़के-बच्चे भी हैं। परमहंसदेव पर इनकी बड़ी भक्ति है। कभी-कभी ऑफिस जाना बन्द करके भी परमहंसदेव के दर्शन के लिए आते हैं।

वड़े काली—(हाजरा से)—तुम स्वयं अपने को तो पारस पर्याः -समझते हो और दूसरों में कौनसा सोना खरा है और कौनसा बुरा, इसकी परीक्षा लेते फिरते हो—भला इस तरह दूसरों की इतनी निन्दां करते हो ?

. हाजरा—जो कुछ कहना होता है, में इन्हीं के पास कहता हूँ। श्रीरामकृष्ण—और क्या!

हाजरा तत्वज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं।

हाजरा—तत्वज्ञान का अर्थ है चौबीस तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना; चौबीस तत्व कौन कौन से हैं, यह प्रश्न होता है।

" पंचभूत, छः रिपु, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय-यही सब।"

मास्टर-( श्रीरामकृष्ण से, हॅंसकर )—ये बतलाते हें, छः रिप्रं चौबीस तत्वों के भीतर हैं!

श्रीरामकृष्ण-( हँसकर )—अव इसी से समझो । और देखो,तत्वः ज्ञान का कैसा अर्थ वतलाता है । तत्वज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान । तत् अर्थात् परमात्मा, त्वं अर्थात् जीवात्मा । जीवात्मा और परमात्मा के एक हो जाने पर तत्वज्ञान होता है ।

हाजरा कुछ देर में घर से निकलकर बरामदे में जा बैठे।

श्रीगमकृष्ण-( मास्टर आदि से )—वह बस तर्क करता है। अभी देखते ही देखते खूब समझ गया, परन्तु थोड़ी देर बाद फिर जैसे का तैसा!

" बड़ी मछली को ज़ोर से खींचते हुए देखकर में डोर ढीली कर देता हूँ । नहीं तो डोर तोड़ डालेगी और डोर पकड़नेवाला भी पानी में गिर जायेगा । इसलिए में कुछ कहता नहीं ।

(मास्टर से) "हाजरा कहता है, ब्राहाण का दारीर धारण किये विना मुक्ति नहीं होती। भेंने कहा, यह केसी बात! भक्ति से ही मुक्ति होती है। दाबरी व्याध की लड़की थी, रैदास-जिसके भोजन के समय घण्टा बजता या,—ये सब शद्भ थे। इनकी मुक्ति भक्ति से ही हुई है। हाजरा दसमें 'परन्तु' जोड़ता है।

" ध्रुव को लेता है। प्रहाद को जितना लेता है, उतना ध्रुव को नहीं। लाहू ने कहा, बचपन से ही परमात्मा पर ध्रुव का अनुराग या, तद वह चुप हुआ।

"में कहता हूँ, कामनाश्च्य अहेतुकी भिक्त होनी चाहिए। इसते अधिक और कुछ भी नहीं है, हाजरा को यह बात मान्य नहीं हुई। याचक के आने पर धनी व्यक्ति बहुत नाराज़ होता है। विरक्ति है यहता है—ओफ़, आ रहा है। आने पर एक खास तरह की आवाब में कहता है—'बैठिये'। मःनो अत्यधिक नाराज़ हो। ऐसे लोगों को बहु अपने साथ गाड़ी पर नहीं बैठाता।

" हाजच कहता है, वे इख़रे धनियों भी तग्ह नहीं हैं, उन्हें रोक्ष्य की क्या कभी है जो देने में उन्हें कुछ होगा। " हाजरा और भी कहता है—' आकाश का पानी जब गिरता है, तब गंगा और दूसरी बड़ी बड़ी निदयाँ, बड़े बड़े तालाब सब भर जाते हैं और गड़हियाँ भी भर जाती हैं। उनकी कृपा होती है तो वे ज्ञान-भिक्त भी देते हैं और रुपया-पैसा भी देते हैं।'

" परन्तु इसे मिलन-भिक्त कहते हैं । ग्रुखा-भिक्त वह है, जिसमें कोई कामना नहीं रहती । तुम यहाँ कुछ चाहते नहीं, परन्तु मुझे और मेरी बातों को चाहते और प्यार करते हो। तुम्हारी ओर मेरा भी मन लगा रहता है। कैसे हो, क्यों नहीं आते, यह सब सोचता रहता हूँ।

"कुछ चाहते नहीं परन्तु प्यार करते हो, इसका नाम अहेतुकी मिक्त है— शुद्धा भिक्त है। यह प्रह्लाद में थी। न वह राज्य चाहता था, न ऐश्वर्य, केवल परमात्मा को चाहता था।"

मास्टर—हाजरा महाशय वस यों ही कुछ छट-पटांग वका करते हैं। देखता हूँ, चुप बिना रहे कुछ होगा नहीं।

श्रीरामकृष्ण—कभी कभी पास आकर खूब मुलायम हो जाता है, परन्तु दुराग्रही भी ऐसा है कि फिर तर्क करने लगता है। अहंकार का मिटना बड़ा मुक्किल है। वेर का पेड़ अभी काट डालो, दूसरे दिन फिर पनपेगा और जब तक उसकी जड़ है, तब तक नई डालियों का निकलना बन्द न होगा।

"में हाजरा से कहता हूँ, किसी की निन्दा न किया करों। नारायण ही सब रतन घारण किए हुए हैं। दुष्ट मनुष्यों की भी पूजा की जा सकती है।

'देखों न, कुमारी-पूजन। ऐसी लड़ कियों की पूजा की जाती

है, जो देह में मल-मृत्र लगाये न्हती है; ऐसा क्यों करते हैं ? इसलिए कि वे भगवती की एक मृति हैं।

" भक्त के भीतर वे विशेष रूप से रहते हैं। भक्त ईश्वर का बैटकखाना है।

" कह् लूब बड़ा हो तो उसका तानपूरा बहुत अच्छा होता है— खूब बजता है।

( इसते हुए रामलाल ने ) "क्योरे रामलाल, हाजरा ने कैने कहा या—अन्तस् बहिस् यदि हरिस् (सकार लगाकर) ? कैसा किसी ने कहा या—'मातारं भातारं खातारं'—अर्थात् मों भात खा रही है।" (सब हँसते हैं।)

रामटाल-( हैंसते हुए )—अन्तर्शहिर्यदिहरिस्तपसा ततः किम् १ श्रीरामकृष्ण-( मास्टर ते )— इसका अभ्यास कर देना । कभी इभी सुसं सुनाना ।

श्रीसमदृष्ण की छोटी थाली खो गई है। समलाल और चुन्दा नौकरानी थाली की बात पूछने छगे, 'क्या आप वह थाली जानते हैं !'

श्रीगमरूण—आउदल तो भेंने उसे नहीं देखा। पहले थी ज्या-भेने देखी थी।

#### ( ? )

### निष्काम कर्म । संसारी तथा 'सोऽहे '।

आज पंचवटी में दो साधु आवे हुए हैं। वे गीता और देदान्त यह रूप पड़ते हैं। दोवहर के भोजन के बाद श्रीनसहाण के कमरे में स्थायर दर्शन पर रहे हैं। श्रीसमहाण अपनी छोटी खाट पर बैटे हुए सा. २,२७ " हाजरा और भी कहता है—' आकाश का पानी जब गिरता है, तब गंगा और दूसरी बड़ी बड़ी निदयाँ, बड़े बड़े तालाब सब भर जाते हैं और गड़िहयाँ भी भर जाती हैं। उनकी कृपा होती है तो वे ज्ञान-भिक्त भी देते हैं और रपया-पैसा भी देते हैं।'

"परन्तु इसे मिलन-भिक्त कहते हैं। ग्रुद्धा-भिक्त वह है, जिसकें कोई कामना नहीं रहती। तुम यहाँ कुछ चाहते नहीं, परन्तु मुझे और मेरी बातों को चाहते और प्यार करते हो। तुम्हारी ओर मेरा भी मन लगा रहता है। कैसे हो, क्यों नहीं आते, यह सब सोचता रहता हूँ।

"कुछ चाहते नहीं परन्तु प्यार करते हो, इसका नाम अहेतुकी मिक्त है— शुद्धा भिक्त है। यह प्रह्लाद में थी। न वह राज्य चाहता या, न ऐश्वर्य, केवल परमात्मा को चाहता था।"

मास्टर—हाजरा महाशय वस यों ही कुछ छट-पटांग वका करते हैं। देखता हूँ, चुप बिना रहे कुछ होगा नहीं।

श्रीरामकृष्ण—कभी कभी पास आकर खूब मुलायम हो जाता है, परन्तु दुराग्रही भी ऐसा है कि फिर तर्क करने लगता है। अहंकार का मिटना बड़ा मुक्किल है। बेर का पेड़ अभी काट डालो, दूसरे दिन फिर पनपेगा और जब तक उसकी जड़ है, तब तक नई डालियों का निकलना बन्द न होगा।

"में हाजरा से कहता हूँ, किसी की निन्दा न किया करों। नारायण ही सब रतन धारण किए हुए हैं। दुष्ट मनुष्यों की भी पूजा की जा सकती है।

"देखों न, कुमारी-पूजन। ऐसी लड़ कियों की पूजा की जाती

है, जो देह में मल-मूत्र लगाये रहती है; ऐसा क्यों करते हैं ? इसलिए कि वे भगवती की एक मूर्ति हैं।

- "भक्त के भीतर वे विशेष रूप से रहते हैं। भक्त ईश्वर का बैटकखाना है।
- "कह् खूच वड़ा हो तो उसका तानपूरा बहुत अच्छा होता है— खूच वजता है।
- (हॅसते हुए रामलाल से) "क्योरे रामलाल, हाजरा ने कैसे कहा या—अन्तस् बहिस् यदि हरिस् (सकार लगाकर)? कैसा किसी ने कहा या— मातारं भातारं खातारं "—अर्थात् माँ भात खा रही है।" (सब हँसते हैं।)

रामलाल-( हँसते हुए ) अन्तर्वहिर्यदिहरिस्तप्सा ततः किम् १ श्रीरामकृष्ण-( मास्टर से ) — इसका अभ्यास कर लेना । कभी अभी मुझे सुनाना ।

श्रीरामकृष्ण की छोटी थाली खो गई है। रामलाल और बुन्दा नौकरानी थाली की बात पूछने लगे, 'क्या आप वह थाली जानते हैं ?'

श्रीरामकृष्ण—आजकल तो मैंने उसे नहीं देखा। पहले थी ज़हर—मैंने देखी थी।

(२)

# निष्काम कर्म । संसारी तथा 'सोऽहं '।

आज पंचवटी में दो साधु आये हुए हैं। वे गीता और वेदान्त यह सब पढ़ते हैं। दोपहर के मोजन के बाद श्रीरामकृष्ण के कमरे में आकर दर्शन कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए मा. २,२७ हैं। साधुओं ने प्रणाम किया, फिर जमीन पर चटाई पर वैठ गये। मास्टर आदि भी बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण हिन्दी में बातचीत कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—क्या आप लोगों की सेवा हो चुकी है ? साधु—जी हाँ।

तायु-जा हा ।

श्रीरामकृष्ण--क्या खाया ?

साधु--रोटी-दाल, आप खाइएगा ?

श्रीरामकृष्ण—नहीं, में तो थोड़ा सा भात खाता हूँ । क्यों नी, आप लोग जो जप और ध्यान करते हैं, यह सत्र निष्काम ही करते हैं न!

ð

साधु-जी महाराज।

श्रीरामकृष्ण—यही अच्छा है। और फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए न ? गीता में लिखा है।

साधु-( दूसरे साधु से )--

यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यपि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् ॥

श्रीरामकृष्ण—उन्हें एक गुता जो कुछ दोगे, उसका हजार गुना प्राप्त होगा । इसीलिए सब काम करके जलांजलि दी जाती है—कृष्ण के लिए फल का अर्पण किया जाता है।

" युधिष्ठिर जब सब पाप कृष्ण को अपित करने के लिए तैयार हुए, तब एक आदमी ने (भीम ने) उन्हें रोका। कहा, 'ऐसा कर्म न करो, —कृष्ण को जो कुछ दोगे, उसका हजार गुना तुम्हें प्राप्त होगा।' अच्छा क्यों जी, निष्काम होना चाहिए — सब कामनाओं का त्याग करना चाहिए न ?"

### साधु-जी महाराज !

श्रीरामकृष्ण—परन्तु मेरी तो भक्ति-कामना है। वह बुरी नहीं, अच्छी ही है। मीठी चीज़ें बुरी हैं, आम्छ पित्त निर्माण करती हैं, किन्तु मिश्री उछटे उपकार करती है। क्यों जी?

साधु-जी महाराज।

ं श्रीरामकृष्ण —अच्छा जी, वेदान्त कैसा है ?

साधु-वेदान्त में षट्शास्त्र हैं।

श्रीरामकृष्ण—परन्तु 'ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या ' यही विदान्त का सार है, मैं कोई अलग वस्तु नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ—यह । क्यों जी ?

साधु--जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण—परन्तु जो लोग संसार में हैं, और जिनमें देह-बुद्धि है, 'सोऽहम ' भाव उनके लिए अच्छा नहीं। संसारियों के लिए योगवाशिष्ठ, वेदान्त अच्छा नहीं; बहुत बुरा है। संसारी सेन्य और सेवक के भाव में रहेंगे। 'हे ईश्वर, तुम सेन्य हो—प्रभु हो, में सेवक हूँ—तुम्हारा दास हूँ।'

" जिनमें देह-बुद्धि है, उन्हें 'सोऽहम्' की अच्छी धारणा नहीं होती।"

सन लोग चुपचाप नैठे हुए हैं। श्रीरामऋष्ण आप ही आप धीरे-धीरे हैंस रहे हैं। आत्माराम अपने ही आनन्द में मन रहते हैं।

एक साधु दूसरे के कान में कह रहा है, 'अरे देखो, इसे परम-इंस अवस्था कहते हैं।' \* 20

श्रीरामकृष्ण-( मास्टर से )— हैंसी आ रही है। श्रीरामकृष्ण वालंक की तरह आप ही आप हँस रहे हैं। (३)

### कांमिनी-त्याग ।

साधु दर्शन करके चले गए। श्रीरामकृष्ण, बाबूराम, मास्टर, खुखर्जियों के हरि आदि मक्त-समुदाय कमरे में और बरामदे में टहल रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—( मास्टर से )—क्या तुम नवीन सेन के यहाँ

मास्टर—जी हाँ, गया था । नीचे वैठा हुआ सब गाने एन' रहा था ।

श्रीरामकण यह तुमने अच्छा किया । वे लोग गये थे, केशव सेन क्या उनका चचेरा भाई है ?

मास्टर—कुछ अन्तर है।

नवीन सेन आदि, एक भक्त के समुरालवालों के कोई सम्बन्धी है।

मणि के साथ टहलते हुए एकान्त में श्रीरामकृष्ण उनसे वातचीत. कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — लोग समुराल जाते हैं। मेंने कितना सोचा, विवाह कहँगा, समुराल जाऊँगा, आनन्द की साधे पूरी कर लूँगा; परन्तु क्या हो गया ?

मणि — जी, आप कहा करते हैं — 'लड़का अगर वाप का हाथ पकड़ तो वह गिर सकता है, परन्तु वाप अगर लड़के का हाथ पकड़े तो



नह नहीं गिरता।' आपकी बिलकुल यही अवस्था है। माता ने तो आपको . सदा ही पकड़ रखा है।

श्रीरामकृष्ण — उलो के वामनदास के साथ विश्वास परिवार के यहाँ मुलाकात हुई थी। मेंने कहा, में तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। जब चला आया, तब सुना, वह कह रहा था — 'वाप रे, बाघ जैसे आदमी को पकड़ता है, वैसे ही ईश्वरी इन्हें पकड़े हुए हैं ?' तब वह नौजवान था — खूब मोटा था — सदा ही सेवाभाव में रहता था।

"में औरतों से बहुत डरता हूँ । देखता हूँ, जैसे बाधिन खा जाने के लिए आ रही हो । और उसके अंग, प्रत्यंग और सब छेद बहुत बड़े बड़े दीख पड़ते हैं । उसके सब आकार राक्षधी-से दीख पड़ते हैं ।

"पहले वड़ा भय था। में किसी को पास न आने देता था। इस समय तो बहुत ही मन को समझाकर उन्हें माँ आनन्दमयी की एक मूर्ति देखता हूँ।

"भगवती का अंश तो है; परन्तु पुरुषों के लिए, विशेष कर साधुओं के लिए और भक्तों के लिए वह त्याज्य है।

"चाहे केंचे दर्ज की भिक्तन हो, परन्तु स्त्री को में बड़ी देर तक अपने पास नहीं बैठने देता । थोड़ी ही देर में कहता हूँ, जाओ, ठाउरजी का दर्शन करो, इस पर भी अगर वह न चली गई, तो तम्बाकू पीने के चहाने में स्वयं ही उटकर चला जाता हूँ।

'देखता हूँ, किसी किसी का मन स्त्रियों की ओर विलक्कल ही नहीं जाता। निरंजन कहता है, मेरा तो मन स्त्रियों की ओर नहीं जाता। "हरि से मैंने पूछा, और उसने भी कहा था — ना, स्त्रियों की और सन नहीं जाता ।

"जो मन परमात्मा को दिया जाता है, उसका बारह आना स्त्री छै छैती है। फिर छड़कों के होने पर प्रायः सब मन खर्च हो जाता है। इस तरह फिर परमात्मा के छिए क्या दिया जाय?

'स्त्री की देखभाल करते करते किसी किसी के प्राणों पर आ बनती है। पांडेय जमादार बुड्ढा है, पश्चिम का रहनेवाला है। उसकी स्त्री की उम्र चौदह साल की है। बूढ़े के साथ उसे रहना पड़ता है। रहने को एक फूस की कुटिया है। फूस फाड़-फाड़कर लोग उसकी स्त्री की शॉककर देखा करते हैं। अब वह स्त्री निकल गई है।

"एक आदमी अपनी स्त्री को कहाँ लेकर रखे, कुछ ठीक नहीं कर सकता था। घर में बड़ा शोर-गुल मचा था। वह बड़ी चिन्ता में है। परन्तु इस बात की चर्चा अनावश्यक है।

'और औरतों के साथ रहने से ही उनके वश हो जाना पड़ता है। औरत की बात पर संसारी आदमी उठते-बैठते हैं। सब के सब अपनी अपनी बीबी की तारीफ करते हैं।

"में एक जगह जाना चाहता था। रामलाल की चाची के पूछने पर उसने मना किया। फिर मेरा जाना न हुआ। थोड़ी देर बाद सोचा—'यह क्या! मेंने संसार-धर्म नहीं किया—कामिनी-कांचन-त्यागी हूँ, इतने पर भी ऐसा! जो संसारी है, परमात्मा जाने, स्त्रियों के वश में वह कितना है।'"

श्रीरामकृष्णदेव की छीलासहधिमणी श्रीशारदामणि देवी ।

मणि—कामिनी और कांचन में रहने से कुछ न कुछ. आँच तो देह में ज़ूहर ही लग जायेगी। आपने कहा था, जयनारायण बहुत बड़ा पण्डित था, हुडूं। हो गया था परन्तु जब में गया तब देखा, धूप में तिकए डाल रहा था।

श्रीरामकृष्ण—गरन्तु पण्डिताई का अहंकार उसे न था। और जैसा उसने कहा था, उसी के अनुसार् अन्त में काशी में जाकर रहा।

"बचों को मैंने देखा, पैरों में बूट डाटे हुए थे, अंगरेजी पढ़े-लिखे हैं।"

श्रीरामङ्गण प्रश्नोत्तरों के द्वारा मणि को अपनी अवस्था समझा बहें हैं।

श्रीरामकृष्ण—पहलें] बहुत अधिक उन्माद था—अब घट क्यों आया ?—परन्तु कभी कभी अब भी होता है ।

मणि—आपकी अवस्था कुछ एक तरह की तो है ही नहीं। जैसा आपने कहा था, कभी वालवत्—कभी उन्मादवत्—कभी जड़वत्—कभी पिशाचवत्, ये ही सब अवस्थाएँ कभी कभी हुआ करती हैं। और कभी कभी सहज अवस्था भी होती है।

श्रीरामकृष्ण—हाँ बालवत् । और उसी के साथ बाल्य, किशोर और युवा, ये अवस्थाएँ भी होती हैं । जब ज्ञानोग्देश दिया जाता है, तक युवा अदस्या होती हैं ।

"और किशोर अवस्था में तेरह साल के बच्चे की तरह मज़ाक सहता है; इसीलिए लड़कों के बीच में मज़ाक किया जाता है।

" अच्छा, नारायण कैसा है ?"

## श्रीरामकृष्णवचनामृतं

मणि—जी, उसके सभी लक्षण अच्छे हैं।

श्रीरामकृष्ण-कद्दू की गढ़न अच्छी है, —तानपूरा खून बजेगा।

- "वह मुझे कहता है, आप सब कुछ हैं। जिसकी जैसी धारणा है, वह वैसा ही कहता है। कोई कहता है, ये ऐसे ही साधु और भक्त हैं।
- " जिसके लिए मैंने मना कर दिया है, उसकी उसने खूव घारणा कर ली है। उस दिन परदा समेटने के लिए मैंने कहा, या उसने न समेटा।
- "गिरह लगाना, सीना, परदा लपेटना, दरवाजे में और सन्दूक में ताला लगाना, इस तरह के कामों के लिए मेंने मना कर दिया या—उसने ठीक धारणा कर रखी है। जिसे त्याग करना है, उसे इन बातों का साधन कर लेना चाहिए। यह सब सन्यासी के लिए है।
- " साधना की अवस्था में कामिनी दावाझि-सी है—कालनागिनीन सी। सिद्ध अवस्था के पश्चात्, ईश्वर-प्राप्ति हो जाने पर, वह माँ आनन्दमयी की मूर्ति हो जाती है; तभी मनुष्य स्त्रियों को माता की एक एक मूर्ति देख सकता है।"

कई दिन हो गए, श्रीरामकृष्ण ने नारायण को कामिनी के सम्बन्ध में बहुत सावधान कर दिया था। कहा था—" स्त्रियों की हवा भी देह में न लगने पाये, मोटा कपड़ा देह में डाले रहना, कहीं ऐसा न हो कि उनके देह की हवा तेरे शरीर में लग जाय,—और माता को छोड़कर दूसरी स्त्रियों से आठ हाय, दो हाथ, नहीं तो कम से कम एक हाथ दूर ज़रूर रहना।"

श्रीरामकृष्ण-(मणि से)—उसकी मीं ने नारायण से कहा है - ' 'उन्हें देखकर हम लोग मुग्ध हो जाती हैं, तू तो भेला अभी लड़का है।' और विना सरल हुए कोई ईश्वर को पा नहीं सकता, निरंजन कैसा सरल है ?

मणि—जी हों !

श्रीरामकृष्ण—उस दिन गाड़ी से आते समय कलकत्ते में तुमने देखा या या नहीं ? हर समय उसका एक ही भाव रहता है—सरल है। आदमी अपने घर में तो एक तरह के होते हैं, परन्तु जब बाहर जाते हैं, 'तब दूसरी तरह के हो जाते हैं। नरेन्द्र अब संसार की चिन्ता में पड़ गया है। उसमें कुछ हिमाबवाली बुद्धि है। सब लड़के क्या इसकी तरह कभी हो सकते हैं ?

"आज में नीलकण्ठ का नाटक देखने गया था—दक्षिणेश्वर में नवीन नियोगी के यहाँ। वहाँ के लड़के बड़े दुए हैं। वे सब इसकी-उसकी निन्दा किया करते हैं। इस तरह की जगहों में भाव रुक जाता है।

" उस बार नाटक देखते समय मधु डाक्टर की आँखों में आँस् देखकर मैंने उनकी ओर देखा था। किसी दूसरे की ओर मैं नहीं देख सका।"

#### (8)

समन्वय के बारे में उपदेश । दान और ध्यान ।

श्रीरामकृष्ण—( मिण से )—अच्छा, इतने आदमी जो यहाँ -खिचकर चले आते हैं, इसका क्या अर्थ ?

भणि—मुझे तो बंज की लीला याद आती हैं। कृष्ण जब चरवाहें और गीएँ वन गए, तब चरवाहों पर गोपियों का और बछड़ों पर गौओं का प्यार बढ़ गया—अधिक आकर्षण हो गया। मणि—जी, उसके सभी लक्षण अच्छे हैं। श्रीरामकृष्ण—कद्दू की गढ़न अच्छी है,—तानपूरा खूब बजेगा।

- "वह मुझे कहता है, आप सब कुछ हैं। जिसकी जैसी धारणा है, वह वैसा ही कहता है। कोई कहता है, ये ऐसे ही साधु और भक्त हैं।
- " जिसके लिए मेंने मना कर दिया है, उसकी उसने खूव घारणा कर ली है। उस दिन परदा समेटने के लिए मैंने कहा, था उसने न समेटा।
- "गिरह लगाना, सीना, परदा लपेटना, दरवाजे में और सन्दूक में ताला लगाना, इस तरह के कामों के लिए मेंने मना कर दिया या—उसने ठीक धारणा कर रखी है। जिसे त्याग करना है, उसे इन वातों का साधन कर लेना चाहिए। यह सब सन्यासी के लिए है।
- " साधना की अवस्था में कामिनी दावाग्नि-सी है—कालनागिती। सी। सिद्ध अवस्था के पथात, ईश्वर-प्राप्ति हो जाने पर, वह माँ आनन्दमयी की मूर्ति हो जाती है; तभी मनुष्य स्त्रियों को माता की एक एक मूर्ति देख सकता है।"

कई दिन हो गए, श्रीरामकृष्ण ने नारायण को कामिनी के सम्बन्ध में बहुत सावधान कर दिया था। कहा था—" स्त्रियों की हवा भी देह में न लगने पाये, मोटा कपड़ा देह में डाले रहना, कहीं ऐसा न हो कि उनके देह की हवा तेरे शरीर में लग जाय,—और माता को छोड़कर दूसरी स्त्रियों से आठ हाथ, दो हाथ, नहीं तो कम से कम एक हाथ दूर जरूर रहना।"

श्रीरामकृष्ण-(मणि से)—उसकी मीं ने नारायण से कहा है - ' 'उन्हें देखकर हम लोग मुग्ध हो जाती हैं, त्ती मेला अभी लड़की है।' और बिना सरल हुए कोई ईश्वर को पा नहीं सकता, निरंजन कैसा सरल है ?

🖟 🕖 मणि—जी होँ !

श्रीरामकृष्ण—उस दिन गाड़ी से आते समय कलकते में तुमने देखा या या नहीं ? हर समय उसका एक ही भाव रहता है — सरल है । आदमी अपने घर में तो एक तरह के होते हैं, परन्तु जब बाहर जाते हैं, तब दूसरी तरह के हो जाते हैं। नरेन्द्र अब संसार की चिन्ता में पड़ गया है। उसमें कुछ हिमाबवाली बुद्धि है। सब लड़के क्या इसकी तरह कभी हो सकते हैं ?

"आज में नीलकण्ठ का नाटक देखने गया था—दक्षिणेश्वर में नवीन नियोगी के यहाँ। वहाँ के लड़के बड़े दुए हैं। वे सब इसकी-उसकी निन्दा किया करते हैं। इस तरह की जगहों में भाव रुक जाता है।

" उस बार नाटक देखते समय मधु डाक्टर की आँखों में आँसू देखकर मैंने उनकी ओर देखा था। किसी दूसरे की ओर मैं नहीं देख सका।"

(8)

समन्वय के बारे में उपदेश। दान और ध्यान।

श्रीरामकृष्ण—( मणि से )—अच्छा, इतने आदमी जो यहाँ -खिचकर चले आते हैं, इसका क्या अर्थ !

भणि—मुझे तो ब्रज की लीला याद आती हैं। कृष्ण जब चरवाहें और गौएँ बन गए, तब चरवाहों पर गोपियों का और बछड़ों पर गौओं का प्यार बढ़ गया—अधिक आकर्षण हो गया। मणि—जी, उसके सभी लक्षण अच्छे हैं।

श्रीरामकृष्ण--कद्दू की गढ़न अच्छी है,-तानपूरा खून नजेगा।

"वह मुझे कहता है, आप सब कुछ हैं। जिसकी जैसी धारणा है, वह वैसा ही कहता है। कोई कहता है, ये ऐसे ही साधु और भक्त हैं।

" जिसके लिए मेंने मना कर दिया है, उसकी उसने खूव घारणा कर ली है। उस दिन परदा समेटने के लिए मेंने कहा, या उसने न समेटा।

" गिरह लगाना, सीना, परदा लपेटना, दरवाजे में और सन्दूक में ताला लगाना, इस तरह के कामों के लिए मेंने मना कर दिया या—उसने ठीक धारणा कर रखी है। जिसे त्याग करना है, उसे इन बातों का साधन कर लेना चाहिए। यह सब सन्यासी के लिए है।

" साधना की अवस्था में कामिनी दावाभि-सी. है—कालनागिनील सी। सिद्ध अवस्था के पथात्, ईश्वर-प्राप्ति हो जाने पर, वह माँ आनन्दमयी की मूर्ति हो जाती है; तभी मनुष्य स्त्रियों को माता की एक एक मृति देख सकता है।"

कई दिन हो गए, श्रीरामकृष्ण ने नारायण को कामिनी के सम्बन्ध में बहुत सावधान कर दिया था। कहा या—" स्त्रियों की हवा भी देह में न लगने पाये, मोटा कपड़ा देह में डाले रहना, कहीं ऐसा न हो कि उनके देह की हवा तेरे शरीर में लग जाय,—और माता को छोड़कर दूसरी स्त्रियों से आठ हाथ, दो हाथ, नहीं तो कम से कम एक हाथ दूर ज़रूर रहना।"

श्रीरामकृष्ण-(मणि से)—उसकी माँ ने नारायण से कहा है—' 'उन्हें देखकर हम लोग मुग्ध हो जाती हैं, तृ तो मला अभी लड़का है।' और विना सरल हुए कोई ईश्वर को पा नहीं सकता, निरंजन कैसा सरल है ?

मणि—जी हाँ!

श्रीरामकृष्ण—उस दिन गाड़ी से आते समय कलकते में तुमने देखा या या नहीं ? हर समय उसका एक ही भाव रहता है सरल है। आदमी अपने घर में तो एक तरह के होते हैं, परन्तु जब बाहर जाते हैं, तब दूसरी तरह के हो जाते हैं। नरेन्द्र अब संसार की चिन्ता में पड़ गया है। उसमें कुछ हिसाबवाठी बुद्धि है। सब लड़के क्या इसकी तरह कभी हो सकते हैं ?

" आज में नीलकण्ठ का नाटक देखने गया था—दक्षिणेश्वर में नवीन नियोगी के यहाँ। वहाँ के लड़के बड़े दुए हैं। वे सब इसकी- उसकी निन्दा किया करते हैं। इस तरह की जगहों में भाव रुक जाता है।

" उस बार नाटक देखते समय मधु डाक्टर की आँखों में आँखू देखकर मैंने उनकी ओर देखा था। किसी दूसरे की ओर मैं नहीं देख सका।"

(8)

समन्वय के वारे में उपदेश। दान और ध्यान।

श्रीरामकृष्ण—( मणि से )—अच्छा, इतने आदमी जो यहाँ खिचकर चले आते हैं, इसका क्या अर्थ ?

मणि—मुझे तो ब्रज की लीला याद आती हैं। कृष्ण जब चरवाहें और गीएँ बन गए, तब चरवाहों पर गोपियों का और बलड़ों पर गौओं का प्यार बढ़ गया—अधिक आकर्षण हो गया। श्रीरामकृष्ण—वह ईश्वर का आकर्षण था। बात यह है कि माँ ऐसा ही जादू डाल देती हैं जिससे आकर्षण होता है।

"अच्छा, केशव सेन के यहाँ जितने आदमी जाते थे, यहाँ तो उतने आदमी नहीं आते । और केशव सेन को कितने आदमी जानते-मानते हैं, विलायत तक उसका नाम है, विक्टोरिया ने उससे बातचीत की थी। गीता में तो है कि जिसे बहुत से आदमी जानते-मानते हैं, वहाँ ईश्वर की ही शक्ति रहती है। यहाँ तो उतना नहीं होता।"

मणि—केशव सेन के पास संसारी आदमी गये थे।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, यह ठीक है, वे ऐहिक कामनाएँ रखने वि

मणि—केशव सेन जो कुछ कर गए हैं, क्या वह टिंक सकेगा ?'

श्रीरामकृष्ण—क्यों, वे एक संहिता जो लिख गए हैं, उसमें उनके बाह्मसमाजी अनुयायियों के लिए नियमादि तो लिखे हैं।

मणि-अवतारी पुरुष जब स्वयं कार्य करते हैं, तब एक और ही बात होती है, जैसे चैतन्यदेव का कार्य।

श्रीरामकृष्ण—हाँ हाँ, यह ठीक है।

मणि — आप तो कहते हैं, — चैतन्यदेव ने कहा या, — 'मैं जो बीज डाले जा रहा हूँ, कभी न कभी इसका कार्य अवश्य होगा।' छत पर बीज था, जब घर ढह गया, तब उस बीज से पेड़ पैदा हुआ।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा, शिवनाय आदि ने जो समाज बनाया है, . उसमें भी बहुत से आदमी जाते हैं।

मणि--जी, वैसे ही आदमी जाते हैं।

श्रीरामकृष्ण—हाँ हाँ, सब संसारी आदमी जाते हैं। जो ईश्वर के लिए व्याकुल हें—कामिनी-कांचन के त्याग करने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसे आदमी बहुत कम जाते हैं, यह ठीक है।

मणि—अगर यहाँ से एक प्रवाह बहे, तो बड़ा अच्छा हो—उस<sup>7</sup> प्रवाह के वेग में सब बह जायाँ। यहाँ से जो कुछ होगा, वह अवश्य ही एक विशेष ढरें का न होगा।

श्रीरामकृष्ण—(सहास्य)— जिस मनुष्य का जो भाव है, मैं उसके उस भाव की रक्षा करता हूँ। वैष्णवों से वैष्णव-भाव ही रखने के लिए कहता हूँ, शाकों से शाक-भाव; परन्तु इतना उनसे और कह देता हूँ कि यह मत कहो कि हमारा ही मार्ग सत्य है और बाकी सब मिथ्या—भूम।

- "हिन्दू, मुसलमान, किस्तान ये सब अनेक मार्गों से होकर एक ही जगह जा रहे हैं। अपने अपने भाव की रक्षा करते हुए, उन्हें हृदय से पुकारने पर उनके दर्शन होते हैं।
  - "विजय की सास कहती है, 'तुम बलराम आदि से कह दो, साकार-पूजन की क्या ज़रूरत है ? निराकार-सचिदानन्द को पुकारने से ही काम सिद्ध हो जाएगा।'
  - " मैंने कहा, ऐसी बात में ही क्यों कहूँ और वे ही क्यों सुनने लगे ? रुचिभेद के अनुसार अधिकारियों में भेद देखकर एक ही चीज़ के कितने ही रूप कर दिये जाते हैं।"

मणि—जी हाँ, देश, काल और पात्र के भेद से सब अलग अलग रास्ते हैं। परन्तु चाहे जिस रास्ते से आदमी जाय, मन को शुद्ध -र्करके और हृदयं से न्याकुल हो जब उन्हें पुकारता है, तो उन्हें पाता अवस्य है। यही बात आप कहते हैं।

कमरे में श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए हैं। जमीन पर -मुखर्जियों सम्बन्धी के हिन, मास्टर आदि बैठे हैं। एक अनजान आदमी श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके बैठा। श्रीरामकृष्ण ने बाद में कहा था, उसकी आँखों के लक्षण अच्छे नहीं थे—विल्ली जैसी कंजी आँखें थीं।

श्रीरामऋष्ण—( हिर से )—देखूँ तो ज़रा तेरा हाथ। सब कुछ -तो है—बड़े अच्छे लक्षण हैं।

" मुट्ठी कोल जरा। (अपने हाय में हरि का हाथ लेकर जैसे तौल रहे हों) लड़कपन अब भी है। दोष अभी तक तो कुछ नहीं किया। (भक्तों से) हाथ देखकर में कह सकता हूँ कि अमुक खल है या सरल। (हरि से) क्या हुआ, तू समुराल जाया कर—अपनी स्त्री से बातचीत किया कर—और इच्छा हो तो जरा आमोद-प्रमोद भी कर लिया कर।

( मास्टर से ) " क्यों जी ?" ( मास्टर आदि हँसते हैं।)

मास्टर—जी, नई हंडी अगर खराव ही जाय, तो उसमें दूध फिर नहीं रखा जा सकता।

श्रीरामकृष्ण—(सहास्य)—अभी खराब नहीं हुई, यह तुमने केंसे जाना ?

मुखर्जी दो भाई हैं, महेन्द्र और प्रियनाथ । ये नौकरी नहीं करते । उनकी आटे की चक्की हैं । प्रियनाय पहले इंजिनीयर का काम करते ये । श्रीरामकृष्ण हरि मुखर्जी के भाइयों की बात कह रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण—( हरि से )—बड़ा भाई अच्छा है न ?—बड़ा सरल है। हरि-जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण—(भक्तों से)—सुनता हूँ, छोटा वड़ा कंजूस है, पर यहाँ आंकर कुछ अच्छा हुआ है। उसने मुझसे कहा, 'में पहले कुछ नहीं जानता था।' (हरि से) क्या ये लोग कुछ दान आदि करते हैं?

हरि—ऐसा कुछ दीख तो नहीं पड़ता, इनके जो बड़े भाई थे, छनका देंहान्त हो गया है। वे बड़े अच्छेथे, दान, ध्यान खूब करते थे।

श्रीरामकृष्ण—( मास्टर आदि से )—किसी के शरीर के लक्षणों-को देखकर कहा जा सकता है कि उसकी बन जायेगी या नहीं। खल होने पर हाथ वजनदार होता है।

''नाक बैठो हुई होना अच्छा नहीं। शंभू की नाक बैठी थी। इसीलिए इतने ज्ञान के होने पर भी वह सरल न था।

ं ''कबूतर जैसा वक्षःस्यल, टेढ़ी-मेढ़ी हिड्डियाँ, मोटी कुहनी तथा बिल्ली के समान कंजी आँखें खराव लक्षण हैं।

"ओंठ अगर डोमों के जैसे होते हैं, तो उसकी गुद्धि नीच होती है। विष्णुमन्दिर का पुजारी कुछ महीने के लिए बदले में काम करने आया था। उसके हाथ का मैं खाता नहीं था। एकाएक मेरे मुँह से निकल गया, वह डोम है। इसके बाद उसने एक दिन कहा-हाँ, मेरा घर डोम-टोले में है, मैं डोमों की तरह सूप इत्यादि बना लेता हूँ।

'और भी बुरे लक्षण हैं—एक आँख का काना होना, तिस पर वह भी कंजी आँख। काना फिर भी अच्छा है, परन्तु कंजा बड़ा खतर-नाक होता है।

"महेश्वर का एक छात्र आया था। घह कहता था, मैं नास्तिक हूँ। उसने हृदय से कहा, मैं नास्तिक हूँ, तुम आस्तिक होकर मेरे साथ न्चर्चा करो।' तब मैंने उसे अच्छी तरह देखा। देखा—उसकी आँख बिछी।

"चाल देखकर भी अच्छे और बुरे लक्षण समझे जाते हैं।"

श्रीरामकृष्ण कमरे से बरामदे में आकर टहलने लगे । साथ मास्टर और बाबूराम हैं ।

श्रीरामकृष्ण—(हाजरा से)—एक आदमी आया था। मेंने देखा —उसकी आँखें विल्ली जैसी थीं। उसने मुझसे पूला—क्या आप ज्योतिष भी जानते हैं ?—मुझे कुछ कष्ट मिल रहा है। मेंने कहा — नहीं, तुम वराहनगर जाओ, वहाँ इसके पण्डित हैं।

वाव्राम और मास्टर नीलकण्ठ के नाटक की बात कह रहे हैं। वाब्राम नवीन सेन के घर से दक्षिणेश्वर लौटकर कल रात को यहीं थे। सुबह श्रीरामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर में नवीन नियोगी के यहाँ नीलकण्ठ का नाटक उन्होंने देखा था।

श्रीगमकृष्ण—( मास्टर और वाबूराम से )—तुम लोगों की क्या बातचीत हो रही है ?

मास्टर और बाबूराम—जी, नीलकण्ठ के नाटक की बातचीत हो रही है,—और उसी गाने की बात—'स्यामापदे आस, नदीतीरे वास।'

श्रीरामकृष्ण वरामदे में हैं। टहलते हुए एकाएक मणि को एकान्त में ले जाकर कहने लगे—'ईश्वर की चिन्ता में जितना दूसरे आद-मियों को भाव माल्म न हो उतना ही अच्छा है।' एकाएक यह कह-कर श्रीरामकृष्ण चले गए।

श्रीरामकृष्ण हाजरा से वातचीत कर रहे हैं।

हाजरा-नीलकण्ठ ने तो आप से कहा है कि वह आएगा।

श्रीरामकृष्ण—नहीं, रात में जागता रहा है,—ईश्वर की इच्छा सं आप आए, तो दूसरी बात है।

श्रीरामकृष्ण बाबूराम से नारायण के यहाँ जाकर मिलने के लिए कह रहे हैं। आप नारायण को साक्षात् नारायण देखते हैं। इसीलिए उसे देखने को न्याकुल हो रहे हैं। वाबूराम से कह रहे हैं—'त् बल्कि यूक अंग्रेजी पुस्तक लेकर उसके पास जाना।'

### (4)

### भक्तों के साथ कीर्तनानन्द में।

श्रीरामकृष्ण कमरे में अपने आसन पर बैठे हुए हैं। दिन के तीन बजे का समय होगा। नीलकण्ठ पाँच-सात साथियों के साथ श्रीरामकृष्ण के कमरे में आए। श्रीरामकृष्ण उनकी अभ्यर्थना के लिए उठकर कुछ बढ़े। नीलकण्ठ कमरे के पूर्व द्वार से आये और श्रीरामकृष्ण को भूमिछ हो प्रणाम किया।

श्रीरामकृष्ण समाधिलीन हो गये हैं, उनके पीछे वाबूरामहें, सामने नीलकण्ठ, मास्टर और आश्रय में डूवे हुए नीलकण्ठ के सायी! खाट के उत्तर की ओर दीनानाथ खजानची आकर दर्शन कर रहे हैं। देखते ही देखते कमरा श्रीठाकुर-मन्दिर के आदिमियों से भर गया। कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण के भाव कुछ उपशम हुआ। श्रीरामकृष्ण जमीन पर चटाई पर बैठे हुए हैं। सामने नीलकण्ठ हैं। और चारों ओर भक्त-मण्डली।

श्रीरामकृष्ण-( आवेश में ) — में अच्छा, हूँ ।

नीलकण्ट-( हाथ जोड़कर )---मुझे भी अच्छा कर लीजिए ?

श्रीरामकृष्ण-(सहास्य)—तुम अच्छे तो हो। 'क' में आकार लगाने से 'का' होता है, उस पर फिर आकार लगाने से क्या फल होगा ? 'का' पर एक और आकार लगाने से 'का' का 'का' ही रहता है ! (सब हँसते हैं।)

नीलकण्ठ — इस संसार में पड़ा हुआ हूँ।

श्रीरामकृष्ण-(सहास्य)—तुम्हें संसार में उन्होंने और पाँचा आदिमियों के लिए रखा है।

" अष्ट पाश हैं। ये सब नहीं जाते। दो-एक पाश वे रख देने हैं — लोकशिक्षा के लिए। तुमने यह नाटक किया है, तुम्हारी भक्ति देख-कर कितने ही आदमियों का उपकार होता है। और तुम अगर सब छोड़ दोगे, तो ये लोग (साथ के नाटकवाले) फिर कहाँ जायेंगे?

"वे तुम्हारे द्वारा काम कराये लेते हैं, काम पूरा हो जाने पर फिर तुम्हें लौटना न होगा। यहिणी जब घर का कुल काम कर लेती है, सबको खिला-पिला लेती है—दास-दासियों को भी—तब खुद नहाने के लिए जाती है, उस समय बुलाने पर भी वह नहीं लौटती।"

्नीलकण्ट—मुझे आशीर्वाद दीजिये I

श्रीरामकृष्ण—कृष्ण के विधीत से यशोदा की उनमादावस्था थी। वे राधिका के पास गई थीं। उस समय राधिका ध्यान कर रहीं थीं। उन्होंने भावावेश में यशोदा से कहा—'में वहीं मृंल प्रकृति हूँ— आद्याशिक हूँ, तुम मुझसे वर की प्रार्थना करो।' यशोदा ने कहा, 'और क्या वर दोगी, यही कही, जिससे मन, वाणी और कमों से

भगवान की सेवा कर सकूँ, कानों से उनका नाम, उनके गुण सुनूँ, हाथों से उनकी और उनके भक्तों की सेवा कर सकूँ; आँखों से उनके रूप और उनके भक्तों के दर्शन कर सकूँ।

- " उनका नाम लेते हुए जब तुम्हारी आँखों में आँसुओं की धारा बह चलती है, तो तुम्हें चिन्ता किस बात की है ?—उन पर तुम्हारा प्यार हो गया है।
  - " अनेक के जानने का नाम है अज्ञान और एक के जानने का नाम है ज्ञान—अर्थात् एक ही ईश्वर सत्य हैं और सर्व भूतों में विराज-मान हैं। उनके साथ वातचीत करने का नाम है विज्ञान—उन्हें प्राप्त कर अनेक प्रकार से प्यार करने का नाम है विज्ञान।
  - " और यह भी है कि वे एक-दो के पार हैं, मन और वाणी से अतीत हैं। छीछा से नित्य में जाना और नित्य से छीछा में आना— इसका नाम है पक्की भक्ति।
- " तुम्हारा वह गाना वड़ा सुन्दर है— ' श्यामापदे आस, नदी-तीरे वास।'
  - " इसी से बन जायेगी—सत्र उनकी कृपा पर निर्भर है।
  - "परन्तु उन्हें पुकारना चाहिए। चुपचाप बैठे रहने से न होगा। वकील न्यायाधीश से सब कुछ कहकर अन्त में कहता है—'सुझे जो कुछ कहना था, मैंने कह दिया, अब आपकी इच्छा।'"

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण ने कहा-

"तुमने सुबह इतना गाया, फिर तकलीफ करके यहाँ आए —परन्तु यहाँ सब 'ऑनरेरी' (honorary) है।"

नीलकण्ट-क्यों ?

मा. २, २८

श्रीरामऋष्ण-( सहास्य )—मैं समझा, तुम जो कुछ कहोगे। नीलकण्ठ—अनमोल रत्न ले जाऊँगा।

श्रीरामकृष्ण—वह अनमोल रत्न तुम्हारे ही पास हैं। 'का 'में फिर से आकार लगाने से क्या लाम ? तुम्हारे पास रत्न न होता तो तुम्हारा गाना इतना अच्छा कैसे लगता ? रामप्रसाद सिद्ध है, इसीलिए उसका गाना अच्छा लगता है।

" तुम्हारे गाने की बात सुनकर में स्वयं जा रहा था, परन्तु नियोगी फिर आया था कहने के लिए।"

श्रीरामकृष्ण छोटे तख्त पर अपने आसन पर जा बैठे। नीलकृष्ठ से कहते हैं, जुरा माता का नाम सुनने की इच्छा है।

नीलकण्ठ अपने साथियों के साथ गाने लगे। कई गाने गाए। एक गाने में एक जगह था—' जिसकी जटा में गंगाजी शोभा पा रही हैं, उसने हृदय में राजराजेश्वरी को धारण कर रखा है।'

श्रीरामकृष्ण की प्रेमोन्मत्त अवस्था हो गईं। वे कृत्य करने लगे। नीलकण्ठ और भक्तगण उन्हें घेरकर गा रहे हैं और कृत्य कर रहे हैं।

गाना समात हो गया। श्रीरामकृष्ण नीलकण्ठ से कह रहे हैं — में तम्हारा वह गाना सुनूँगा, कलकत्ते में जो सुना था।

मास्टर—वह है—'श्रीगौरांग सुन्दर नव नटवर तपत-कांचन काय।' उसी के एक पद का अर्घांश गाते हुए श्रीरामकृष्ण फिर नाचने लगे। वह अपूर्व नृत्य जिन लोगों ने देखा है, वे कभी भूल न सकेंगे। कमरे में आदमी ठसाठस भर गए। सब लोग उन्मत्त हो रहे हैं। कमरा मानो शीवास का आंगन हो रहा है।

श्रीयुत मनोमोहन को भावावेश हो गया । उनके घर की कुछ स्त्रियों भी आई हैं। वे उत्तर के बरामदे से यह अपूर्व चृत्य और संकीर्तन देख रही हैं। उनमें भी एक स्त्री को भावावेश हो गया था। मनोमोहन श्रीरामकृष्ण के भक्त हैं और राखाल के सम्बन्धी।

श्रीरामकृष्ण फिर गाने लगे। उच एंकीर्तन सुनकर चारों ओर के आदमी आकर जम गए। दक्षिण और उत्तर-पश्चिमवाले बरामदे में ठसाठस आदमी भर गए। जो लोग नाव पर जा रहे थे, उन्हें भी इस मधुर संकीर्तन के स्वर से आकर्षित होकर आना ही पड़ा।

कीर्तन समाप्त हो गया । श्रीरामकृष्ण जगन्माता को प्रणाम कर रहे हैं । कह रहे हें—"भागवत, भक्त, भगवान्—ज्ञानियों को नमस्कार, योगियों को नमस्कार, भक्तों को नमस्कार।"

अत्र श्रीरामकृष्ण नीलकण्ठादि मक्तों के साथ पश्चिमवाले गोल वरामदे में आकर बैठे। शाम हो गई है। आज रास-पूर्णिमा का दूसरा दिन है। चारों ओर चांदनी फैली हुई है। श्रीरामकृष्ण नीलकण्ठ से. आनन्दपूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं।

नीलकण्ठ—आप साक्षात् गौरांग हैं।

श्रीरामकृष्ण—यह सब क्या है !— मैं सबके दासों का दास हूँ । "गङ्गा की ही तरंगें हैं, तरंगों की भी कभी गङ्गा होती है ?"

नीलकण्ड—आप कुछ भी कहें, हम लोग तो आपको ऐसा ही समझते हैं।

श्रीरामकृष्ण—(कुछ मावावेश में करणापूर्ण स्वर से)— भाई, अपने 'में' की तलाश करता हूँ, परन्तु कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता।

"हनुमान ने कहा था—हे राम, कभी तो सोचता हूँ, दुम पूर्ण हो, में अंश हूँ,—तुम प्रमु हो, में दास हूँ, और जब तत्त्वज्ञान होता है, तब देखता हूँ, तुम्हीं 'में' हो और में ही 'तुम' हूँ।" नीलकण्ठ--और क्या वहूँ, हम लोगों पर कृपा रखिएगा।

श्रीगमवृष्ण-(सहास्य)—तुम कितने ही आदिमयों को पार कर रहे हो—तुम्हारा गाना सुनकर कितने ही आदिमयों में उदीपना होती है।

नीलकण्ठ—मैं पार्क्कर रहा हूँ, आप कहते हैं; देखिए, खुद न हुनूँ।

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )--अगर हूबोगे तो उसी सुधा-हद में ।

नीलकण्ठ से मिलकर श्रीरामकृष्ण को आनन्द हुआ है। उनसे फिर कह रहे हैं— "तुम्हारा यहाँ आना !— जो बड़ी साध्य-साधना के बाद कहीं मिलता है।" यह कहकर श्रीरामकृष्ण एक गाना गाने लगे। अन्तिम पद में एक जगह है— "चण्डी को ले आऊँगा।"

श्रीरामऋष्ण— चण्डी जब आ गई हैं, तब कितने ही जटाधारी और योगी आएँगे।"

श्रीरामकृष्ण हँस : हे हैं। कुछ देर के बाद वावृशम और मास्टर आदि से कह रहे हैं—'' मुझे बड़ी हँसी आ रही है। सोचता हूँ— इन्हें (नाटकवालों को) भी मैं गाना सुना रहा हूँ।"

नीलवण्ट—हम लोग जो चारों और गाते फिरते हैं, उसका

श्रीरामवृष्ण-(सहारय) — कोई चीज़ वेचने पर एकानदार एक मुट्ठी और ऊपर से डाल देता है। देसे ही हम लोगों ने वहाँ गाया और एक मुट्ठी यहाँ भी डाल दी।

# परिच्छेद २५

## श्रीरामकृष्ण तथा कर्मकाण्ड

( ? )

जितेन्द्रिय होने का उपाय —प्रकृतिभाव-साधना ।

आज ज्ञानिवार है। ११ अक्टूबर, १८८४ ई०। श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में छोटे तक्त पर लेटे हुए हैं। दिन के दी बजे होंगे। जमीन पर मास्टर और प्रिय मुखर्जी बैठे हैं।

सास्टर एक बजे स्कूल छोड़कर दो वजे के लगभग दक्षिणेश्वर, -कालीमन्दिर आ पहुँचे हैं।

श्रीरामकृष्ण—में यह मिलिक के घर गया था। जाते ही उसने पूछा—'गाड़ी का किराया कितना है ?' जब मेरे साथवालों ने कहा, तीन रुपये दों आने, तब उसने मुझसे पूछा। उधर उसके एक आदमी ने आड़ में बर्ग्यावाले से पूछा। उसने वताया—तीन रुपये चार आने। ('सब हैंसते हैं।) तब फिर हम लोगों के पास दौड़ा हुआ आया, पूछा, न्या किराया पड़ा ?

" उसके पास दलाल आया या। उसने यदु से कहा, 'वड़ा बाजार में चार विस्वा जगह विक रही है, क्या आप लंगे ?' यदु ने पृछा, 'दाम क्या है ? दाम में कुछ घटाएगा या नहीं ?' मेंने कहा, 'तुम लोगे नहीं, सिर्फ ढोंग कर रहे हो।' तब मेरी ओर देखकर हैंसने लगे। विषयी आदिमियों का ऐसा ही दस्त्र है। पाँच आदिमी आएँगे, जाएँगे, बाजार में खूब नाम होगा।

"वह अधर के घर गया था। मैंने उससे कहा, तुम अधर के यहाँ गये थे, इससे अधर को बड़ा आनन्द हुआ था। तब वह 'हें-हें" करने छगा, पूछा—क्या सचमुच उन्हें आनन्द हुआ है ?

"यदु के यहाँ एक दूसरा मिलक आया था, वह वड़ा चतुर और शठ है। उसकी आँखें देखकर में समझ गया था। आँख की ओर देखकर मैंने कहा, 'चतुर होना अच्छा नहीं, कौआ वड़ा चतुर होता है, परन्तु विष्टा खाता है।' उसे मैंने देखा, वड़ा अभागा है। यदु की माँ ने आश्चर्यचिकत होकर कहा, 'बाबा, तुम्हें कैसे माळ्म हुआ कि उसके कुछ नहीं है ?' मैं चेहरे से समझ गया था।"

नारायण आये हुए हैं । वे भी जमीन पर बैठे हैं ।

श्रीसमक्तण-( प्रियनाथ से )--- क्यों जी, तुम्हारा हिर तो बड़ा अच्छा है।

प्रियनाथ — ऐसा अच्छा क्या है — परन्तु हाँ, लड़का है — नारायण — अपनी स्त्री को उसने माँ कहा है।

श्रीरामकृष्ण—यह क्या ! में ही नहीं कह सकता और उसने मों कहा ! ( प्रियनाथ से ) बात यह है कि लड़का बढ़ा शान्त है, ईश्वर की ओर मन है ।

श्रीरामकृष्ण दूसरी वात करने लगे ।

श्रीरामकृष्ण—सुना तुमने, हेम क्या कहता या ? वाव्राम से उसने कहा, ईश्वर ही एक सत्य हैं और सब मिथ्या । (सब हँसते हैं।) नहीं जी, उसने आन्तरिक माव से कहा था। और मुझे वर हे जाकर कीर्तन सुनाने के लिए कहा था, परन्तु फिर हो नहीं सका। सुना, उसके

बाद कहता था—'में अगर ढोल-करताल लूँगा तो आदमी क्या कहेंगे ?' इर गया कि कहीं आदमी पागल न कहें।

" हरिपद घोषपाड़ा की एक स्त्री के फेर में पड़ गया है। छोड़ता नहीं! कहता है, गोद में लेकर खिलाती है। सुनो, कहता है, उसका गोपाल-भाव है। मैंने तो बहुत सावधान कर दिया है। कहता तो वात्सल्यभाव है, पर उसी वात्सल्य से फिर नीच भाव पैदा होते हैं।

" बात यह है कि स्त्री से बहुत दूर रहना पड़ता है, तब कहीं क्षेत्र के दर्शन होते हैं। जिनका अभिप्राय बुरा है, उन सब स्त्रियों के पास का आना-जाना या उनके हाथ का कुछ खाना बहुत बुरा है। ये सत्व हरण करनेवाली हैं।

" बड़ी सावधानी से रहने पर तब कहीं मिक्त की रक्षा होती है। भवनाथ, राखाल इन लोगों ने एक दिन अपने हाथ से मोजन पकाया। सब के सब मोजन करने बैठे, उसी समय एक बाउल उन लोगों की पाँत में बैठ गया और बोला, में भी खाऊँगा। मैंने कहा, फिर पूरा न पड़ेगा। अगर बच जायेगा तो तुम्हें दिया जायेगा। परन्तु वह गुस्ते में आकर उठकर चला गया। विजया के दिन चाहे कोई भी आदमी अपने हाथ से खिला देता है, यह अच्छा नहीं है। गुद्धसत्व भक्त हो, तो उसके हाथ का खाया जा सकता है।

" स्त्रियों के पास बड़ी होशियारी से रहना चाहिए। गोपाल-भाव है, इस तरह की बातों पर बिलकुल ध्यान न देना चाहिए। स्त्रियों ने तीनों लोक निगल रखे हैं। कितनी स्त्रियाँ ऐसी हैं जो चढ़ती उम्र का लड़का देखकर नया जाल फैलाती हैं। इसीलिए गोपाल-भाव है। " जिन्हें कुमार-अवस्था में ही वैराग्य होता है, जो बचपन से ही है खर के लिए व्याकुल होकर घूमते हैं, उनकी श्रेणी एक अलग है। वे शुद्ध-कुलीन हैं। ठीक ठीक वैराग्य के होने पर वे औरतों से पचार हाथ दूर रहते हैं, इसलिए कि कहीं उनका भाव भङ्ग न हो। वे अगर लियों के फेर में पड़ जायँ, तो फिर शुद्ध-कुलीन नहीं रह जाते, भग्नभाव हो जाते हैं, फिर उनका स्थान नीचा हो जाता है। जिनका विलकुल कौमार-वैराग्य है, उनका स्थान बहुत ऊँचा है, उनकी देह में एक भी दाग नहीं लगा।

" जितेन्द्रिय किस तरह हुआ जाय ? अपने में स्त्री-भाव का आरोप करना ण्ड्ता है। में बहुत दिनों तक सखीभाव में था। औरतों जैसे कपड़े और आभूषण पहनता था उसी तरह सारी देह भी ढकता था। नहीं तो स्त्री (पत्नी) को आठ महीने तक पास रखा कैसे था ?—हम दोनों ही माँ की सखियाँ थे।

"में अपने को पु (पुरुष) नहीं कह सकता। एक दिन में भाव में था, उसने (श्रीरामकृष्ण की धर्मपत्नी ने) पूछा—'में तुम्हारी कौन हूँ ?' मैंने कहा— 'आनन्द सथी।' एक मत में है, जिसके स्तन-स्थान में बुंडी हो, वह स्त्री है। अर्जुन और कृष्ण के बुंडियाँ न थीं।

" शिवपूजा का भाव जानते हो ? शिवलिंग की पूजा मातृस्थान और पितृस्थान की पूजा है। भक्त यह कहकर पूजा करता है — 'भगवन्, देखो, अब जैसे जन्म न छेना पड़े। शोणित, शुक्र के भीतर से मातृस्थान से होकर अब जैसे न आना हो।'"

( ? )

#### साधक और स्त्री ।

श्रीरामकृष्ण प्रकृतिभाव की वातचीत कर रहे हैं। श्रीयुत प्रिय

खार्की, मान्य तथा और मी हुए तक कैरे हुए हैं। एके तथा आहरी है यहीं के एक विकार सहारों के बारे शहरी के तथा केश संपर्ध

जीतनहास-मन्ते है सही-अनुसार के लेश पर और वेश नहार या, इसमें कीने-चिन्ह होता है, इसभा पर मार्थ है कि अभिना है पहुले हो तिम पर रहा था।

'च्चिम राज्यस्वतं में राष्ट् । सरात् वहीं खुर प्रशते वस । एए । इन्नेन्ट देखे. रच-मद्य में इनन प्रमुखेयेए है। खर्ष ४५००४ व हे दिन बचा किये होई प्रकृति के हैंग का अधिकारी पहें होता है प्रकृतिमाद के होने कर हो एस और होगोर होगा है। परस्त संपद्ध औ कदन्या में बहुत काइदान रहना पड़ता है। उस समय क्षियों से बहुत हुए न्ह्रना पहुला है। यहाँ दक्ष कि मस्तिमती को ऐसी पर भी उसके पास व्यक्तिक न जन चाहिए। इत पर चड्ते समय बहुव स्थान गारिय, ४५% इनने निरने की सम्मादना है। को कमक्रि हैं, उन्हें दीवार के स्थारे हैं पहास पहुटा है। हिन्द अवस्यां की और बात है। भगवाग के परीग के आप तिर अविक सम नहीं रह जाता। तह बहुत कुल निर्भगता हो स्थाती है। इत वर एक बार चढ़ना हुआ तो वस, साम शिल्ल है। तथा पर चड़कर किर वहाँ चाहे कोई जितना नाचे । और देखों, जो आह रागेह-कर छत पर नाया नाता है, वहाँ फिर उसका त्याग गरी करना पटना । छत भी ईट, चूने और मसाछे से बनी है और सीड़ियाँ भी उन्हीं चीज़ों से दनी हैं। जिस स्त्री के निकट एतनी सायधानी स्टानी पहली है, ईश्वर-दर्शन के पथात् वही स्त्री सादात् भगवती जान पहती है। तव उसे माता समझकर उसकी पूजा करो, फिर विशेष भय की बात न रह जायेगी।

"बात यह है कि पाल छूकर फिर जो चाहे, करो।

"बहिर्मुखी अवस्था में आदमी स्थूल देखता है। तब मन अन-मय कोष में रहता है। इसके बाद है सहम शरीर—लिंग-शरीर। तब मनोमय और विज्ञानमय कोष में मन रहता है। इसके बाद है कारण-शरीर। जब मन कारण-शरीर में आता है, तब आनन्द होता है, मन आनन्दमय कोष में रहता है। यह चैतन्यदेव की अर्धबाह्य दशा थी।

"इसके बाद मन लीन हो जाता है। मन का नाश हो जाता है। महाकारण में मन का नाश होता है। मन का नाश हो जाने पर किर कोई खबर नहीं रहती। यह चैतन्यदेव की अन्तर्दशा थी।

''अन्तर्मुख अवस्या कैसी है, जानते हो ! दयानन्द \* ने कहा या, 'अन्दर आओ, दरवाजा वन्द कर छो ।' अन्दर हरएक की पहुँच नहीं होती ।

"में दीपशिखा पर यह भाव आरोपित करता या । उसकी ललाई को कहता या स्थूल, उसके भीतर सफेद भाग को कहता या सक्ष्म, और सबके भीतर काले हिस्से को कहता या कारण-शरीर।

"ध्यान ठीक हो रहा है, इसके कई लक्षण हैं। एक यह है कि जड समझकर सिर पर पक्षी बैट जाया करेंगे।

''केशव सेन को मेंने पहले आदि-समाज में देखा या। वेदी पर कई आदमी बैठे हुए थे, बीच में केशव। मेंने देखा, काष्टवत् बैटा हुआ या। तब मेंने सेजो बावू से कहा—देखो, इसकी बंसी का चारा मछली खा

<sup>\*</sup> आयं समाज के सहथापक।

#### श्रीरामकृष्ण तथा कर्मकाण्ड

रही है। वह उतना ध्यानी या, इसी के बल से और ईश्वर की इच्छा से उसने जो कुछ सोचा, वह हो गया।

"आँख खोलकर भी ध्यान होता है। दातचीत के बीच में भी ध्यान होता है। जैसे, सोचो, किसी को दाँत की बीमारी है, दर्द हो रहा है।—

ठाकुरों के शिक्षक—जी यह बात खूत्र समझी हुई है । ( हास्य )ः

श्रीरामकृष्ण—( सहाहय )—हाँ जी, दाँत की बीमारी अगर किसी को होती है, तो वह सब काम तो करता है, परन्तु मन उसका दर्द पर रखा रहता है। इस तरह ध्यान आँख खोलकर भी होता है और बातचीत करते हुए भी होता है।

शिक्षक—उनका नाम पिततपावन है—यही हम लोगों का भरोसा है। वे दयामय हैं!

श्रीरामकृष्ण—सिक्खों ने भी कहा या, वे दयामय हैं। मैंने पूछा, वे कैते दयामय हैं ? उन्होंने कहा, 'क्यों महाराज, उन्होंने हमारी सृष्टि की है, हमारे लिए इतनी चीज़ें तैयार की हैं, पग-पग पर हमें विपत्ति से बचाते हैं।' तब मैंने कहा, 'वे हमें पैदा करके हमारी देख-रेख कर रहे हैं, खिलाते-पिलाते हैं इसमें कौनसी बड़ी तारीफ की वात है ? तुम्हारे अगर बचा हो तो क्या उसकी देखरेख कोई दूसरा आकर करेगा ?'

शिक्षक — जी, किसी का काम जल्दी हो जाता है और किसी का नहीं होता, इसका क्या अर्थ है ?

श्रीरामऋष्ण—बात यह है कि बहुत कुछ तो पुर्वजन्म के संस्कारों से होता है। लोग सोचते हैं कि एकाएक हो रहा है। "किसी ने सुबह को प्याले भर शराव पी थी। उतने ही से मतवाला हो गया, झूमने लगा। लोग आश्चर्य करने लगे। वे सोचने लगे, यह प्याले भर में ही इतना मतवाला कैसे हो गया ? एक ने कहा, अरे रात भर इसने शराव पी होगी।

"हनुमान ने सोने की लंका जला दी। लोग आश्रर्य में पड़ गये कि एक वन्दर ने कैसे यह सब जला दिया; परन्तु फिर कहने लगे, वास्तव में बात यह है कि सीता की गरम साँस और राम के कोप से लंका जली है।

"और लालावावू को देखो। इतना धन है, पूर्वजन्म के संस्कार के विना क्या एकाएक कभी वैराग्य हो सकता था? और रानी भवानी—स्त्री होने पर भी उसमें कितनी ज्ञान-भक्ति थी!

"अन्तिम जन्म में सतोगुण होता है। तभी ईश्वर पर मन जाता है, उनके लिए विकलता होती है, और तरह तरह के विषय-कमों से मन हटता जाता है।

"कृष्णदास पाल आया था । मेंने देखा उसमें रजीगुण था । परन्तु हिन्दू है, इसलिए जूते बाहर खोलकर रखे, कुछ बातचीत करके देखा, भीतर कुछ नहीं था । मेंने पूछा, 'मनुष्य का कर्तव्य क्या है ?' उसने कहा—'संसार का उपकार करना ।' मेंने कहा, 'क्यों जी, तुम हो कौन ? और उपकार भी क्या करोगे ? और संसार क्या इतना छोटा है कि तुम उसका उपकार कर सकोगे ?' ''

नारायण आए हैं। श्रीरामकृष्ण को बड़ा आनन्द है। नारायण को छोटी खाट पर अपनी बगल में बैठाया। देह पर हाथ फेरते हुए आदर करने लगे। खाने के लिए मिटाई दी और स्नेहपूर्वक पानी के े लिए पूछा। नारायण मास्टर के स्कूल में पढ़ने हैं। श्रीरामकृष्ण के पार आते हैं, इसलिए घर में मारे जाते हैं। श्रीरामकृष्ण हँसते हुए स्नेहपूर्वक नारायण से कह रहे हैं,—"तू एक चमड़े का कुर्ता पहना कर, तो कम लगेगा।"

फिर नारायण से कहने लगे—"हरिपद की वह बनी हुई मों" आई थी। मैंने हरिपद को खूब सावधान कर दिया है। वे लोग घोषपाड़ा के मत बाले हैं। मैंने उनसं पूछा था, क्या तुम्हारे कोई 'आश्रय' है ? उसने एक चक्रवर्ती को बतलाया।"

श्रीरामकृष्ण-(मास्टर से) — अहा ! उस दिन नीलकण्ट आया या। कैसा भाव है ! — और एक दिन आने के लिए कह गया है। गाना सुनाएगा। आज उधर नाच हो रहा है, जाओ — देखो न। (रामलाल से) तेल नहीं है; (हंडी देखकर) हंडी में तो नहीं है।

( )

## पुरुषप्रकृति-विवेक-योग । राधा-इ.६गं कौन हैं।

श्रीरामकृष्ण टहल रहे हैं कभी घर के भीतर, कभी घर के दक्षिण-ओर के बरामदे में। कभी घर के पश्चिम ओर के गोल बरामदे में खड़े होकर गङ्गा-दर्शन कर रहे हैं।

कुछ देर बाद फिर छोटी खाट पर बैठे दिन के तीन बज चुके हैं। मक्तगण फिर जमीन पर आकर बैठे। श्रीरामकृष्ण छाटी खाट पर चुपचाप बैठे हुए हैं। रह-रहकर घर की दीवार की ओर देख रहे हैं। दीवार पर बहुत से चित्र हैं। श्रीरामकृष्ण की बाई ओर श्रीवोणापाणि का चित्र हैं। उससे कुछ दूर पर नित्यानन्द और गौरांग भक्त-समाज में

कीर्तन कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण के सामने ध्रुव प्रह्वाद और जगन्माता काली की मूर्ति है, दाहिनी ओर दीवार पर राजराजेश्वरी की मूर्ति है। पीछे ईसा की तस्त्रीर है—पिटर डूवे जा रहे हैं और ईसा पानी से निकाल रहे हैं। एकाएक श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहा—''देखो, वर में साधुओं और संन्यासियों का चित्र रखना अच्छा है। सुबह उटकर दूसरे का मुँह देखने से पहले साधुओं और संन्यासियों का मुख देखकर उठना अच्छा है। दीवार पर अंग्रेजी तस्वीर—धनी, राजा और रानी की तस्वीरें—रानी के लड़कों भी तस्वीरें—साहत्र और मेम टहल रहे हैं, उनकी तस्त्रीरें—इस तरह की तस्त्रीरें आदि रखना रजो- गुण के लक्षण हैं!

"जिस तरह के संग में रहा जाता है, वैसा ही स्वभाव भी हो जाता है। इसीलिए तस्वीरों में भी दोन है। फिर मनुष्य जैसा है, वैसे ही संगी भी खोजता हैं। जो परमहंस होते हैं, वे पाँच-छः साल के दो-चार लड़के अपने पास रख लेते हैं—उन्हें पास बुलाया करते हैं। उस अवस्था में बचों के बीच रहना खूब सुइाता है। वचे सत्व, रज और तम किसी गुण के वश नहीं हैं।

" पेड़ देखने पर तपोयन की याद आती है, ऋषियों के तपस्या करने का भाव जाग जाता है।"

सींती के ब्राह्मण कमरे में आए; श्रीरामकृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने काशी में वेदान्त पढ़ा था।

श्रीगमकृष्ण—क्यों जी, तुम कैसे हो ? बहुत दिन बाद आए ।
पण्डित—(सहास्य)—जी, गृहस्थी के काम से छुट्टी नहीं मिली,
आप तो जानते ही हैं।

पण्डितजी ने आसन ग्रहण किया। उनसे बातचीत हो रही है। श्रीरामकृष्ण—बनारस तो बहुत दिन रहे, क्या क्या देखा कुछ कहो तो, कुछ द्यानन्द की बातें बताओ।

पण्डित-दयानन्द से मुलाकात हुई थी। आपने तो देखा ही या ?

श्रीरामकृष्ण— में देखने के लिए गया था। तब उस तरफ के एक बगीचे में वह टिका हुआ था। उस दिन केशव सेन के आने की बात थी। वह चातक की तरह उनके लिए तरस रहा था। वड़ा पण्डित है। बंगभाषा को 'गौराण्ड' भाषा कहता था। देवता को मानता था। केशव नहीं मानता था। दयानन्द कहता था, ईश्वर ने इतनी चीज़ें बनाई और देवता क्या नहीं बना सकते थे? निराकारवादी है। कप्तान 'राम राम' कर रहा था, उसने कहा इसते 'वर्फी बर्फी' क्यों नहीं रटते?

पण्डित—काशी में पण्डितों के साथ दयानन्द का खूब शास्त्रार्थ हुआ । सब एक तरफ थे और वह एक तरफ । फिर लोगों ने उसे ऐसा बनाया कि भागते बन पड़ी । सब एक साथ ऊँची आवाज़ से कहने को —' दयानन्देन यहुक्त तद्वेयम् ।'

" और कर्नल अलकट को भी मैंने देखा था। वे लोग कहते हैं, महात्मा भी हैं। और चन्द्रलोक, सूर्यलोक, नक्षत्रलोक ये भी सब हैं। सहम शरीर उन सब स्थानों में जा सकता है—इस तरह की बहुत सी बातें कहीं। अच्छा महाराज, यह विचार आपको कैसा जान पड़ता है ?"

श्रीरामकृष्ण—"भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है—ईश्वर की भक्ति। वे क्या भक्ति की खोज करते हैं ?—अगर ऐसा हो, तो अच्छा है। अगर ईश्वरलाम उनका उद्देश्य हो तो अच्छा है। चन्द्रलोक, सूर्यलोक, नक्षत्रलोक और महात्मा को लेकर ही अगर कोई रहे, तो ईश्वर की खोक इससे नहीं होती। उनके पाद-पद्मों में भक्ति होने के लिए साधना करनी चाहिए, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। अनेक वस्तुओं से मन को खींचकर उनमें लगाना चाहिए।" यह कहकर श्रीरामकृष्ण रामप्रसाद के गीत गाने लगे—

" मन! अंतरे में पागल की तरह उनके तत्व का विचार तुम क्या करते हो ? वह तो भाव का विषय है, भाव के विना अभाव के द्वारा क्या वह कभी मिल सकता है ? उस भाव के लिए योगीजन युग-युगान्तर तक तपस्या किया करते हैं। भाव का उदय होने पर वह मनुष्य को उसी तरह पकड़ता है जैसे लोहे को चुम्बक पत्थर।"

" और चाहे शास्त्र कहो, चाहे दर्शन कहो, चाहे देदान्त, किसी में वे नहीं हैं। उनके लिए प्राणों के विकल हुए विना कहीं कुछ न होगा।

" पट्दर्शन, निगमागम और तन्त्रसार से उनके दर्शन नहीं होते । वे तो भिक्त-रस के रिसक हैं, आनन्दपूर्वक हृदय-पुर में विराजमान हैं।

" खूब न्याकुल होना चाहिए । एक गाने में है — राधिका के दर्शन समको नहीं होने ।

अवतार भी साधना करते हैं—छोकशिखार्थ ।

"साधना की बड़ी ज़रूरत है। एकाएक क्या कभी ईश्वर के दर्शनः होते हैं।? "एक ने पूछा, हमें ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते ? मेरे मन में उस समय यह बात उठी;—मैंने कहा, 'बड़ी मछली पकड़ना चाहते हो, तो उसके लिए आयोजन करो । जहाँ मछली पकड़ना चाहते हो, वहाँ मसाला डालो । डोरी-बंसी लाओ । मसाले की गंध पाकर गहरे जल से मछली उसके पास आएगी । जब पानी हिलने लगे, तब तुम समझ जाओ कि बड़ी मछली आई है ।'

" अगर मक्खन खाने की इच्छा है तो ' दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, ' ऐसा कहने से क्या होगा ? मेहनत करनी पड़ती है, तब मक्खन निकलता है। 'ईश्वर हैं, ईश्वर हैं, इस तरह बकते रहने से क्या कभी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? साधना चाहिए।

"भगवती ने स्वयं पद्ममुण्डी आसन पर वैठकर तपस्या की थी— लोकशिक्षा के लिए। श्रीकृष्ण साक्षात् पूर्ण ब्रह्म हैं, परन्तु उन्होंने भी तपस्या की थी, तब राधायन्त्र उन्हें पड़ा हुआ मिल गया था।

"कृष्ण पुरुष हैं और राधा प्रकृति, चित्-राक्ति आद्या-राक्ति है। यधा प्रकृति है-त्रिगुणमयी; इनके भीतर सत्त्व, रज और तम तीन गुण हैं। जैसे प्याज का छिलका निकालते जाओ, पहले लाल और काला दोनों रंग का मिला हुआ हिस्सा निकलता है, फिर लाल निकलता रहता है, फिर सफेद। वैष्णव शास्त्रों में लिखा है—कामराधा, प्रमराधा, नित्यराधा। कामराधा चन्द्रावली है, प्रमराधा, श्रीमती । गोपाल को गोद में लिए हुए नित्यराधा को नन्द ने देखा था।

"यह चित्-शक्ति और वेदान्त का ब्रह्म दोनों अभेद हैं। जैते जल और उसकी हिमशक्ति। पानी की हिमशक्ति को सोचने से पानी को भी सोचना पड़ता है और पानी को सोचने से उसकी हिमशक्ति भी आ भा. २, २९ जाती है। साँप और उसकी तिर्वक् गित । तिर्वक् गित को सोचने से साँप को भी सोचना पड़ता है। ब्रह्म कब कहते हैं ?—जब वे निष्क्रिय हैं या कार्य से निर्छित हैं। पुरुष जब कपड़ा पहनता है, तब भी वह पुरुष ही रहता है। पहले दिगम्बर था, अब साम्बर हो गया है—फिर दिगम्बर हो सकता है। साँप के भीतर जहर है, परन्तु साँप को इससे कुछ नहीं होता। जिसे वह काटता है, उसी के लिए ज़हर है। ब्रह्म स्वयं निर्छित हैं।

"नाम और रूप जहाँ हैं, वहीं प्रकृति का ऐक्वर्य है। सीता ने हनुमान से कहा या—'वत्स, एक रूप से में ही राम हूँ और एक रूप से सीता बनी हुई हूँ—एक रूप से में इन्द्र हूँ और एक रूप से इन्द्राणी हूँ—एक रूप से बहाा हूँ और एक रूप से बहााणी—एक रूप से रुद्राणी हूँ और एक रूप से रुद्राणी |—नाम-रूप जो कुछ है, सब चित्-शक्ति का ऐश्वर्य है। ध्यान और ध्याता भी चित्-शक्ति के ही ऐश्वर्य में से हैं। जब तक यह बोध है कि में ध्यान कर रहा हूँ, तब तक उन्हीं का इलाका है। (मास्टर से) इन सबकी धारणा करो। वेदों और पुराणों को सुनना चाहिए और वे जो कुछ कहते हैं, उसकी धारणा करनी चाहिए।

(पण्डित से) कभी कभी साधु-संग करना अच्छा है। रोग तो आदमी को लगा ही हुआ है। साधु-संग से उसका बहुत कुछ उपराम होता है।

" मैं और मेरा-पन यही अज्ञान है। 'हे ईश्वर ! सब कुछ तुम्हीं कर रहे हो और मेरे अपने आदमी तुम्हीं हो। यह सब चर, द्वार, परिवार, आत्मीय, बन्धु, सम्पूर्ण संसार तुम्हारा है।' इसी का नाम है यथार्थ ्ञान । इसके विपरीत 'में ही सब कुछ कर रहा हूँ, कर्ता में हूँ, घर, द्वार, कुटुम्ब, परिवार, छड़के-बचे सब मेरे हैं '—इसका नाम है अज्ञान ।

"गुरु शिष्य को ये सब बातें समझा रहे थे । कह रहे थे— एकमात्र ईश्वर ही तुम्हारे अपने हैं, और कोई अपने नहीं । शिष्य ने कहा, 'महाराज, माता और स्त्री ये लोग तो मेरी बड़ी खातिर करते हैं, अगर मुझे नहीं देखते तो तमाम संसार में उनके लिये दुःख का अंधेरा छा जाता है, तो देखिये, वे मुझे कितना प्यार करती हैं ।' गुरु ने कहा, 'यह तुम्हारे मन की भूल है । में तुम्हें दिखलाए देता हूँ कि जुम्हारा कोई नहीं है । दवा की ये गोलियाँ अपने पास रखो, घर जाकर गोलियों को खाना और विस्तरे पर लेट रहना । लोग समझेंगे, तुम्हारी दिह लूट गई है । में उसी समय पहुँच जाऊँगा।'

''शिष्य ने वैसा ही किया। घर जाकर उसने गोलियों को खा लिया। थोड़ी देर में वह वेहोश हो गया। उसकी माँ, उसकी स्त्री, सब रोने लगीं। उसी समय गुरु वैद्य के रूप में वहाँ पहुँच गये। सब सुनकर उन्होंने कहा, 'अच्छा, इसकी एक दवा है—यह फिर से जी सकता है। परन्तु एक बात है। यह दवा पहले आपमें से किसी को खानी चाहिए, किर यह उसे दी जायेगी। परन्तु इसका जो आत्मीय यह गोली खायेगा, उसकी मृत्यु हो जायेगी। और यहाँ तो इसकी माँ भी हैं शऔर शायद स्त्री भी है, इनमें से कोई न कोई अवश्य ही दवा खा लेगी। इस तरह यह जी जायेगा।

"शिष्य सत्र कुछ सुन रहा था। वैद्य ने पहले उसकी माता को चुलाया । माँ रोती हुई धूल में लोड रही थी। उसके आने पर कविराज ने कहा, 'माँ, अब तुम्हें रोना न होगा। तुम यह दवा खाओ तो लड़का

अवस्य जी जायेगा, परन्तु तुम्हारी इससे मृत्यु हो जायेगी। माँ दवा हाय में लिए हुए सोचने लगी। बहुत कुछ सोच-विचार के पश्चात् रोते हुए कहने लगी—'बाबा, मेरे एक दूसरा लड़का और एक लड़की है, में अगर मर जाऊँगी, तो फिर उनका क्या होगा ? यही सोच रही हूँ । कौन उनकी देख-रेख करेगा, कौन उन्हें खाने को देगा, यही सोच रही हूँ।' तब उसकी स्त्री को बुलाकर दवा दी गई। उसकी स्त्री भी खूव रो रही थी। दवा हाथ में लेकर वह भी सोचने लगी। उसने सुना था, दवा खाने पर मृत्यु अनिवार्य है । तब उसने रोते हुए कहा, 'उन्हें जो होना था सो तो हो ही गया, अब मेरे दचों के लिए वया होगा ? उनकी सेवा करनेवाला कौन है ? फिर ..... में कैसे दवा खां हैं ' तब तक शिष्य पर ज़ो नशा था, वह उतर गया। वह समझ गया कि कोई किसी का नहीं है। तुरन्त उटकर वह गुरु के साथ चला गया । गुरु ने कहा, तुम्हारे अपने वस एक ही आदमी हैं--ईश्वर।

"अतएव उनके पादपद्मों में जिससे भक्ति हो, — जिससे वे मेरे हैं, इस तरह के सम्बन्ध से प्यार हो, वही करना चाहिए और वहीं अच्छा भी है। देखते हो, संसार दो दिन के लिए है। इसमें और कहीं कुछ नहीं है।"

पण्डित—(सहास्य)—जी, जन यहाँ आता हूँ, तन उस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाता है। इच्छा होती है कि संसार का त्याग करके कहीं चला जाऊँ।

श्रीगमकृष्ण—नहीं, त्याग वयां करना होगा ? आप लोग मन कें त्याग का भाव लाइए। संसार में अनासक्त होकर रहिए। "हरेन्द्र ने करों करों आकर रहने की इच्छा से एक बितार पर्शे क रहा या। दो-एक दिन आया भी था। किर उसकी बोबी ने क्या, दिन के उन्तर चाहे जहाँ जाकर रही, एत को घर से न निकलने पालींगे।" उस हरेन्द्र क्या करता। अब रात के समय केही रहने का उपाय भी नहीं रह गया।

"और देखों, तिर्फ विचार करने से नग होता है ? उनके लिए विचाड़ल होओ, उन्हें प्यार करना तीखों। ज्ञान और विचार ये पुरुष है, इनकों पहुँच वत दरवाने तक है। भिक्त स्त्री है, वह भीतर भी चली जाती है।

" इसी तरह के एक भाव का आशय छेना पहता है—॥ मनुष्य ईश्वर को पाता है। सनकादि ऋषि शान्तभाव छेकर रहते थे। इनुमान दासभाव में थे। श्रीदाम, सुदाम आदि तज के चरवाही का सख्यभाव था। यशोदा का वात्सन्यभाव था—ईश्वर पर उनकी सन्तान सुदि थी। श्रीमती का मधुरभाव था।

" है ईश्वर, तुम प्रमु हो, में दास हूँ, इस भाव का नास है----दासमाव। साधक के लिए यह भाव बहुत अच्छा है।"

पण्डित — जी हाँ।

(8)

भक्तियोग और कर्मयोग। ज्ञान का लक्षण।

सींनी के पण्डितजी चले गये हैं। सन्त्या हो गई। पालीमन्दिर अं देवताओं की आस्ती होने लगी। श्रीरामकृष्ण देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। छोटी खाट पर बैठे हुए हैं, मन ईश्वा-चिन्तन में है। कुछ अक्त आकर जमीन पर बैठ गए। घर में शान्ति है। एक घण्टा रात बीत चुकी है। ईशान मुखोपाध्याय और किशोरी आए। वे लोग श्रीरामकृष्णदेव को प्रणाम कर बैठ गए। पुरवचरण आदि शास्त्रोक्त कमों पर ईशान का बड़ा ही अनुराग है। वे कर्मयोगी हैं। अब श्रीरामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं।

श्रीरामऋष्ण—ज्ञान ज्ञान कहने ही से कुछ थोड़े ही होता है ! ज्ञान होने के दो लक्षण हैं । पहला है अनुराग, अर्थात् ईश्वर को प्यार करना । केवल ज्ञान का विचार कर रहे हैं, परन्तु ईश्वर पर अनुराग नहीं है, प्यार नहीं है तो वह मिथ्या है । एक और लक्षण है—कुण्ड-लिनी ज्ञाक्ति का जागना । कुण्डलिनी ज्ञन तक सोती रहती है, तब तक ज्ञान नहीं होता । वैठे हुए पुस्तकें पढ़ते जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, परन्तु भीतर व्याकुलता नहीं है, वह ज्ञान का लक्षण नहीं है । कुण्डलिनी ज्ञाक्ति के जागने पर भाव, भिक्त और प्रेम यह सब होता है । इसे ही भिक्तयोग कहते हैं ।

" कमेयोग वड़ा कठिन है, उससे कुछ शक्ति होती है, विभ्तियाँ मिलती हैं।"

ईशान—में हाजरा महाशय के पास जाता हूँ।

श्रीरामकृष्ण चुप हैं। कुछ देर बाद ईशान फिर कमरे में आए, साथ साथ हाजरा भी थे। श्रीरामकृष्ण चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद हाजरा ने ईशान से कहा—''चलिए, अभी ये ध्यान करेंगे।" ईशान और हाजरा चले गए।

श्रीरामकृष्ण चुपचाप वैठे हुए हैं। कुछ समय में सचमुच ध्यान

<sup>\*</sup>यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों से मतलब है।

करने लगे। उँगलियों पर जप कर रहे हैं। वही हाथ एक बार सिर पर रखा, फिर ललाट पर, फिर कमज्ञः कण्ठ, हृदय और नामि पर।

भक्तों को जान पड़ा, श्रीरामकृष्ण पट्पद्मों में आदि-शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। शिवसंहिता आदि शास्त्रों में जो योग की बातें हैं, क्या वे यही हैं ?

#### (4)

### निवृत्तिमार्ग । वासना का मूल-महामाया ।

ईशान हाजरा के साथ काली-मन्दिर गये हुए थे। श्रीरामकृष्ण ध्यान कर रहे थे। रात के साढ़े सात वजे का समय होगा। उसी समय अधर आ गये।

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण काली का दर्शन करने गये। दर्शन कर और पादपद्मों का निर्माल्य लेकर उन्होंने सिर पर धारण किया। माता को प्रणाम कर उन्होंने प्रदक्षिणा की और चमर लेकर न्यजन करने लगे। श्रीरामकृष्ण प्रेम में मतवाले हो रहे हैं। बाहर आते समय उन्होंने देखा, ईशान सन्ध्या कर रहे हैं।

श्रीरामऋणा—(ईशान से)—क्या तुम तब के आये हुए सन्ध्यो-पासन ही कर रहे हो ? एक गाना सुनो ।

ईशान के पास बैठकर श्रीरामकृष्ण मधुर स्वर से गाने छगे—
"गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची कीन चाहता है, अगर काली—
काली कहते हुए, वह अपनी देह त्याग सके १ त्रिसन्थ्यों की बात लोग
कहते हैं, परन्तु वह यह कुछ नहीं चाहता। सन्थ्या खुद उसकी खोज
में फिरती है परन्तु कभी सन्धि नहीं पातो। दया, वत, दान आदि

'मदन' को कुछ नहीं सुहाते, ब्रह्ममंत्री के चरणकमल ही उसका याग-यज्ञ है।

"सन्ध्या उतने ही दिनों के लिए है, जब तक उनके पाद-पद्मों में भक्ति न हो—उनका नाम लेते हुए आँखों में जब तक आँसू न आ जायँ और शरीर में रोमांच न हो जाय।

"रामप्रसाद के एक गाने में है—मैंने युक्ति और मुक्ति सब कुछ प्राप्त कर लिया है, क्योंकि काली को ब्रह्म जान मैंने धर्माधर्म का त्याग कर दिया है।

"जब फल होता है तब फूल झड़ जाता है । जब भिक्त होती है, तब ईश्वर मिलते हैं,—तब सन्ध्यादि कर्म दूर हो जाते हैं।

"ग्रहस्य की बहू के जब लड़का होनेवाला होता है, तब उसकी सास काम घटा देती है। नौ महीने का गर्भ होने पर फिर घर का काम छूने नहीं देती। फिर सन्तान पैदा होने पर, वह बच्चे को ही गोद में लिये रहती है और उसी की सेवा करती है। फिर उसके लिए कोई काम नहीं रह जाता। ईश्वर-प्राप्ति होने पर सन्व्यादि कर्म छूट जाते हैं।

"तुम इस तरह घीमा तिताला वजाते रहोगे, तो कैसे काम चलेगा ? तीत्र वैराग्य चाहिए । १५ महीने का एक साल बनाओंगे तो क्या होगा ? तुम्हारे भीतर मानो बल हे ही नहीं—मानो भीगे हुए चिउड़े के समान हो । उठकर कमर कसो ।

" इसीलिए मुझे यह गाना नहीं अच्छा लगता—' हरि मो लागि रहो रे भाई। तेरी बनत बनत बनि जाई॥' 'बनत बनत बनि जाई ' मुझे नहीं सुहाता। तीत्र वैराग्य चाहिए। हाजरा से भी में यही कहता हूँ। " पूछते हो, क्यों तीत्र वैराग्य नहीं होता ? इसमें रहस्य है । भीतर क्षासनाएँ और सब प्रवृत्तियाँ हैं। यही में हाजरा से कहता हूँ। कामार- युकुर में खेतों में पानी लाया जाता है। खेतों के चारों ओर मेड़ बंधी रहती है, इसलिए कि कहीं पानी निकल न जाय। कीच की मेड़ बनाई जाती है और मेड़ के बीच बीच में नालियाँ कटी रहती हैं। लोग जप-तप करते तो हैं, परन्तु उनके पीछे वासना रहती है। उसी वासना की नालियों से सब निकल जाया करता है।

" वंसी से मछली पकड़ी जाती है। बाँस तो सीधा ही होता है, परन्तु सिरे पर झका हुआ इसलिए रहता है कि उससे मछली पकड़ी जाय। वासना मछली है। इसीलिए मन संसार में झुका हुआ है। वासना के न रहने पर मन की सहज ही ऊर्ध्वगति होती है—ईश्वर की ओर।

"ठीक जैसे तराजू के काँटे। कामिनी-कांचन का दबाव है, इसलिए जपर का काँटा नीचे के काँटे की बरावरी पर नहीं रहता, इसलिए लोग योगभ्रष्ट हो जाते हैं। तुमने दीपशिखा देखी है न ! जरा सी हवा के लगने पर चंचल होती है। योगावस्था दीपशिखा की तरह है— जहाँ हवा नहीं लगती।

"मन तितर-वितर हो रहा है। कुछ चला गया है हाका, कुछ जिला और कुछ कूचिवहार में है। उस मन को इकट्ठा करना होगा। इकट्ठा करके एक जगह रखना होगा। तुम अगर सोलह आने का कपड़ा खरीदो, तो कपड़ेवाल को सोलह आने तुम्हें देने पड़ेंगे या नहीं? कुछ विन्न के रहने पर फिर योग नहीं हो सकता। टेलीमाफ के तार में अगर कहीं जरा सा छेद हो जाय तो फिर तार नहीं जा सकता।

- "परन्तु संसार में हो तो क्या हुआ ? सब कमों का फल ईश्वर को समर्पण करना चाहिए। स्वयं किसी फल की कामना न' करनी चाहिये।
- " परन्तु एक वात है। भक्ति की कामना कामनाओं में नहीं है। भक्ति की कामना—भक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हो।
- " भिक्त का तमोगुण लाओ, माँ से ज़ोर से कहो। रामप्रसाद के एक गाने में है—'यह माता और पुत्र का मुकदमा है, बड़ी धूम मची है, जब में अपने को तेरी गोद में बैठा लूँगा, तब तेरा पिण्ड छोडूँगा!'
- " त्रैलोक्य ने कहा था, जब में कुटुम्ब में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा हिस्सा ज़रूर है।"
- ''अरे वह तो तुम्हारी अपनी माँ है, कुछ वनी-वनाई माँ थोड़े ही है ?—न धर्म की माता है। अपना जोर उस पर न चलेगा, तो और किस पर चलेगा ? कहो—'माँ, में अठमासा बचा थोड़े ही हूँ कि आँख दिखाओगी तो डर जाऊँगा ? अबकी बार श्रीनाथ के इजलास में नालिश कहँगा और एक ही सवाल पर डिगरी लूँगा।'
- "अपनी माँ है, ज़ोर करो । जिसकी जिसमें सत्ता होती है, उसका उस पर आकर्षण भी होता है । माँ की सत्ता हमारे भीतर है, इसीलिए तो माँ की ओर इतना आकर्षण होता है । जो यथार्थ शैव है, वह शिव की सत्ता भी पाता है । कुछ कण उसके भीतर आ जाते हैं । जो यथार्थ वैणाव है, नारायण की सत्ता उसके भीतर आती है । और अब तो तुम्हें विपयक्ष भी नहीं करना पड़ता, अब कुछ दिन उन्हीं की चिन्ता करो। देख तो लिया कि संसार में कुछ नहीं है ।

#### श्रीरामकृष्ण तथा कर्मकाण्ड

"और तुम बिचवई और मुखियाई यह सब क्या किया करते हो ?" मैंने सुना है, तुम लोगों के झगड़ों का फैसला किया करते हो — तुम्हें लोग सर-पञ्च मानते हैं। यह तो बहुत दिन कर चुके। जिन्हें यह सब करना है, वे करें। तुम इस समय उनके पादपद्यों में अधिक मन लगाओ। क्यों किसी की बला अपने सिर लेते हो ?

"द्यम्भू ने कहा या, अस्पताल और दवाखाने वनवाऊँगा। वहः भक्तं या। इसीलिए मैंने कहा, ईश्वर के दर्शन होने पर क्या उनसे अस्पताल और दवाखाने चाहोगे ?

"केशव सेन ने प्छा, ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते ? मैंने कहा, लोक-मर्यादा, विद्या यह सब लेकर तुम हो न, इसीलिए नहीं होता । वचा जब तक खिलीना लिए रहता है तब तक माँ नहीं आती । कुछ देर बाद खिलीना फेंककर जब वह चिलाने लगता है, तब माँ तवा उतारकर दौड़ती है ।

"तुम भी मुखियाई कर रहे हो । माँ सोच रही है मेरा बचा मुखिया बनकर अच्छी तरह तो है, अच्छा रहे।"

ईशान ने श्रीरामकृष्ण के चरणों का स्पर्श करके विनयपूर्वक कहा—-

श्रीरामकृष्ण—यह में जानता हूँ। वह माता का ही खेल है, उन्हीं की लीला है। संसार में फँसा रखना, यह महामाया की ही इच्छा है। बात यह है कि संसार में कितनी ही नावें तैरती और इवती रहती हैं। अोर कितनी ही पतंगें उड़ती हैं, उनमें दो ही एक कटती हैं, और तक माँ हैं सकर तालियाँ पीटती हैं। लाखों में कहीं दो-एक मुक्त होते हैं। रहे-सहे सब माँ की इच्छा से बँधे हुए हैं।

''चोर-चोर खेळ तुमने देखा है या नहीं ? ढाई की इच्छा है कि -खेळ होता रहे । अगर सब लड़के दौड़कर ढाई को छू लं, तो खेल ही -बंद हो जाय । इसलिए बुढ़िया ढाई की इच्छा नहीं है कि सब लड़के उसे छू लं।

"और देखो, बड़ी बड़ो दूकानों में ऊँची छत तक चावल के बोरे भरे - रहते हैं । चावल भी रहता है और दाल भी । परन्तु कहीं चूड़े न खा जायँ, इसलिए दूकानदार कोठें के दरवाजे पर सूप में उनके लिए धान के लावे अलग रख देता है । उनमें कुछ गुड़ मिला रहता है । ये -खाने में मीठे लगते हैं और गन्ध सोंधी होती है, इसलिए सब चूहे - सूप पर ही टूट पड़ते हैं, अन्दर के बड़े बड़े कोठों की खोज नहीं करते । जीव कामिनी-कांचन में मुग्ध रहते हैं, ईश्वर की खबर नहीं पाते ।"

( & )

श्रीरामकृष्ण का सर्ववासना-त्याग । केवल भक्ति-कामना । श्रीरामकृष्ण—नारद से राम ने कहा, तुम हमारे पास किसी वर -की याचना करो । नारद ने कहा, —'राम! मेरे लिए अब वाकी क्या रह गया ! में क्या वर माँगूँ ! परन्तु अगर तुम्हें वर देना ही है, तो यही वर दो, जिससे तुम्हारे चरणकमलों में शुद्धा भक्ति हो, फिर संसार को मोह लेनेवाली तुम्हारी इस माया में मुग्ध न होऊँ ।'राम ने कहा—'नारद, कोई' दूमरा वर लो।' नारद ने कहा—'राम! में और कुछ नहीं -चाहता । यही करो, जिससे तुम्हारे पादपद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो।'

"मेंने माँ से प्रार्थना की थी और कहा या—' माँ, में लोक-सम्मान नहीं चाहता, माँ, अष्टिसिद्धियाँ तो क्या, में शत सिद्धियाँ भी -नहीं चाहतां, में देह-सुख भी नहीं चाहता हूँ; वस यही करो कि तुम्हारे पादपद्मों में शुद्धा भक्ति हो।' "अध्यात्म रामायण में है कि लक्ष्मण ने राम से पूछा—' राम, तुम तो कितने ही रूपों और कितने ही भावों में रहा करते हो, फिर किस तरह में तुम्हें पहचान पाऊँगा ?' राम ने कहा—' भाई, एक बात समझ रखो, जहाँ छर्जिता भिक्त है, वहाँ में अवश्य ही हूँ।' छर्जिता भिक्त के होने पर भक्त हँसता है, रोता है, नाचता है, गाता है। अगर किसी में ऐसी भिक्त हो, तो निश्चय समझना, ईश्वर वहाँ मौजूद हैं। चैतन्य देव को ऐसा ही हुआ था।"

भक्तगण निर्वाक् हो सुन रहे हैं — देववाणी की तरह इन सब बातों को सुन रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण की अमृतमयी वार्ता फिर होने लगी। अब निवृत्ति भागे की वात हो रही है।

श्रीरामकृष्ण-(ईशान से)—तुम खुशामदवाली वातों में न आ जाना। विषयी आदिभयों को देखकर खुशामद करनेवाले आप उपस्थित हो जाते हैं।

"मरा हुआ बैल देखकर दुनिया भर के गिद्ध इकड़े हो जाते हैं।

"विषयी आदिमियों में कुछ सार नहीं है। जैसे गोबर की टोकरी। खुशामद करनेवाले आकर कहेंगे, आप दानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। इसे बात की बात ही मत समझो,—साय में डंडे भी हैं। यह क्या है! कुछ संसारी बाहाणों और पण्डितों को लेकर दिन-रात बैठें रहना और उनकी खुशामद सुनना।

" संसारी आदमी तीन के गुलाम हैं, फिर उनमें सार कैसे रह सकता है १ वे बीबी के गुलाम हैं, रुपये के गुलाम हैं और मालिक के नुलाम हैं। एक आदमी का नाम न हूँगा, उसकी आठ सौ रुपये महीने की तनख्वाह है। परन्तु वह बीबी का ऐसा गुलाम है कि उसी के इशारे पर उठता बैठता है।

"और मुखियाई और सरंपंची आदि की क्या ज़रूरत है ? दया, परोपकार ?—यह सब तो बहुत किया । यह सब जो लोग करते हैं, उनकी दूसरी ही श्रेणी है । तुम्हारे लिए अब तो यह है कि ईश्वर के पादपद्मों में मन लगाओ । उन्हें पा लेने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है । पहले वे हैं और दया, परोपकार, संसार का उपकार, जीवों का उद्धार, उन्हें पा लेने के बाद हैं । इन सब बातों की चिन्ता से तुम्हें क्या काम ? दूसरे की बला अपने सिर क्यों लादते हो ?

" तुम्हें यही हुआ है। कोई सर्वत्यागी तुम्हें यदि यह बतलाए कि ऐसा करो, वैसा करो, तो अच्छा हो। संसारियों की सलाह से पूरा नहीं पड़ने का, चाहे वह ब्राह्मण पण्डित हो या और कोई।

"पागल हो जाओ—ईश्वर के प्रेम में पागल हो जाओ। लोग अगर यह समझें कि ईशान इस समय पागल हो गया है, अब यह सब काम नहीं कर सकता तो फिर वे तुम्हारे पास सरपन्न बनाने के लिए न आएँगे। बंटी-वंटी उठाकर फेंक दो, अपना 'ईशान'\* नाम सार्थक करो।"

' माँ, मुझे पागल कर दे, ज्ञान-विचार की अब कोई ज़रूरत नहीं है।' इस भाव के गाने का एक पद ईशान ने कहा।

श्रीरामकृष्ण—पागल है या अच्छे दिमागवाला ? शिवनाथ ने कहा या, ईश्वर की अधिक चिन्ता करने पर आदमी पागल हो जाता

<sup>\*</sup> शिवजी का एक नाम ।

है। मेंने कहा, 'क्या! चेतन की चिन्ता करके क्या कभी कोई अचेतन हो जाता है ? वे नित्य हैं, गुद्ध और बोधरूप हैं। उन्हीं के ज्ञान से लोगों में ज्ञान है, उन्हीं की चेतना से सब चेतन हो रहा है।' उसने कहा, 'साहबों को ऐसा हुआ था, अधिक ईश्वर-चिन्ता करके वे पागल हो गए थे। हो सकता है वे ऐहिक पदार्थ की चिन्ता करते रहे होंगे। 'भावे ते भरल तनु, हरल ज्ञान।' इसमें जिस ज्ञान के हरने की वात है, वह बाह्य ज्ञान है।

ईशान श्रीरामकृष्ण के पैर पकड़े हुए बैठे हैं और सब बातें सुन -रहे हैं। वे रह-रहकर मन्दिर के भीतर कालीमूर्ति की ओर देख रहे हैं। प्रदीप के आलोक में माता हँस रही हैं।

ईशान-( श्रीरामकृष्ण से )--आप जो वातें कह रहे हैं, वे सब वहाँ से (देवी की ओर हाथ उठाकर ) आती हैं।

श्रीरामकृष्ण—में यंत्र हूँ वे यंत्री हैं, में यह हूँ वे यहिणी—में रथ हूँ वे रथी; वे जैसा चलाती हैं, में वैसा ही चलता हूँ; जैसा कहलाती हैं, वैसा ही कहता हूँ।

"कलिकाल में दूसरी तरह की देववाणी नहीं होती, परन्तु बालक या पागल के मुँह से देववाणी होती है—देवता बोलते हैं।

" आदमी कभी गुरु नहीं हो सकते। ईश्वर की इच्छा से ही सब हो रहा है। महापातक, बहुत दिनों के पातक, बहुत दिनों का अज्ञान, सब उनकी कृपा होने पर क्षण भर में मिट जाता है।

" हजार साल के अंघेरे कमरे में अगर एकाएक उजाला हो तो वह हजार साल का अंबेश ज़रा ज़रा सा हटता है या एक साथ ही चला जाता है ! " आदमी यही कर सकता है कि वह बहुत सी बातें बतला सकता है, अन्त में सब ईश्वर के ही हाथ है। वकील कहता है, मुझे जो कुछ करना था, मैंने कर दिया। अब न्यायाधीश के हाथ की बात है।

" नहा निष्किय हैं। वे सृष्टि, हियति, प्रलय आदि सब कार्यें करते हैं, तब उन्हें आदिशक्ति कहने हैं। उसी आदाशक्ति को प्रसक्त करना पड़ता है। चण्डी में है, जानते हो न १ पहले देवताओं ने आद्याशक्ति की स्तुति की। उनके प्रसन्न होने पर विष्णु की योग-निद्राह छूटती है।"

ईशान—जी महाराज, मधुकैटम के वध के समय देवताओं ने स्तुति की है—'त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वबट्कारः स्वरात्मिका। सुभा त्वमक्षरे नित्ये विधामात्रात्मिका स्थिता ॥ अर्धमात्रा स्थिता नित्या यातु—चार्या विशेषतः। त्वमेव संध्या सःवित्री त्वं देवि जननी परा॥ त्वयैतत् धार्यते विदवं त्वयैतत् स्वज्यते जगत्। त्वयैतत् पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥ विस्तृत्रो सृष्टिल्पा त्वं स्थितिल्पा च पालने । तथा संहतिल्पाऽन्ते जगतोऽस्य जगनमये॥' \*

. श्रीरामऋष्ण—हाँ इसकी धारणा चाहिये।

(0)

कर्मकाण्ड कठिन हैं —इसीलिए भक्तियोग।

कालीमंदिर के सामने श्रीरामकृष्ण को चारों ओर से घेरकर भक्तगण बैठे हुए हैं। अब तक निर्वाक् रहकर श्रीरामकृष्ण की अमृतो-पम वाणी सुन रहे थे।

<sup>\*</sup> मार्कण्डेय चण्डी

श्रीरामकृष्ण उठे। मंदिर के सामने मंडा के नीचे भूमिष्ठ होकर माता को प्रणाम किया। उसी समय भक्तों ने भी प्रणाम किया। प्रणाम कर श्रीरामकृष्ण अपने कमरे की ओर चले गये।

श्रीरामकृष्ण ने मास्टर की ओर देखकर रामप्रसाद के एक गाने के दो चरण गाए। उनका भाव यह है — युक्ति और मुक्ति मुझे िकल चुकी हैं, क्योंकि वाली ही एकमात्र मर्म है, यह जानकर रिने धर्माधर्म छोड़ दिये हैं।

श्रीरामकृष्ण—धर्माधर्म का अर्थ क्या है, जान हे हो ? वहाँ धर्म का तात्पर्य वैधी धर्म से है—जैते दान, श्राद्ध, वंगालों को खिलाना यह सब !

" इसी धर्म को कर्मकाण्ड कहते हैं। यह मार्ग बड़ा कटिन है। निष्काम कर्म करना बहुत सुदिकल है। इसीलिए भक्ति-पथ का आश्रय लेने के लिए कहा गया है।

"किसी ने अपने घर पर आद्य किया था। बहुत से आदिमियों को खिलाया था। एक कसाई काटने के लिए गौ ले जा रहा था। गौ कावू में नहीं आ रही थी कसाई हाँक रहा था। तब उसने लोका, इसके यहाँ श्राद्ध हो रहा है, वहाँ चलकर कुछ खा लूं। इस तरह कुछ वल इड़ जायेगा, तब गौ को ले जा सकूँगा। अन्त में उसने वैसा ही किया। परन्तु जब उसने गौ को काटा तब जिसने श्राद्ध विया था, उसे भी गोहत्या का पाप लगा।

" इसीलिए कहता हूँ, कर्मकाण्ड ते मत्ति-मार्ग अच्छा है।"

श्रीरामकृष्ण कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, मास्टर साथ हैं। श्रीरास-कृष्ण गुनगुनाते हुए गा रहे हैं।

मा. २, ३०

कमरे में पहुँचकर वे अपनी छोटी खाट पर बैठ गए। अघर, किशोरी तथा अन्य भक्त भी आकर बैठे।

श्रीरामकृष्ण—(भक्तों से)—ईशान को देखा, कहीं कुछ नहीं हुआ। कहते क्या हो कि इसने पाँच महीने तक पुरश्वरण किया है ? कोई दूसरा होता तो उसमें एक और ही बात पैदा हो गई होती।

अधर—हम लोगों के सामने उन्हें इतनी वातें कहना अच्छा नहीं हुआ।

श्रीरामकृष्ण—क्यों क्या हुआ ? वह तो जापक है, उसके छपर शब्दों का क्या असर !

कुछ देर तक बातें होने पर श्रीरामऋष्ण ने अघर से कहा, 'ईशान वड़ा दानी है और देखो, जप-तप वहुत करता है।' भक्तगण जमीन पर बैठे टकटकी लगाए हुए श्रीरामऋष्ण को देख रहे हैं।

एकाएक श्रीरामकृष्ण ने अधर से कहा—' तुम लोगों के योग और भोग दोनों हैं।'

# परिच्छेद २६

### आत्पानन्द में .

( ? )

#### द्क्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के संग ।

आज काली-पूजा है, शनिवार, १८ अक्टूबर, १८८४ ई. । रात के दस ग्यारह बजे से काली-पूजा शुरू होगी । कुछ लोग इस गम्भीर अमावस की रात में श्रीरामकृष्ण के दर्शन करेंगे । इसलिए वे कदम बढ़ाए चले आ रहे हैं।

रात आठ वजे के लगभग मास्टर अकेले आ पहुँचे । वगीचे में आकर उन्होंने देखा, काली-मन्दिर की पूजा आरम्भ हो चुकी है। वगीचे में कहीं कहीं दीपक जलाए गए थे और काली-मन्दिर में तो रोशनी ही रोशनी दीख पड़ती है। बीच बीच में शहनाई भी बज रही है। वर्मचारीगण दौड़-दौड़कर इधर-उधर देखरेख कर रहे हैं। आज रानी रासमणि के काली-मन्दिर में बढ़े समारोह के साथ पूजा होगी। दिक्षणेश्वर के आदिमयों को यह सूचना पहले ही मिल चुकी थी। अन्त में नाटक होगा यह भी वे लोग हुन चुके हैं। गाँव से लड़के जवान, चृढ़े और लियाँ सब देवी-दर्शन के लिए चले आ रहे हैं।

दिन के पिछले पहर चण्डी-गीत हो रहा था, गवैये थे राजनारायण। श्रीरामकृष्ण ने भक्तों के साथ यह प्रेम से गाना सुना। देवी की पूजा की याद कर श्रीरामकृष्ण को अपार आनन्द हो रहा है। रात के आठ बजे वहाँ पहुँचकर मास्टर ने देखा, श्रीरामकृष्ण छोटी खाट पर बैठे हुए हैं, उन्हें सामने करके कई मक्त जमीन पर बैठे हैं,—बाबूराम, छोटे गोपाल, हरिपद, किशोरी, निरञ्जन के एक आत्मीय नवयुवक और ऐंड़ेदा के एक और किशोर बालक। रामलाल और हाजरा कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं।

निरज्जन के आत्मीय नवयुवक, श्रीरामकृष्ण के सामने बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं—श्रीरामकृष्ण ने उन्हें ध्यान करने के लिए कहा है।

मास्टर प्रणाम करके बैठे । कुछ देर बाद निरंजन के आत्मीय. प्रणाम करके बिदा हुए । ऐंड़ेदा के दूसरे युवक भा प्रणाम कर खड़े हो गये । उनके साथ जाएँगे ।

श्रीरामकृष्ण—( निरंजन के आत्मीय से )—तुम फिर कव आओगे हैं भक्त—जी, सोमवार तक—शायद।

श्रीरामकृष्ण—( आग्रहपूर्वक )—लालटेन चाहिए ?—साय ले जाओ ।

भक्त-जी नहीं, इस बगीचे के आस-पास तो रोशनी है-कोई ज़ुस्रत नहीं।

श्रीरामकृष्ण-(ऐंड़ेदा के छड़के से)-क्या त् भी जा रहा है धि छड़का-जी हाँ, बड़ो सदीं है।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा, सिर पर कपड़ा लपेट लेना।

दोनों लड़कों ने फिर से प्रणाम किया और चल दिये।

( ? )

#### कीर्तनानन्द में।

अमावस की घोर रात्रि है। तिस पर जगनमाता की पूजा है।

अीरामकृष्ण छोटी खाट पर तिकए के सहारे वैठे हुए हैं। अन्तर्भुख हैं। यह-रहकर भक्तों से दो-एक वातें करते हैं।

एकाएक मास्टर तथा अन्य भक्तों की ओर देखकर कह रहे हैं— अहा, उस लड़के का कितना गम्भीर ध्यान था! (हरिपद से) कैसा ध्यान था?

हरिपद--जी हाँ, वह ठीक काठ की तरह स्थिर था।

श्रीरामकृष्ण-( किशोरी से )—उस छड़के को जानते हो ! किसी सम्बन्ध से निरंजन का भाई लगता है ।

किर सब चुपचाप बैठे हुए हैं। हरिपद श्रीरामकृष्ण के पैर दबा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण धीरे धीरे गा रहे हैं, एकाएक उठकर बैठे गए और बड़े उत्साह से गाने लगे—

"यह सब उस पागल स्त्री का खेल हैं। वह खुद भी पागल हैं, उसके पित महेश भी पागल हैं, और दो चेले हें वे भी पागल हैं। उसका कप क्या है, गुण क्या है, चाल-ढाल केसी है, कुछ कहा नहीं जाता। जिनके गले में विप की ज्वाला है वे शिव उसका नाम बार वार लेते हैं। सगुण और निर्गुण का विवाद लगाकर वह रोड़े से रोड़ा फोड़ती है। वह सब विपयों में राज़ी है, वस कर्तव्यों के समय ही उसकी नाराज़गी होती है। रामप्रसाद कहते हैं, संवार-सागर में अपना डोंगा डालकर बैठे रहो। जब ज्वार आए तब वह जहाँ तक ले जाय, चढ़ते जाओ और जब भाटा हो, तब जहाँ तक उतरना हो, उतरते जाओ।"

गाते ही गाते श्रीरामकृष्ण मतवाले हो गए। उसी आवेश मं उन्होंने और कई गाने गाए। एक और गाने का भाव नीचे दिया जाता है— "काली! तुम सदानन्दमयी हो, महाकाल के मन को भी मुग्ध कर लेती हो। तुम आप नाचती हो, आप गाती हो और आप ही वालियाँ बजाती हो। तुम आदिभ्ता हो, सनातनी हो, शून्यहपा हो, तुम्हारे मस्तक पर चन्द्र शोभा दे रहा है। अच्छा माँ, तुम यह तो वतलाओ, जब ब्रह्माण्ड ही नहीं था, तब तुम्हें मुण्ड-माला कैसे मिली? तुम्हीं यंत्री हो, हम लोग तुम्हारे ही इशारे पर चलते हैं। तुम जिस तरह रखती हो, उसी तरह रहते हैं और जो कुछ कहलाती हो, वही कहते हैं। अशान्त होकर कमलाकान्त तुम्हें गालियाँ देता हुआ कहता है, अबकी बार तो, ऐ सर्वहरे! खड़्स धारण करके मेरे धर्म और अधर्म दोनों को तुम खा गई।"

श्रीरामकृष्ण ने फिर गाया-

"जयकाली जयकाली कहते हुए अगर मेरा प्राणान्त हो, तो में शिवत्व को प्राप्त कहँगा। वाराणसी की मुझे क्या ज़रूरत है ? काली अनन्तरूपिणी हैं, उनका अन्त पा सके, ऐसा कौन है ? उनका थोड़ा सा ही माहात्म्य समझकर शिव उनके पैरों पर लोटते हैं।"

गाना समाप्त हो गया । इसी समय राजनारायण के दो लड़कों ने आकर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया । सभामण्डप में दिन के पिछले पहर राजनारायण ने चण्डी-गीत गाया था । उनके साथ उन दोनों लड़कों ने भी गाया था । श्रीरामकृष्ण दोनों लड़कों के साथ फिर गाने लगे ।

श्रीरामकृष्ण के कई गाने गा चुकने पर कमरे में रामलाल आए। श्रीरामकृष्ण कहते हैं, तू भी कुछ गा, आज पूजा है। रामलाल गा रहे हैं—

"यह किसकी कामिनी है—समर को आलोकित कर रही है ! सजल जलद-सी इसकी देह की कान्ति है, दर्शनों में दामिनी की चुित दीख पड़ती है! इसकी केशराशि खुली हुई है, सुरों और असुरों के बीच में भी इसे भय नहीं होता । इसके अट्टहास से ही दानवों का नाश हो जाता है। कमलाकान्त कहते हैं, ज्या समझो तो, यह गजगामिनी कौन है!"

श्रीरामकृष्ण चृत्य करते हैं, प्रेमानन्द में पागल हो रहे हैं। नाचते ही नाचते वे गाने लगे—"मेरा मनमिलिन्द काली के नीलकमल-चरणों पर छुव्ध हो गया।"

गाना और चत्य समाप्त हो गया । श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर नैठे । भक्तगण भी जमीन पर नैठे ।

मास्टर से श्रीरामकृष्ण कह रहे हें — तुम न आए, चण्डीगीत कितना सुन्दर हुआ!

( 3 )

#### समाधि में श्रीरामकृष्ण।

भक्तों में से कोई कोई काली-मंदिर में देवीदर्शन करने के लिए चले गए । कोई कोई दर्शन करके अकेले गंगा के पक्के घाट पर बैठे हुए निर्जन में चुपचाप नाम-जप कर रहे हैं । रात के ग्यारह बजे होंगे । घोर अंघेरा छाया हुआ है । अभी ज्वार आने ही लगा है—भागीरथी उत्तरवाहिनी हो रही हैं ।

रामलाल 'पूजापद्धति' नाम की पुस्तक वगल में दबाए हुए माता के मन्दिर में एक बार आए | पुस्तक मन्दिर के भीतर रखना चाहते थे। मणि माता को तृषित लोचनों से देख रहे थे, उन्हें देखकर खमलाल ने पूछा, क्या आप भीतर आइएगा ? अनुग्रह प्राप्त कर मिष अन्दिर के भीतर गए। देखा, माता की अपूर्व छटा थी। घर जगमगा रहा था। माता के सामने दो दीपदान थे, ऊपर झाड़, नीचे नैतेख लखाकर रखा गया था, जिससे घर भरा हुआ था। माता के पादपद्मीं में जवा-पृष्प और विल्वदल थे। शृंगार करनेवाले ने अनेक प्रकार के फूलों और मालाओं से माता को सजा रखा था। मिण ने देखा, सामने चमर लटक रहा है। एकाएक उन्हें याद आ गई कि इसे लेकर श्रीरामकृष्ण व्यजन करते हैं। तब उन्हें संकोच हुआ। उसी खंकुचित स्वर में उन्होंने रामलाल से कहा, क्या में यह चमर ले सकता हूँ? रामलाल ने आज्ञा दी। मिण चमर लेकर व्यजन करने लगे। उस समय भी पूजा का आरम्भ नहीं हुआ था।

जो सब भक्त बाहर गए हुए थे, वे फिर श्रीरामकृष्ण के कमरे में आकर सम्मिलित हुए।

श्रीयुत वेणीपाल ने न्योता दिया है। कल सींती के बाह्यसमाज में खाने के लिए श्रीरामकृष्ण को निमन्त्रण आया है। निमन्त्रणपत्र में तारीख की ग्लती है।

श्रीरामञ्चण-( मास्टर से )—वेणीपाल ने न्योना मेजा है। परन्तु भला इस तरह क्यों लिखा ?

मास्टर—जी, लिखना टीक नहीं हुआ। जान पड़ता है सोच-बिचार कर नहीं लिखा।

श्रीरामकुण कमरे में खड़े हैं। पास में वाव्राम हैं। श्रीरामकुणा पाल की चिट्ठी की वातचीत कर रहे हैं। वाव्राम के सहारे खड़े हुए एकाएक समाधिमन हो गये।

भक्तगण उन्हें घेरकर खड़े हो गए । सभी इस समाधिमझ महापुरुष को टकटकी लगाये देख रहे हैं । श्रीरामकृष्ण समाधि-अवस्था में वायाँ पैर चड़ाये हुए खड़े हैं, कंचा कुछ झुका हुआ है । बाबूराम की गरदन के पीछे श्रीरामकृष्ण का हाथ है ।

कुछ देर बाद समाधि छूटी। तब भी आप खड़े ही रहे। इस -समय गाल पर हाथ रखे हुए जैसे बहुत चिन्तित भाव से खड़े हों।

कुछ हँसकर भक्तों से वोले—"भैंने सब देखा,—कौन कितना बढ़ा, राखाल, ये (मणि), सुरेन्द्र, बाबूराम, बहुतों को देखा।"

हाजरा—मुझको भी ?

श्रीगमञ्चण—हाँ।

हाजरा-अब भी अनेक बन्धन हैं ?

श्रीरामकृष्ण-नहीं ।

हाजरा-नरेन्द्र को भी देखा ?

श्रीरामकृष्ण—नहीं,—परन्तु अब भी कह सकता हूँ, कुछ फँस गया है; परन्तु देखा कि सबकी वन जायेगी।

(मणि की ओर देखकर) "सबको देखा, सबके सब तैयार हैं (पार जाने के लिए)।"

भक्तगण निर्वाक् होकर यह देववाणी सुन रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—परन्तु इसको (वाव्याम को) छूने पर ऐसा हुआ। हाजरा—पहला दर्जा किसका है ?

श्रीरामकृणा चुप हैं। कुछ देर बाद कहा—''नित्यगोपाल जैसे कुछ और भी मिल जाते तो बड़ा अच्छा होता !" फिर चिन्ता कर रहे हैं। अब भी उसी भाव में खड़े हैं।

फिर कहते हैं—''अधर सेन—आगर काम घट जाता,— परन्तु भय होता है कि साहब डाँटने लगेगा। यह न कह बैठे—यह क्या है ?'' (सब मुस्कराते हैं।)

श्रीरामकृष्ण फिर अपने आसन पर ना बैठे । जमीन पर भक्तगण बैठे । वाबूराम और किशोरी श्रीरामकृष्ण की चारपाई पर नाकर उनके पैर दबाने लगे ।

श्रीरामकृष्ण—( किशोरी की ओर ताककर )—आज तो खूब सेवा कर रहे हो!

रामलाल ने आकर सिर टेककर प्रणाम किया और बड़े ही भक्ति-भाव से पैरों की धूलि ली। माता की पूजा करने जा रहे हैं।

रामलाल-तो में चलूँ।

श्रीरामकृष्ण—ॐ काली, ॐ काली। सावधानी से पूजा करना।
महानिशा है। पूजा का आरम्भ हो गया। श्रीरामकृष्ण पूजा
देखने के लिए गये। माता के दर्शन कर रहे हैं।

ात को दो बजे तक कोई कोई भक्त काली-मन्दिर में बैठे रहे। हरिपद ने काली-मन्दिर में जाकर सबसे कहा, चलो, बुलाते हैं,— भोजन तैयार है। भक्तों ने देवी का प्रसाद पाया और जिसको जहाँ जगह मिली, वहीं लेट रहा।

सवेरा हुआ | माता की मंगल-आरती हो चुकी है | माता के सामने समामण्डप में नाटक हो रहा है | श्रीरामकृष्ण भी नाटक देखने के लिए जा रहे हैं | मणि साथ साथ जा रहे हैं —श्रीरामकृष्ण से विदा होने के लिए।

#### आत्मानन्द् में

श्रीरामकृष्ण-- क्या तुम इसी समय जाना चाहते हो ?

मणि—आज आप दिन के पिछले पहर सीती जायेंगे, मेरी भी जाने की इच्छा है। इसलिए घर होकर जाना चाहता हूँ।

बातचीत करते हुए मणि काली-मन्दिर के पास आ गए। पास ही सभामण्डप है, नाटक हो रहा है। मणि ने सीढ़ियों के नीचे भूमिष्ठ हो श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया।

श्रीरामकृष्ण ने कहा, 'अच्छा चलो, और आठ हाथ वाली दोः भोतियाँ मेरे लिए लेते आना।'

# परिच्छेद २७

# सींती ब्राह्मसमाज में

(१)

#### श्रीरामकृष्ण समाधि में ।

ब्राह्मभक्त सींती के ब्राह्मसमाज में सम्मिलित हुए । आज काली-पूजा का दूसरा दिन है। कार्तिक शुक्त प्रतिपदा, १९ अक्टूबर १८८ । अब शरद का महोत्सव हो रहा है। श्रीयुत वेणीमाधव पाल की मनोहर उद्यान-वाटिका में ब्राह्मसमाज का अधिवेशन हुआ।

प्रातःकाल की उपासना आदि हो गई है। श्रीरामकृष्ण दिन के चार बजे आए। उनकी गाड़ी बगीचे के भीतर खड़ी हुई। साथ ही दल के दल भक्तगण चारों ओर से उन्हें घेरने लगे। उधर कमरे के अन्दर समाज की बेदी बनाई गई। सामने दालान है। उसी दालान में श्रीरामकृष्ण बैठे। चारों ओर से भक्तों ने उन्हें घेर लिया। विजय, नैलोक्य तथा और भी बहुत से ब्राह्मभक्त उपस्थित हैं। उनमें ब्राह्म-समाजी एक सब-जज (Sub-judge) भी हैं।

महोत्सव के कारण समाज-गृह को शोभा अपूर्व हो रही है। अनेक रंगों की ध्वजा-पताकाएँ उड़ रही हैं। कहीं कहीं केंची हमारती या झरोखों पर फूल-पत्तियों की झालर लगी हुई हैं। सामने के स्वच्छ-सिलल सरोवर में शरद के नील नभमण्डप का प्रतिविग्व सहावना रूप आरण कर रहा है। वगीचे की लाल-लाल सड़कों की दोनों ओर माँति भाँति के फूलों से लदें हुए पेड़ सीन्दर्य को बढ़ा रहे हैं। आज श्रीराम-

कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई वही वेदवाणी, वही वेदव्विन भक्तों के शिर सुनने को मिलेगी—वही घ्विन जो एक समय आर्थ महर्षियों के श्रीमुख से निकली थी; वही घ्विन जो नररूपधारी, परममंन्यासी, ब्रह्मगत-प्राण, जीवों के दुःख से कातर, भक्तवत्सल, भक्तावतार, भगवत्-प्रेम-विह्यल ईसा के श्रीमुख से उनके द्वादश निरक्षर शिष्यों—उन मत्स्य-जीवियों—ने सुनी थी; वही घ्विन जो पुण्यक्षेत्र कुरुक्षेत्र में सारिय-वेशधारी मानवाकार सिचदानन्द-गुरु भगवान श्रीकृष्ण के श्रीमुख से श्रीमद्भगवद्गीता के रूप में एक समय निकली थी एवं जिस मेघगंभीर घ्विन में विनयनम् व्याकुल 'गुड़ाकेश ' कीन्तेय ने श्रवणों के द्वारा इस कथामृत का पान किया था—

" कविं पुराणमनुशासितारम् अणोःर्णायांसमनुस्मरेत् यः ।

सर्वस्य धातारमचिन्त्वहार-

मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन

भक्ता युक्ती योगवलेन चैव।

भुगोर्मध्ये प्राणमावेदयं सम्यक्

स तं परं पुरुपमुपैति दिव्यम् ॥

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति

विशन्ति यद् यतयो चीतनागः।

यदिच्छन्।ो महाचर्यं चरन्ति

तते पदं संप्रहेण प्रदह्ये ॥"

श्रीरामकृष्ण ने आसन ग्रहण कर समाज को सुरचित वेदी की ओर दृष्टिपात करते ही सिर झुकाकर प्रणाम किया। वेदी पर से ईश्वी चर्चा होती है, इसलिए श्रीरामकृष्ण उसे साक्षात् पुण्यक्षेत्र देल रहे हैं। जहाँ अच्युत का प्रसंग होता है, वहाँ सर्व तीथों का समागम हुआ ऐसा समझते हैं। अदालत की इमारत को देखते ही मुक़दमें की याद आती है, जज पर ध्यान जाता है, उसी तरह इस ईश्वरी चर्चा के स्थान को देखकर श्रीरामकृष्ण को ईश्वर का उद्दीपन हो गया है।

श्रीयुत त्रैलोक्य गा रहे हैं। श्रीरामऋण ने कहा, "क्यों जी, तुम्हारा वह गाना वड़ा सुन्दर है—'माँ, मुझे पागल कर दे।' वहीं गाना ज्या गाओ।" त्रैलोक्य गा रहे हैं—

(भावार्थ) "माँ, मुझे पागल कर दे। अब ज्ञान और विचार की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे प्रेम को सुरा के पीते ही, ऐसा कर दे कि में विलक्कल मतवाला हो जाऊँ। भक्त के चित्त को हरण करनेवाली माँ, मुझे प्रेम के सागर में डुवा दे। तेरे इस पागलों की जमवट में कोई तो हँसता है, कोई रोता है और कोई आनन्द से नाचता है। प्रेम के आवेश में कितने ही ईसा, मूसा और चैतन्य अचेतन पड़े हुए हैं; इन्हीं में मिलकर, माँ, में कब धन्य होऊँगा ? ह्वर्ग में भी पागलों का जमबट है, जैसे वहाँ गुरु हैं वैसे ही चेले भी, और इस प्रेम की कोड़ा को समझ ही कीन सकता है ? तू भी तो प्रेम से पागल हो रही है, पागल ही नहीं, पागलों से बढ़कर । माँ, कंगाल प्रेमदास को भी तू प्रेम का धनी कर दे।"

गाना सुनते ही श्रीरामकृष्ण का भाव परिवर्तित हो गया,— विलकुल समाधि-लीन हो गये। कमेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहं- कार, सब मानो मिट गये हैं। चित्रस्य मूर्ति की तरह देह दृष्टिगोचर हो गही है। एक दिन भगवान श्रीकृष्ण की यह अवस्था देखकर युधिष्ठिर आदि पाण्डव रोये थे। आर्यकुलगौरव भीष्मदेव शर-शस्या पर पड़े हुए अपना अन्तिम समय जान ईश्वर के ध्यान में मझ थे। उस समय कुरुक्षेत्र की लड़ाई समाप्त ही हुई थी। अतएव वे रोने के ही दिन थे। श्रीकृष्ण की उस समाध-अवस्था को न समझकर पाण्डव -रोये थे, सोचा था, उन्होंने देह छोड़ दी।

(२)

## हरिकथा-प्रसंग । त्राह्मसमाज में निराकारवाद ।

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण की कुछ प्राकृत अवस्था हो गई। उसी अवस्था में आप भक्तों को उपदेश देने लगे। उस समय भी ईश्वरी भाव का आप पर ऐसा आवेश था कि उनकी बातचीत से जान पड़ता था, कोई मतवाला बोल रहा है। धीरे धीरे भाव घटता जा रहा है।

श्रीरामवृ.ण-(भावस्य)—माँ, मुसे कारणानन्द नहीं चाहिए, में सिद्धि पीऊँगा।

" सिद्धि अर्थात् दस्तु (ईश्वर) की प्राप्ति । वह अष्ट-सिद्धियों की सिद्धि नहीं, उसके लिए तो श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है—'भाई, अगर कहीं किसी के पास अष्ट-सिद्धियों में से एक भी सिद्धि है. तो समराना कि वह मनुष्य पुने नहीं पा सकता;' नयों कि सिद्धि के रहने पर अहंकार भी रहेगा और अहंकार के लेशमात्र रहते कोई ईश्वर को पा नहीं सकता ।

"एक प्रकार के मत के अनुसार चार प्रकार के मक्त होते हैं— प्रदर्तक, साथक, सिंड, सिंड का सिंड । जिसने देश्वर की आराधना में अभी अभी मन लगाया है, वह प्रवर्तकों में है; प्रवर्तक तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं, बाहर बड़ा आचार रखते हैं। साधक और आगे बढ़ा हुआ है, उसका दिखलावा बहुत कुछ घट गया है। उसे ईस्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होती है। वह आन्तरिक भाव से ईस्वर को पुकारता है, उनका नाम लेता है और भीतर से सरल भाव से प्रार्थना करता है। सिद्ध वह है जिसे निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई है— जिसने ईश्वर हैं और वे ही सब कुछ कर रहे हैं, यह सब देखा है। 'सिद्धों का सिद्ध 'वह है जिसने उनसे चातचीत की है, केवल दर्शन ही नहीं। उनमें से किसीने पिता के भाव से, किसी ने वातसल्यभाव से, किसी ने मध्रभाव से उनके साथ आलाप भी किया है।

" लकड़ी में आग अवस्य है, यह विश्वास रखना एक बात है पर लकड़ी से आग निकालकर रोटी पकाना, खाना, शान्ति और तृक्षि पाना, एक दूसरी बात है।

" ईश्वरी अवस्थाओं की इति नहीं की जा सकती। एक ते एकः चढ़कर अवस्थाएँ हैं।

( भावस्थ ) "ये ब्रह्मज्ञानी हैं, निराकाश्वादी हैं, यह अच्छा है ।

(ब्राह्मभक्तों से) "एक में दृढ़ रहो, या तो साकार में या निरा-कार में। तभी ईश्वर प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। दृढ़ होने पर साकार-वादी भी ईश्वर को पाएँगे और निराकारवादी भी। मिश्री की डली सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके, मीठी ज़हर लगेगी। (सब हँसते हैं।)

"परन्तु दृढ़ होना होगा, न्याकुल होकर उन्हें पुकारना होगा। विपयी मनुष्यों के ईश्वर वस उसी तरह हैं, जैसे घर में चाची और दीदी को लड़ते हुए देखकर उनसे 'भगवान कसम' सुनकर खेलते समय बच्चे भी कहते हैं ' भगवान कसम, ' और जैते कोई शौकीन बाजू पान चवाते हुए, हाथ में छड़ी लेकर बगीचे में टहलते हुए एक फूल तोड़कर मित्र से कहते हैं — 'ईश्वर ने कैसा ब्यूटिफुल ( सुन्दर ) फूल बनाया है !' विषयी मनुष्यों का यह भाव क्षणिक है, जैसे तपे हुए छोहे पर पानी के छींटे ।

" एक पर दृढ़ता होनी चाहिए । डूबो—विना डुबकी लगाये समुद्र के भीतर के रत्न नहीं मिलते । पानी के ऊपर केवल उतराते: रहने से रत्न नहीं मिलता ।"

यह कहकर श्रीरामकृष्ण जिस गाने से केशव आदि भक्तों का सन मोह छेते थे, वही गाना — उसी मधुर कण्ट से — गाने लगे, सबके इदय में एक अत्यन्त पवित्र हदनीय आनन्द की धारा वहने लगी। गाने का भाव यह है —

" ऐ मेरे मन! रूप के समुद्र में त् इव जा, तलातल और पाताल तक त् अगर उसकी खोज करता रहेगा, तो वह प्रेमरतन तुझे अवस्य ही प्राप्त होगा।"

### ( )

त्राद्य समाज तथा ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन ।

श्रीरामकृष्ण—हुबकी लगाओ। ईश्वर को प्यार करना छीछी। उनके प्रेम में मझ हो जाओ। देखो, तुम्हारी उपासना छुन नहा हूँ। परन्त तुम बाह्मसमाजवाले ईश्वर के ऐस्वर्य का इतना वर्णन क्यों करते हो ! 'हे ईश्वर! तुमने आकाश की छिष्ट की है, वहें वहें समुद्र बनाये हैं, चन्द्रलोक, स्प्रेलोक, नक्षत्रलोक, यह सब हुन्हर्ग ही रचना है,' हन सब वातों से हमें क्या काम !

मा. २, ३१

"सब आदमी बाबू के बगीचे को देखकर आश्चर्य कर रहे हैं— कैसे सुन्दर उसमें पेड़ लगे हें, फूल, झील, बैठकखाना, उसके अन्दर तस्बीरों की सजावट, ये सब ऐसे सुन्दर हैं कि इन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं, परन्तु बगीचे के मालिक की खोज करनेवाले कितने होते हैं ? मालिक की खोज तो दो ही एक करते हैं। ईश्वर को व्याकुल होकर खोजने पर उनके दर्शन होते हैं, उनसे आलाप भी होता है, बातचीत होती है, जैसे में तुमसे बातचीत कर रहा हूँ। सत्य कहता हूँ, उनके दर्शन होते हैं।

" यह बात में कहता भी किससे हूँ और विश्वास भी कौन करता है!

'' क्या कभी शास्त्रों के भीतर कोई ईश्वर को पा सकता है? शास्त्र पढ़कर अधिक से अधिक 'अस्ति' का बोध होता है। परन्तु स्वयं जब तक नहीं झ्वते हो, तब तक ईश्वर के दरीन नहीं हो सकते। डुवकी लगाने पर जब वे खुद समझा देते हैं, तब सन्देह दूर हो जाता है। चाहे हजार पुस्तकें पढ़ो, हजार श्लोकों की आवृत्ति करो, व्याकुल होकर उनमें डुवकी लगाये विना, उन्हें पकड़ न सकोगे। कोरे पाण्डित्य से आदिमयों को ही मुग्ध कर सकोगे, उन्हें नहीं।

" शास्त्रों और पुस्तकों से क्या होगा ? उनकी कृपा के हुए बिना कहीं कुछ न होगा । जिससे उनकी कृपा हो, इसलिए व्याकुल होकर उद्योग करो । उनकी कृपा होने पर उनके दर्शन भी होंगे। तब वे तुम्हारे साथ वातचीत भी करेंगे।"

सब-जज—महाराज, उनकी कृपा क्या किसी पर अधिक और किसी पर कम भी है ! इस तरह तो ईश्वर पर वैपम्यदोप आ जाता है !

श्रीरामकृष्ण—यह क्या! घोड़े में भी 'घ' है और घोंसले में भी 'घ' है, इसलिए क्या दोनों वरावर हें ? तुम जैसा कह रहे हो, ईश्वर-चन्द्र विद्यासागर ने भी वैसा ही कहा था। कहा था, 'महाराज, क्या उन्होंने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम ?' भैंने कहा, 'विभु के रूप से तो वे सबके भीतर हैं—मेरे भीतर जिस तरह हैं, एक चींटी के भीतर भी उसी तरह हैं; परन्तु शिक्त की विशेषता है। अगर सब आदमी बरावर होते तो ईश्वरचन्द्र विद्यासागर यह नाम सुनकर हम लोग तुम्हें देखने क्यों आते? क्या तुम्हारे दो सींग निकले हैं? सो बात नहीं। तुम दयाल हो, पण्डित हो, ये सब गुण तुममें दूसरों से अधिक हैं। इसीलिए तुम्हारा इतना नाम है।' देखो न, ऐसे आदमी भी हैं जो अकेले सौ आदमियों को हरा दें और ऐसे भी हैं कि एक ही के भय ते भाग खड़े हों।

"अगर शक्ति की विशेषता न होती तो छोग केशव को इतना भानते कैसे ?

"गीता में है, जिसे बहुत से आदमी जानते और मानते हें— चाहे विद्या के लिए हो या गाने-बजाने के लिए, लेक्चर देने के लिए या अन्य गुणों के लिए, निश्चयपूर्वक समझो, उसमें ईश्वर की विशेष शक्ति है।"

ग्रहा भक्त−( सब-जन से )—ये जो कुछ कहते हैं, आप मान लीजिए।

श्रीरामक्रण-(बाह्य भक्त से)—तुम कैसे आदमी हो ! बात पर विश्वास न करके सिर्फ मान छेना ! कपट-आचरण ! देखता हूँ, तुम ढोंग करनेवाले हो ! ब्राह्म भक्त लिजित हो गए।

(8)

# ब्राह्मसमाज, ईसाई धर्म तथा पापवाद।

सब-जज — महाराज, क्या संसार का त्याग करना होगा !

श्रीरामकृष्ण—नहीं, तुम्हें त्याग क्यों करना होगा ? संसार में रहकर ही हो सकता है। परन्तु पहले कुछ दिन निर्जन में रहना पड़ता है। निर्जन में रहकर ईश्वर की साधना करनी पड़ती है। घर के पास एक अड्डा बनाना पड़ता है, जहाँ से बस रोटी खाने के समय घर आकर रोटी खा जा सको।

"केशव सेन, प्रतापचन्द्र इन सब लोगों ने कहा या, 'महाराजं, हमारा मत राजा जनक के मत की तरह है।' मेंने कहा,—'कहने ही से कोई जनक राजा नहीं हो जाता। पहले जनक राजा ने सिर नीचे और पैर ऊपर करके एकान्त में कितनी तपस्या की थी। तुम लोग भी कुछ करो, तब राजा जनक होगे!' अमुक मनुष्य बहुत जल्दी अंग्रेजी लिख सकता है तो क्या एक ही दिन में उसने अंग्रेजी लिखना सीखा या? वह गरीब का लड़का है, पहले किसी के यहाँ रहकर भोजन पकाता था और खुद भी खाता था, बड़ी मेहनत से उसने अंग्रेजी सीखी श्री, इसीलिए अब बहुत जल्दी अंग्रेजी लिख सकता है।

"मेंने केशव सेन से और भी कहा था, ' निर्जन में बिना गए, किंतन रोग अच्छा कैसे होगा ?' रोग है विकार । और जिस घर में विकार रोगी है, उसी घर में अचार, इमली और पानी का बड़ा है। को अब रोग कैसे अच्छा हो सकता है ? अचार, इमली का नाम लेते

्ही देखो मेरी जीभ में पानी भर आया। (सब हँसते हैं।) इनके सामने रहते हुए कभी रोग अच्छा हो सकता है ? सब लोग जानते तो हो। च्छी पुरुष के लिए अचार और इमली है और भोग-वासना पानी का बड़ा। विषय-तृष्णा का अन्त नहीं है। और यह विषय रोगी का घर है।

"इससे क्या विकार-रोग अच्छा हो सकता है? कुछ दिन के लिए जगह छोड़कर दूसरी जगह रहना चाहिए, जहाँ न अचार हो, न इमली और न पानी का घड़ा । नीरोग होकर फिर उस घर में जाने से कोई भय न रह जायेगा। उन्हें प्राप्त करके संसार में आकर रहने से फिर कामिनी-कांचन की दाल नहीं गलती। तब जनक की तरह निर्लित होकर रह सकोंगे; परन्तु पहली अवस्था में सावधान होना चाहिए, निरे निर्जन में रहकर साधना करनी चाहिए। पीपल का पेड़ जब छोटा रहता है, तब उसे चारों ओर से घेर रखते हैं कि कहीं बकरी चर न जाय; परन्तु जब वह बढ़कर मोटा ही जाता है, तब उसे घेर रखने की आव-श्यकता नहीं रहती। फिर हाथी बाँध देने पर भी पेड़ का कुछ नहीं विगड़ता। अगर निर्जन में साधना करके ईश्वर के पादपद्यों में मिक करके बल बढ़ाकर घर जाकर संसार करो, तो कामिनी-कांचन फिर तुम्हारा कुछ न कर सकेंगे।

" निर्जन में दही जमाकर मक्खन निकाला जाता है। ज्ञान और मिफिहपी निक्खन अगर एक बार मन्हपी दूध से निकाल सकी, तो हंसारहपी पानी में डाल देने से वह निर्छित होकर पानी पर तैरता रहेगा; परन्तु मन को कची अवस्था में—दूधवाली अवस्था में ही—अगर संसारहपी पानी में छोड़ दोगे, तो दूध और पानी एक हो जाएँगे, तब फिर मन निर्छित होकर उसते अलग न रह सकेगा।

" ईश्वर-प्राप्ति के लिए संसार में रहकर एक हाथ से ईश्वर के पादपद्म पकड़े रहना चाहिए और दूसरे हाथ से संसार का काम करना चाहिए। जब काम से छुट्टी मिले, तब दोनों हाथों से ईश्वर के पादपद्म पकड़ लो, तद निर्जन में वास करके एकमात्र उन्हीं की चिन्ता और सेवां करते रहो।

सव-जज—(आनन्दित होकर)—महाराज, यह तो वड़ी सुन्दर बात है। एकान्त में साधना तो अवश्य ही करनी चाहिए। यही हम लोग भूल जाते हैं। सोचते हैं, एकदम राजा जनक हो गये! (श्रीराम-छुण्ण और दूसरे हँसते हैं।) संसार का त्याग करने की ज़रूरत नहीं, घर पर रहकर भी लोग ईश्वर को पा सकते हैं—यह सुनकर मुझे शान्ति और आनन्द हुआ।

श्रीरामकृष्ण—तुम्हें त्याग क्यों करना होगा ? जन लड़ाई करनी है, तो किले में रहकर ही लड़ाई करो । लड़ाई इन्द्रियों से है, भूख-प्यास इन सबके साथ लड़ाई करनी होगी । यह लड़ाई संसार में रहकर ही करना अच्छा है । तिस पर कलिकाल में प्राण अन्नगत है, वाहर कभी खाना न मिला, तो उस समय ईश्वर-फीश्वर सन भूल जाएँगे । किसीने अपनी बीबी से कहा—' में संसार छोड़कर जाता हूँ ।' उसकी बीबी कुछ समझदार थी । उसने कहा,—'क्यों तुम चक्कर लगाते किरोगे ? अगर पेट भरने के लिए दस घरों में चक्कर न लगाना पड़े तन तो कोई वात नहीं, जाओ, लेकिन अगर चक्कर लगाना पड़े तो अच्छा यही है कि इसी घर में रहो।'

" तुम लोग त्याग क्यों करोगे ? घर में रहने से तो वित्क सुविधाएँ हैं। भोजन की चिन्ता नहीं करनी होती। सहवास भी पत्नी के साक, इसमें दोष नहीं है | शरीर के लिए जब जिस वस्तु की ज़रूरत होगी वह पास ही तुम्हें मिल जादेगी | रोग होने पर सेवा करनेवाले आदमी भी पास ही मिलंगे |

" जनक, न्यास, विशिष्ठ ने ज्ञानलाम कर संसार-धर्म का पालन किया था। ये दो तलवारें चलाते थे। एक ज्ञान की और दूसरी कर्म की।"

सब-जज - महाराज, ज्ञान हुआ यह हम कैसे समझें !

श्रीरामकृष्ण— ज्ञान के होने पर फिर वे दूर नहीं रहते, न दूर दीख पड़ते हैं, और फिर उन्हें 'वे' नहीं कह सकते, — फिर 'ये' कहा जाता है। दृदय में उनके दर्शन होते हैं। वे सबके भीतर हैं, जो खोजता है, वही पाता है।

सब-जज-महाराज, में पापी हूँ। कैसे कहूँ-वे मेरे भीतर हैं!

श्रीरामकृष्ण—जान पड़ता है तुम लोगों में यही पाप-पाप लगा रहता है—यह किस्तानी मत है, नहीं ? मुझे किसी ने एक पुस्तक—बाइबिल (Bible)—दी। उसका मेंने कुछ भाग सुना। उसमें बस वही एक बात थी—पाप-पाप! मेंने जब उनका नाम लिया—राम या कृष्ण कहा, तो मुझे फिर पाप कैसे लग सकता है—ऐसा विश्वास चाहिए। नाम-माहात्म्य पर विश्वास होना चाहिए।

सन्नज-महाराज, यह विश्वास देंसे हो !

श्रीरामकृष्ण—उन पर अनुराग लाओ। तुम्हीं लोगों के गाने में हैं—'हे प्रभु, विना अनुराग के क्या तुम्हें कोई जान सकता है, चाहे कितने ही याग और यह क्यों न करे ?' जिससे इस प्रकार का अनुराग हो, इस तरह ईश्वर पर प्यार हो, उसके लिए उनके पास निर्जन में

न्याकुल होकर प्रार्थना करो और रोओ। स्त्री के बीमार होने पर, व्यापार में वाटा होने पर या नौकरी के लिए लोग आँसुओं की घारा वहा देते हैं, परन्तु बताओ तो, ईश्वर के लिए कौन रोता है !

## (4)

# आम-मुखत्यारी दे दो।

त्रैलोक्य—महाराज, इनको समय कहाँ है ! अंग्रेज का काम करना पड़ता है।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा, उन्हें आम-मुखत्यारी दे दो। अच्छे आदमी पर अगर कोई भार देता है, तो क्या वह आदमी कभी उसका अहित करता है ! उन्हें हृद्य से सब भार देकर तुम निश्चिन्त होकर बैठे रहो। उन्होंने जो काम करने के लिए दिया है, तुम वही करते जाओ।

" विछी के बच्चे में कपटयुक्त बुद्धि नहीं है। वह मीउँ 'मीऊँ' करके माँ को पुकारना भर जानता है। माँ अगर खंडहर में रखती है, तो देखो वहीं पड़ा रहता है। बस 'मीऊँ' करके पुकारता भर है। माँ जब उसे ग्रहस्थ के विस्तरे पर रखती है, तब भी उसका वही भाव है। मीऊँ' कहकर माँ को पुकारता है।"

सव-जज—हम लोग गृहस्य हैं, कव तक यह सब काम करना होगा ?

श्रीरामकृष्ण—तुम्हारा कर्तव्य अवस्य है। वह है वचों को आदमी बनाना, स्त्री का भरणपोषण करना, अपने न रहने पर स्त्री के रोटी-कपढ़े के लिए कुछ रख जाना। यह अगर न करोगे तो तुम निर्देश कहलाओगे। ग्रुकदेव आदि ने भी दया रखी थी। जिसको दया नहीं, वह मनुष्य ही नहीं है।

## सीती त्राह्मसमाज में

सय-जज-सन्तान का पालन-पोपण कृत्र तक के लिए हैं !

श्रीरामकृष्ण—उनके वालिंग होने तक के लिए। पक्षी के बड़े होने पर जब वह खुद अपना भार ले सकता है, तब उसकी माँ उस पर चोंच चलाती है, उसे पास नहीं आने देती। ( सब हँसते हैं। )

सब-जज-स्त्री के प्रति क्या कर्तव्य है !

श्रीरामकृष्ण—जन तक तुम बचे हुए हो, तन तक धर्मांपदेश देते रहो, रोटी-कपड़ा देते जाओ। यदि वह सती होगी, तो तुम्हारी खृत्यु के बाद जिससे उसके खाने-पहनने की कोई न कोई व्यवस्था हो जाय, ऐसा बंदोनस्त तुम्हें कर देना होगा।

"परन्तु ज्ञानोन्माद के होने पर फिर कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। तव कल के लिए तुम अगर न सोचोगे तो ईश्वर सोचेंगे। ज्ञानोन्माद होने पर तुग्हारे परिवार के लिए भी वे ही सोचेंगे। जब कोई जमींदार नावालिग लढ़कों को छोड़कर गर जाता है तब सरकार रिवासत का काम रुंभालती है। ये सब कान्नी बातें हैं, तुम तो जानते ही हो।"

सब-जज-जी हाँ।

विजय गोस्तामी—अहा ! अहा ! कैसी वात है ! जिनका मन एकमात्र उन्हीं पर छता रहता है, जो उनके प्रेम में पागछ हो जाते हैं, उनका भार ईश्वर स्वयं होते हैं । नावाछिगों को विना खोजे आप ही पाछक मिछ जाते हैं । अहा, यह अवस्था कव होगी ? जिनकी होती है, दे कितने भाग्यवान हैं !

श्रीरामकृष्ण-(हँसते हुए)- क्यों- तुम तो मौज में हो। (सक हँसते हैं।) ईश्वर पर मन रखकर संसार में होन ? अवश्य ही काम हो जायेगा।

त्रैलोक्य — संसार में ज्ञानलाभ होता है, इसके लक्षण क्या हैं ?

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर का नाम लेते हुए, उसकी आँखों से धारा वह चलेगी, शरीर में पुलक होगा। उनका मधुर नाम सुनकर शरीर रीमांचित होने लगेगा और आँखों से धारा बह चलेगी।

"जब तक विषय की आसित रहती है, कामिनी-कांचन पर प्यार रहता है, तब तक देहबुद्धि दूर नहीं होती। विषय की आसित जितनी घटती जाती है, उतना ही मन आत्मक्षान की ओर बढ़ता जाता है और देहबुद्धि भी घटती जाती है। विषय की आसित के समूल नष्ट हो जाने पर ही आत्मक्षान होता है, तब आत्मा अलग जान पड़ता है और देह अलग। नारियल का पानी सूखे बिना गोले को नारियल से काटकर अलग करना बड़ा मुश्किल है। पानी सूख जाता है तो नारियल का गोला खड़खड़ाता रहता है। वह खोल से घृट जाता है। इसे पका हुआ नारियल कहते हैं।

"ईश्वर की प्राप्ति होने का यही लक्षण है कि वह आदमी पके हुए नारियल की तरह हो जाता है—तत्र उसकी देहात्मिका-बुद्धि चली जाती है। देह के सुख और दुःख से उसे सुख या दुःख का अनुभव नहीं होता। वह आदमी देह-सुख नहीं जानता, वह जीवनमुक्त होकर विचरण करता है!

"जब देखना कि ईश्वर का नाम लेते ही आँस् बहते हैं और पुलक होता है तब समझना, कामिनी-कांचन की आसक्ति चली गई है, ईश्वर मिल गए हैं | दियासलाई अगर सूखी हो, तो घिसने से ही जल उठती है | और अगर भीगी हो, तो चाहे पचासों सलाई घिस डालों कहीं कुछ न होगा, सलाइयों की वरवादी करना ही है | विषय-रस सें रहने पर, कामिनी और कांचन में मन भीगा हुआ होने पर, ईश्वर की उद्दीपना नहीं होती | चाहे हज़ार उद्योग करो, परन्तु सब व्यर्थ होगा | विषय-रस के सूखने पर उसी क्षण उद्दीपन होगा ।"

त्रैलोक्य--विपय-रस को सुखाने का अव कौनता उपाय है ?

श्रीरामकृष्ण—माता से व्याकुल होकर कही । उनके दर्शन होने पर विषय-रस आप ही सुख जायेगा । कामिनी-कांचन की आसक्ति सब दूर हो जायेगी। 'अपनी माँ हैं' ऐसा बोध हो जाने पर इसी समयः मुक्ति हो जायेगी। वे कुछ धर्म की माँ थोड़े ही हैं, अपनी माँ हैं। व्याकुल होकर माता से कही-हठ करो । वचा पतंग खरीदने के लिए माता का आंचल पकड़कर पैसे माँगता है। माँ कभी उस समय दूसरी स्त्रियों से बातचीत करती रहती है। पहले किसी तरह पैसे देना ही नहीं चाहती। कहती है, — 'नहीं, वे मना कर गये हैं। आएँगे तो कह दूँगी, पतंग लेकर एक उत्पात खड़ा करना चाहता है क्या ?' पर जब लडका **रो**ने लगता है, किसी तरह नहीं छोड़ता, तब माँ दूसरी स्त्रियों से कहती है, तुम ज़रा बैठो, इस लड़के को बहलाकर में अभी आई। यह कहकर चाभी ले, सटपट सन्द्रक खोलती है और एक पैसा बच्चे के आगे फेंक देती है। इसी तरह तुम भी माता ते हठ करो। वे अवश्य ही दर्शन देंगी। मेंने सिक्यों से यही यात कही थी। वे लोग दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में गये थे। काली-मन्दिर के सामने बैठकर बातचीत हुई भी। उन लोगों ने कहा था, ईश्वर दयामय हैं। मैंने पूछा, क्यों दयामय

हैं ? उन लोगों ने कहा, क्यों महाराज, वे सदा ही हमारी देख-रेख करते हैं, हमें धर्म और अर्थ सब दे रहे हैं, खाने को देते हैं। मैंने कहा, अगर किसी के लड़के-बच्चे हों, तो उनकी खबर, उनके खाने-पीने का भार उनका वाप न लेगा, तो क्या गाँववाले आकर लेंगे ?

सब-जज-महाराज, तो क्या वे दयामय नहीं हैं ?

श्रीरामकृष्ण—हैं क्यों नहीं ? वह एक बात उस तरह की कहनी ही थी। वे तो अपने परम आत्मीय हैं। उन पर हमारा ज़ोर है। अपने आदमी से तो ऐसी बात भी कही जा सकती है—'देगा कि जहीं ?— साला कहीं का !'

### ( \ \ )

# अहंकार और सव-जन ।

श्रीरामकृष्ण — (सब-जज से) — अच्छा, अभिमान और अहंकार ज्ञान से होते हैं या अज्ञान से ! — अहंकार तमोगुण है, अज्ञान से पैदा होता है। इस अहंकार की आड़ है, इसीलिए लोग ईश्वर को नहीं देख पाते। 'में' मरा कि वला टली। अहंकार करना हथा है। यह शरीर, यह ऐश्वर्य, कुछ भी न रह जायेगा। कोई मतवाला हुर्गा की मूर्ति देख रहा था। प्रतिमा की सजावट देखकर उसने कहा, 'चाहे जितना बनो-ठनो, एक दिन लोग तुम्हें घसीटकर गंगा में डाल देंगे।' (सब हँसते हें।) इसीलिए सबसे कह रहा हूँ, जज हो जाओ, चाहे जो हो जाओ, सब दो दिन के लिए हैं। इसीलिए अभिमान और अहंकार का त्याग करना चाहिए।

"सत्व, रज़ और तम, इन तीनों गुगों का स्वभाव अलग अलग है। तमोगुणवालों के लक्षण हैं, अहंकार, निद्रा, अधिक भोजन, काम,

क्रोध, आदि आदि । रजोगुणी अधिक काम समेटते हैं; कपड़े साफ सुयरे,. धर झकाझक, बैटकखाने में Queen ( रानी ) की तस्त्रीर; जब ईश्वर की चिन्ता करता है, तब रेशमी धोती पहनता है, गले में रुद्राक्ष की माला है, उसमें कहीं कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं, अगर कोई उसका टाकुरमन्दिर देखने के लिए जाता है, तो साथ जाकर दिखाता और कहता है, 'इधर आइये, अभी और देखने को है । सफेद पत्थर—संगमर्मर—की जमीन है, सोलह द्वारों का सभा-मण्डप है।' और आदमियों को दिखला-कर दान देता है। सतोगुणी मनुष्य बहुत ही शिष्ट और शान्त होता है: उसके कपड़े वहीं जो मिल गये; रोज़गार वस पेट भरने के लिए; कभी किसी की खुद्यामद करके धन नहीं छेता; घर की मरम्मत नहीं हुई है, भान और प्रतिष्टा के लिए एड़ी और चोटी का पतीना एक नहीं करता: ईश्वर-चिन्तन, दान-ध्यान सब गुप्त भाव से करता है—लोगीं को सबर नहीं होती, मसहरी के भीतर ध्यान करता है, लोग सोचते हैं -- रात को बाबू की आँख नहीं लगी, इसीलिए देर तक सो रहे हैं। सतोगुण अन्त की क्षीड़ी है, उसके आगे ही छत है। सतोगुण के आने पर ईखर-प्राप्ति में फिर देर नहीं होती-ज़रा सा और बढ़ने से ही ईश्वर मिलते हैं। ( सब-जज से ) तुमने कहा था, सब आदमी बराबर हैं; देखीं, अलग अलग प्रकृति के कितने मनुष्य हैं।

"और भी कितने ही दर्जे हैं,—नित्यजीय, मुक्किय, मुम्हु-जीव, बद्धजीय,—अनेक तरह के आदमी हैं। नारद, हावदेव किय जीव हैं; जैते Steem book (कलवाला जहाज़)। खुद मी उन् जाता है और बढ़े बड़े जीवों को—हाथियों को भी ले जाना है। जिल जीव नायवों की तरह हैं, एक स्थान का शासन कर हमाँ का शासन करने के लिए जाते हैं। मुमुक्षु जीव संसार के जाल से मुक्त होने के लिए व्याकुल होकर जान तक की बाजी लगाकर परिश्रम करते हैं। इनमें से एक ही दो जाल से निकल सकते हैं, वे मुक्त जीव हैं। निल्य-जीव एक चालाक मछली की तरह हैं, वे कभी जाल में नहीं पड़ते।

" परन्तु जो बद्ध जीव हैं, संसारी जीव हैं, उन्हें होश नहीं रहता। वे जाल में तो पड़े हुए हैं, परन्तु यह ज्ञान नहीं है कि हम जाल में फेंसे हैं। सामने भगवत्प्रसंग देखकर ये लोग वहाँ से उटकर चले जाते हैं, कहते हैं—' मरने के समय रामनाम लिया जायेगा, अभी इतनी जल्दी क्या है ? ' फिर मृत्युशय्या पर पड़े हुए अपनी स्त्री या लड़के से कहते हैं, 'दीपक में कई वित्तयाँ क्यों लगाई गई हैं !--एक बत्ती लगाओ, मुफ्त में तेल जला जा रहा है।' और अपनी बीबी और बचों की याद कर-करके रोते हैं, कहते हैं, ' हाय ! मैं महाँगा तो इनके ्लिए क्या होगा ?' बद्ध जीव जिससे इतनी तकलीफ पाता है, वही काम फिर करता है; जैसे कँटीली डालियाँ चवाते हुए ऊँट के मुँह से धर-धर स्तून बहने लगता है, परन्तु वह कँटीली डालियों को खाना फिर भी .नहीं छोड़ता। इधर लड़का मर गया है, शोक से विह्नल हो रहा है, फिर भी हर साल बचों की पैदाइश में घाटा नहीं होता; लड़की के विवाह में सिर के बाल भी विक गये; परन्तु हर साल लंड़के और लड़िकयों की हाजिरी में कमी नहीं होती; कहता है, 'क्या करूं, भाग्य में ऐसा ही था। अगर तीर्थ करने के लिए जाता है, तो स्वयं कभी ईश्वर की ंचिन्ता नहीं करता, न समय मिलता है,—समय तो वीबी की पोटली ्ढोते ढोते पार हो जाता है, टाक़ुरमन्दिर में जाकर बच्चे को चरणामृत ्षिलाने और देवता के सामने लोटपोट कराने में ही व्यस्त रहता है ।

बद्ध जीव अपने और अपने परिवार के पेट पालने के लिए ही दासत्व करता है, और झूठ, वंचना एवं खुशामद करके धनोपार्जन करता है। जो लोग ईश्वर की चिन्ता करते हैं, ईश्वर के ध्यान में मन रहते हैं, उन्हें बद्ध जीव पागल कहने हैं और इस तरह उन्हें चुटिकियों में उड़ाया करते हैं। देखो, आदमी कितनी तरह के हैं। तुमने सबको बराबर बत-लाया था। देखो, कितनी भिन्न-भिन्न प्रकृतियाँ हैं। किसी में शिक्त अधिक है, किसी में कम।

"संसार में फँसा हुआ जीट मृत्यु के समय संसार की ही वार्ते कहता है। बाहर माला जपने, गंगा नहाने और तीर्थ जाने से क्या होता है! संसार की आसक्ति के रहने पर, मृत्यु के समय वह दीख पड़ती है। न जाने कितनी वाहियात वातें बकता रहता है। कभी-कभी सिन्नपात में 'हलदी, मसाला, धनियाँ कहकर चिल्ला उटता है। तोता जब मलाचंगा रहता है तब राम राम कहता है, जब बिल्ली पकड़ती है तो अपनी बीली में 'टें-टें करता है। गीता में लिखा है, मृत्यु के समय जो कुछ सोचोगे, दूसरे जन्म में वही होगे। राजा भर्तृहरि ने 'हरिण-हरिण' कहकर देह छोड़ी थी, दूसरे जन्म में वे हरिण ही हुए थे। ईश्वर की चिन्ता करके देह का त्याग करने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। फिर प्रस संसार में नहीं आना पड़ता।"

हाहाभक्त — महाराज ! किसी ने दूसरे समय में ईश्वर की चिन्ता की है, परन्तु मृत्यु के समय नहीं कर सका, तो क्या फिर उसे इस दुःखमय संसार में आना होगा ! पह ने तो उसने ईश्वर की चिन्ता की थीं।

श्रीगमकृषा—जीव ईश्वर वी चिन्ता तो करता है, परन्तु ईश्वर पर उसका विस्थास नहीं है, इसलिए फिर भूलकर संसार में फेंस जाता है। कैसे हाथी को बार बार नहलाने पर भी, वह फिर देह पर धूल फेंक लेता है, उसी तरह मन भी मतवाला है; परन्तु हाथी को नहलाकर ही अगर उसके थान में बाँध रखो तो फिर वह अपने ऊपर धूल नहीं डाल सकेगा। अगर मृत्यु के समय जीव ईश्वर की चिन्ता करता है तो उसका अन शुद्ध हो जाता है, वह मन फिर कामिनी-कांचन में फँसने का अवसर नहीं पाता।

"ईश्वर पर विश्वास नहीं है, इसीलिए इतने कमों का भोग करना पड़ता है। लोग कहते हैं, जब तुम गंगा नहाने जाते हो तक तुम्हारे शरीर के पाप किनारे के पेड़ पर बैठ जाते हैं, तुम गंगा नहाकर निकले नहीं कि वे पाप किर तुम्हारे सिर पर सवार हो जाते हैं। (सब हँसते हैं।) देहत्याग के समय जिससे ईश्वर की चिन्ता हो, उसी के लिए पहले से उपाय किया जाता है। उपाय है—अभ्यासयोग। ईश्वर-चिन्तन का अभ्यास करने पर अन्तिम दिन भी उनकी याद आएगी।"

ब्राह्मभक्त—वड़ी अच्छी वातें हुई, वड़ी सुन्दर वातें हैं ।

श्रीरामकृष्ण — कैसी वेसिर-पैर की बातें में वक गया। परन्त मेरा भाव क्या है, जानते हो ? मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं; मैं गृह हूँ, वे गृहीं हैं, मैं गाड़ी हूँ, वे इझीनियर हें, मैं रथ हूँ, वे रथी हैं। जैसा चलाते हैं, वेसा ही चलता हूँ, जैसा कराते हैं, वैसा ही करता हूँ।

(७)

### श्रीरासकृष्ण कीर्तन।नन्द में ।

त्रैलोक्य फिर गा रहे हैं। साथ में खोल-करताल वज रहे हैं। श्रीरामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर चत्य करते करते कितनी ही बार समाधिमह

हो रहे हैं। समाधिमन अवस्था में खड़े हैं। देह निःस्टन्ट है, नेन स्थिर, मुख हँसता हुआ, किसी प्रिय भक्त के कन्वे पर हाथ रखे हुए हैं; भाव के अन्त में फिर वही प्रेमोन्मक्त नृत्य। बाह्य दशा को प्राप्त होकर गाने के पद स्वयं भी गाते हैं।

यह अपूर्व दृश्य है! मातृगतप्राण, प्रेमोन्मत्त वालक का स्वर्गाप तृत्य! ब्राह्मक्त उन्हें घेरकर तृत्य कर रहे हैं। जैसे लोहे को नुम्बक ने खींच लिया हो। सबके सब उन्मत्तवत् होकर ब्रह्म के गुणानुवाद गा रहे हैं। कभी कभी ब्रह्म के उस मधुर नाम का—मां नाम का— उच्चारण कर रहे हैं,—कोई कोई बालक की तरह 'मां-मों ' करते हुए रो रहे हैं।

कीर्तन समात हो जाने पर सबने आसन बहण किया । अभी तक समाज की सम्ध्यावाळी उपासना नहीं हुई है । इस कीर्तनानन्द में सब नियम न जाने कहाँ बह गये । श्रीयुत विजयकृष्ण गोस्वामी रात को वेदी पर बैटेंगे, ऐसा बन्दोबस्त किया गया है । इस समय रात के आठ बजे होंगे ।

सबने आसन बहण किया | श्रीरामकृष्ण भी बैठे हुए हैं | सामने विजय हैं | विजय की सास और दूसरी स्त्रियाँ श्रीरामकृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं और उनसे वातचीत भी करेंगी | यह संवाद पाकर श्रीरामकृष्ण कमरे के भीतर जाकर उनसे मिले |

गुरु देर बाद वहाँ से आकर वे विजय से कह रहे हैं, "हिंडू तुम्हारी सास बड़ी भक्तिमती है। उसने कहा, 'संसार की बात अन्य व कहिंगे, एक तरङ्ग जाती है और दूसरी आती है।' मैंने हिंडू 'एससे तुम्हारा क्या बिगड़ सकता है ! तुम्हें ज्ञान तो है।' हुन्हें सान भा. २, ३२ ने इस पर कहा, 'मुझे कहाँ का ज्ञान है ! अब भी में विद्या माया और अविद्या माया के पार नहीं जा सकी । सिर्फ अविद्या माया के पार जाने से तो कुछ होता नहीं, विद्या माया को भी पार है करना है, ज्ञान तो तभी होगा । आप ही तो यह बात कहते हैं।'"

यह बात हो रही थी कि श्रीयुत वेणीपाल आ गए।

वेणीपाल—महाराज, तो अन उठिए, बड़ी देर हो गई, चलकर उपासना का श्रीगणेश कीजिए ।

विजय—महाराज ! अब और उपासना की क्या ज़हरत है ? आप लोगों के यहाँ पहले खीर-मलाई खिलाने की न्यवस्था है और पीछे से मटर की दाल तथा और और चीज़ें।

श्रीरामक्रण-(हॅंसकर) — जो जैसा भक्त है, वह वैसी ही भेंट चढ़ाता है। सतोगुणी भक्त खीर चढ़ाता है, रजोगुणी पचास तरह की चीज़ें पकाकर भोग लगाता है। तमोगुणी भक्त भेड़ और वकरे की विल देता है।

ं विजय उपासना करने के लिए वेदी पर वैठें या नहीं, यह सोच रहे है।

# (6)

त्राह्मसमाज में व्याख्यान। ईश्वर ही गुरु हैं।

विजय — आप कृपा कीजिये, तभी में वेदी पर से कुछ कह सकूँगा।

श्रीरामकृष्ण — अभिमान के जाने से ही हुआ। 'में लेक्चर दे रहा हूँ तुम सुनो ' इस अभिमान के न रहने से ही हुआ। अहंकार ज्ञान ते होता है या अज्ञान से १ जो निरहंकार है, ज्ञान उसे ही होता है। नीची जमीन में ही वर्षा का पानी टहरता है, केंचो जमीन से बह

" जब तक अहंकार रहता है, तब तक ज्ञान नहीं होता और न मुक्ति ही होती है। इस संसार में बार बार आना पड़ता है। बछड़ा 'हम्बा-हम्बा' (हम-हम) करता है, इसीलिए उसे इतना कष्ट भोगना पड़ता है। कताई काटते हैं। चमड़े से जूने बनाते हैं, और जङ्गी-होल मड़े जाने हें, वह ढोल भी न जाने कितना पीटा जाता है, तकलीफ की हद हो जाती है। अन्त में आतों से तोंत बनाई जाती है। उस तोंत से जब धुनिये का धनुहा बनता है और उसके हाथ में धुनकते समय जब तांत 'तूँ-नूँ करता है तब कहीं निस्तार होता है, तब वह 'हम्बा-हम्बा' (हम-हम) नहीं बोलता, 'तूँ-तुँ' करता है; अर्थात् 'हे ईश्वर, तुम कर्ता हो, में अकर्ता; तुम यंत्री हो, में यंत्र; तुम्हीं सब कुछ हो। '

''गुरु, बाबा और मालिक, इन तीन वातों से मेरी देह में कोंटे चुभते हैं। में उनका बचा हूँ, सदा ही बालक हूँ, में क्यों 'बाबा' होने लगा ? ईश्वर ही मालिक हैं; वे यंत्री हैं; में यंत्र हूँ।

" और कोई मुझे गुरु कहता है, तो में कहता हूँ, 'चल साला, गुरु क्या है रे?' एक सिचदानन्द को छोड़ और गुरु कोई नहीं है, उनके दिना कोई उपाय नहीं है। एकमात्र वे ही भवपार के जानेवाले हैं। (विजय से) आचार्यगिरी बहुत मुश्किल बात है। उसने अपनी हानि होती है। दस आदिनयों को आप ही आप मानते हुए देखकर वह पैर के उपर पैर राजकर बहता है, 'में बोलता हूँ, तुम सुनो।' ऐसा भाव बड़ा बुग है। उसके लिए इस वही हद है। वही ज़रा सा मान; अधिक से अधिक

# श्रीरामञ्जूष्णवचनामृत

लोग कहेंगे—'अहा, विजय बाबू बहुत अच्छा बोले, वे बड़े ज्ञानी आदमी हैं।' 'में कह रहा हूँ,' ऐसा विचार न लाना। में माँ से कहता हूँ—'माँ, तुम यंत्री हो, में यंत्र हूँ; जैसा कराती हो, वैसा ही करता हूँ, जैसा कहलाती हो, वैसा ही कहता हूँ।'

विजय—( विनयपूर्वक )—आप कहें तो मैं वेदी पर बैटः सकता हूँ।

श्रीरामकृष्ण—(हँसते हुए)—में क्या कहूँ ? तुम्हीं ईश्वर से प्रार्थना करों । जैसे चंदामामा सभी के मामा हैं वैसे वे भी सभी के हैं । अगर आन्तरिकता होगी तो भय की बात नहीं है ।

विजय के फिर विनय करने पर श्रीरामकृष्ण ने कहा, 'जाओ, जैसी पद्धित है, वैसा ही करो । उन पर आन्तरिक भक्ति के रहने ही से काम हो जायेगा ।' वेदी पर बैठकर विजय ब्राह्मसमाज की पद्धित के अनुसार उपासना करने लगे । प्रार्थना के समय विजय 'माँ-माँ' कहकर पुकार रहे हैं । सुनकर सब लोग द्रवीभृत हो गये ।

उपासना के पश्चात् भक्तों की सेवा के लिए भोजन का आयोजन हो रहा है। सतरंजी, गलीचे, सब उठा लिए गये। वहाँ पत्तलें पड़ने लगीं। प्रबन्ध हो जाने पर भक्तों ने भोजन करने के लिए आसन प्रहण किया। श्रीरामकृष्ण का भी आसन लगाया गया। वे भी बैठे और वेणीपाल की परोसी हुई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, पापड़ और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, दही-खीर आदि ईश्वर को भोग लगाकर आनन्दपूर्वक भोजन करने लगे।

(8)

पूर्ण ज्ञान के वाद अभेद । ईश्वर का मातृभाव । आद्याशक्ति ।

भोजन के बाद पान खाते हुए सब लोग घर लौट रहे हैं। जीरामकृष्ण लौटने के पहले विजय से एकान्त में बैठकर बातचीत कर नहें हैं वहाँ। मास्टर भी हैं।

श्रीरामकृष्ण—तुमने उनसे 'माँ-माँ' कहकर प्रार्थना की थी। यह बहुत अच्छा है। कहावत है, माँ की चाह बाप से अधिक होती है। माँ पर अपना बस है, बाप पर नहीं। त्रैलोक्य की माँ की ज़मींदारी से गाड़ियों में रुपया लदकर आता था। हाथ में लाटियाँ लिए कितने ही लाल पगड़ी वाले सिपाही साथ रहते थे। त्रैलोक्य रास्ते में आदिमयों को लिये हुए खड़ा रहता था, ज़बरन सब रुपया ले लेता था। माँ के धन पर अपना पूरा ज़ोर है। कहते हैं, लड़के के नाम पर माँ का दावा भी नहीं होंता।

विजय- व्रहा अगर माँ हैं, तो वे साकार हैं या निराकार ?

श्रीरामकृष्ण—जो त्रल हैं, वही काली भी हैं। जब निष्किय हैं, तब उन्हें त्रल कहते हैं। जब सुष्टि, स्थिति, प्रलय, यह सब काम करते हैं, तब उन्हें दाक्ति कहते हैं। स्थिर जल से त्रल की उपमा हो सकती हैं। पानी जब हिल्ता-इल्ता है, तब वह दाक्ति की—काली की उपमा है। पानी जब हिल्ता-इल्ता है, तब वह दाक्ति की—काली की उपमा है। काली वे हैं, जो महाकाल के ताथ रमण करती हैं। काली साकार भी हैं और निराकार भी। तम लोग अगर निराकार पर विश्वास करते हो, तो काकी का उसी एव में ध्यान करो। एक को मज़बूती से पकड़-पर उनकी चिन्ता करने से वे ही समझा देती हैं कि वे कैसी हैं। न्यामपुकुर पहुँचने पर नेलीपाड़ा भी जान लोगे। तब तुम समझ जाओंगे कि ईश्वर हैं (अस्तिमात्रम्), यही नहीं, बिक्क वे तुम्हारे पास आवर तुमसे घोलंगे, बातचीत करेंगे—जैसे में तुमसे वोल रहा हूँ।

विश्वास करो, सब हो जायेगा। एक बात और है, तुम्हें अगर निराकार पर विश्वास हो, तो उसी विश्वास को दृढ़ करो ? परन्तु कहर मत बनो । उनके सम्बन्ध में ज़ोर देकर ऐसा न कहना कि वे यह हो सकते हैं और यह नहीं। कहो—'मेरा विश्वास है, वे निराकार हैं, वे और क्या क्या हो सकते हैं, यह तो वे ही जानें। में नहीं जानता, न मेरी समझ में यह बात आती है।' आदमी की छटाक भर बुद्धि से क्या ईश्वर की बात समझी जा सकती है ? सेर भर के छोटे में क्या चार सेर दूध समाता है ? वे अगर कृपा करके कभी दर्शन दें और समझाएँ तो समझ में आता है, नहीं तो नहीं।

"जो बहा हैं, वही शक्ति हैं, वही माँ हैं। रामप्रसाद कहते हैं, में जिस सत्य की तलाश कर रहा हूं वे बहा हैं, उन्हें ही में माँ कहकर पुकारता हूँ। इसी बात को रामप्रसाद ने एक जगह और दुहराया है, काली को बहा जानकर मैंने धर्म और अधर्म दोनों का त्याग कर दिया है।

"अधर्म है असत् कर्म । धर्म है वैधी कर्म—इतना दान करना होगा—इतने बाह्मणों को खिलाना है, यह सब धर्म है ।

विजय-धर्म और अधर्म का त्याग करने पर वाकी क्या रहता है ?

अरामकृष्ण—शुद्धा भित्त । मैंने माँ से कहा था, 'माँ ! यह लो अपना धर्म, यह लो अपना अधर्म, मुझे शुद्धा भित्त दो । यह लो अपना पुण्य और यह लो अपना पाप, मुझे शुद्धा भित्त दो । यह लो अपना ज्ञान और यह लो अपना अज्ञान, मुझे शुद्धा भित्त दो ।' देखो, ज्ञान भी मैंने नहीं चाहा । मैंने लोकसम्मान भी नहीं चाहा । धर्माधर्म का त्याग करने पर गुद्धा मिक अमला, निष्काम, अहेतुकी भिक्त भाकी रहती है।

त्राह्म भक्त-उनमें और उनकी शक्ति में क्या मेद है ?

श्रीत्मकृष्ण — पूर्ण ज्ञान के बाद दोनों अमेद हैं। जैसे मणि की ज्योति और मणि अमेद हैं, मणि की ज्योति की चिन्ता करने से ही मणि की चिन्ता की जाती है। दूध और दूध की धवलता जैसे अमेद हैं, एक को छोचिये तो दूसरे को भी छोचना पड़ता है; परन्तु यह अमेद-ज्ञान पूर्ण ज्ञान के बिना हुए नहीं होता। पूर्ण ज्ञान से समाधि होती है। तब मनुष्य चौडीस तत्वों को पार कर जाता है— इसीलिए अहंतत्व नहीं रह जाता। समाधि में कैसा अनुभव होता है, यह कहा नहीं जा सकता। उत्तर कर कुछ आभास मिलता है, यही कहा जा सकता है। समाधि छूटने के बाद जब में 'ॐ ॐ' कहता हूँ, तब समझो कि में कम से कम सौ हाय नीचे उत्तर आया हूँ। बहा बेद और विधियों से परे हैं; वे वाणी में नहीं आते। वहाँ 'भे-तुम' नहीं है।

"जब तक 'में 'और 'तुम ' ये भाव हैं, तव 'में प्रार्थना कर रहा हूँ या ध्यान कर रहा हूँ 'यह भी ज्ञान है और 'तुम (ईश्वर) प्रार्थना सुनते हो 'यह भी ज्ञान है; और उस समय ईस्वर के व्यक्तित्व का भी बोध है। तुम प्रभु हो, में दास, तुम पूर्ण हो, में अंदा; तुम में हो, में पुत्र, यह बोध भी रहेगा। यह भेद-बोध है, — में एक अलग हूँ और तुम अलग। यह बोध वे ही कराते हैं; हसीलिए 'ली' और 'पुरुप', 'उजाले ' और 'अंदेरे ' का ज्ञान है। जब तक यह भेद-बोध है, तब तक दालि को मानना पढ़ेगा। उन्हींने हमारे भीतर 'में ' रख दिया है। चाहे हज़ार विचार करो, परन्तु 'में' नहीं दूर होता। जब तक 'भें' है तब तक हैं इस साहार हम में ही मिलते हैं।

"इसीलिए जब तक 'में' है, मेद-बुद्धि है, तब तक ब्रह्म निर्गुण है, यह कहने का अधिकार नहीं; तब तक सगुण ब्रह्म ही मानना होगा। इसी सगुण ब्रह्म को वेदों, पुराणों और तन्त्रों में काली या आद्याशिक कहा गया है।"

विजय--आद्याशक्ति के दर्शन और ब्रह्मज्ञान ये कैसे हों?

श्रीरामकृष्ण—हृदय से विकल होकर उनसे प्रार्थना करो और रोओ। चित्त ग्रुद्ध हो जायेगा। निर्मल पानी में सूर्य का विम्व दिखाई देगा। भक्त के 'मैं' रूपी आईने में उस सगुण व्रह्म—आद्याशक्ति के दर्शन होंगे; परन्तु आईने को खूब साफ रखना चाहिए।

" मैला रहने पर सच्चा बिम्ब न पड़ेगा।

- "'में ' रूपी पानी में सूर्य को तब तक इसिए देखते हैं कि सूर्य के देखने का और कोई उपाय नहीं है, और प्रतिबिम्ब-सूर्य को छोड़ यथार्थ-सूर्य के देखने का जब तक कोई दूसरा उपाय नहीं मिलता, तब तक वह प्रतिबिम्ब-सूर्य ही सोलहों आने सत्य है। जब तक 'में' सत्य है, तब तक प्रतिबिम्ब-सूर्य भी सोलहों आने सत्य है। वही प्रतिबिम्ब-सूर्य आद्याद्यक्ति है।
- "यदि बहाज्ञान चाहते हो, तो उसी प्रतिविम्ब-सूर्य को पकड़कर सत्य-सूर्य की ओर जाओ। उस सगुण ब्रह्म से, जो प्रार्थनाएँ सुनते हैं, कहो; वे ही ब्रह्मज्ञान देंगे, क्योंकि जो सगुण ब्रह्म हैं, वे ही निर्गुण ब्रह्म से, जो द्यक्ति हैं, वे ही ब्रह्म भी हैं, जो द्यक्ति हैं, वे ही ब्रह्म भी हैं, पूर्ण ज्ञान के बाद दोनों अभेद हो जाते हैं।
- . "माँ ब्रह्मज्ञान भी देती है; परन्तु शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मज्ञान नहीं चाहता।

" एक और मार्ग है, ज्ञानयोग; परन्तु यह बड़ा कठिन है। ब्राह्म-ज्ञमाजवाले तुम लोग ज्ञानी नहीं हो, भक्त हो। जो लोग ज्ञानी हैं उन्हें विश्वास है कि ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या—ह्वप्रवत्।

"वे अन्तर्यामी हैं। उनते सरल और शुद्ध मन से प्रार्थना करो। वे सब तमझा देंगे। अहंकार छोड़कर उनकी शरण में जाओ। सब भा जाओगे।"

यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाने लगे—" 'मन! अपने ही आप में रहो। किसी दूसरे के घर न जाओ। जो कुछ चाहोंगे वह चैठे हुए ही 'पाओंग, अपने अन्तःपुर में ज्या खोजो तो सही। वह पारस पत्थर परम धन है, जो कुछ चाहोंगे, वह तुम्हें दे सकता है। चिन्तामणि की नाट्य-द्याला के द्वार पर कितने ही मणि पड़े हुए हैं।'

" जब बाहर के लोगों से मिलना तब सभी को प्यार करना; मिलकर एक हो जाना—किर हेपभाव ज्या भी न रखना। वह आदमी साकार मानता है, निराकार नहीं मानता; वह निराकार मानता है, साकार नहीं मानता; वह किरतान है, वह प्रसल्मान है, वह किरतान है, वह फरतान है, वह करतान है, वह समस्त्राया है, उसमें वेसी ही बुद्धि है। समस्त्रना कि सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। वह जानकर, तुमने जहाँ तक हो सके, दूसरों ने मिलने की ही चेहा करना और उन्हें प्यार करना। किर अपने घर में बानित और आनन्द या भीन करों। 'हरवहधी घर में बान का दीवक जलाकर जानमंदी का छुख देखी।' अपने ही घर में अपना स्वरूप देख सकोंगे। नरवाहे तब गीओं को चराने के लिए के जाने हैं, तब चारागाह में सब

तब फिर सब अलग अलग हो जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपके घर में—' अपने आप' में ही रहो।"

रात के दस वज जाने पर श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर चलने के लिए गाड़ी पर चढ़े। साथ में दो-एक सेवक भक्त भी हैं। घोर अंधेरा हे, गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। वेणीपाल रामलाल के लिए पूड़ियाँ और मिटाई गाड़ी पर रख देने के लिए ले आये।

वेणीपाल—महाराज, रामलाल आ नहीं सके, उनके लिए इन लोगों के हाथ कुछ पूड़ी-मिठाई भेजना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें।

श्रीरामकृष्ण-( घबराकर )—ओ वाबू वेणीपाल ! तुम मेरे साया यह सब न मेजो । इससे मुझे दोष लगता है । मुझे अपने साय किसी चीज़ का संचय करके रखना न चाहिए । तुम कुछ और न सोचना ।

वेणीपाल—जो आज्ञा, आप आज्ञीवींद दीजिए।

श्रीरामकृष्ण—आज खूब आनन्द हुआ। देखो, जिसका दासः अर्थ हो, आदमी वही है—जो लोग अर्थ का व्यवहार नहीं जानते, वे मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं हैं, आकृति तो उनकी मनुष्य जैसी है परन्तु व्यवहार पशुजैसा। तुम धन्य हो। इतने भक्तों को तुमने आनन्दित कर दिया।

# परिच्छेद २८

### वड़ा वाजार में श्रीरामकृष्ण

( ? )

#### समाधितत्व ।

आज श्रीरामकृष्ण १२ नम्बर मिलक स्ट्रीट बड़ा वाजार जाने-वाले हैं। मारवाड़ी भक्तों ने श्रीरामकृष्ण को न्योता दिया है। कार्ल-पूजा को बीते दो दिन हो गए। आज सोमवार है, २० अल्डूबर-१८८४, कार्तिक शुक्क द्वितीया। बड़ाबाजार में अब भी दीवार्ज का आनन्द चल रहा है।

दिन को लगभग तीन बजे मास्टर छोटे गोगल के साय बङ्गा वाजार आए। श्रीरामकृष्ण ने छोटी घोती खर्रदने की काला ही बी—मास्टर उसे खरीदकर एक कागज में लपेटकर हाय में जिए हुए हैं। मिलक स्ट्रीट में दोनों ने पहुँचकर देखा, ब्राइमिशों की बड़ी मीड़ है। १२ नम्बर के पास पहुँचकर देखा, ब्राइमिशों की बड़ी मीड़ है। १२ नम्बर के पास पहुँचकर देखा, ब्राइमिशों की बड़ी मीड़ है। बीतर शब्दाम थे और राम चटोपायक को ब्राइमिश बीर मान्डर की द्राइक्ट शीरामकृष्ण हैंस रहे हैं।

श्रीरामकण गाड़ी ने उत्ते जा में बहुत हैं, मान्स बारे रास्ता दिस्ताते हुए चल रहे हैं। मानहों ना के वहीं पहुँचकर डारेंटे देखा, मीचे श्रांगन में बार्क हो जिस्सी हो गीटे तहीं हुई हैं। में ओर देखगाहियों पर मान का का को है जीतमहान सर्वे के के ज्जपर के मंज़ले पर चढ़ने लगे । मारवाड़ियों ने आकर उन्हें तिमंज़ले के प्रक कमरे में बैठाया । उस कमरे में काली का चित्र या । श्रीरामकृष्ण आसन प्रहण करके हैंसते हुए भक्तों से बातचीत करने लगे।

एक मारवाड़ी आकर श्रीरामकृष्ण के पैर दन्नाने लगा । श्रीराम-कृष्ण ने पहले तो मना किया, परन्तु फिर कुछ सोचकर कहा, 'अच्छा'; अफिर मास्टर से पूछा, स्कूल का क्या हाल है।

मास्टर—जी आज छुट्टी है ।

श्रीरामकृष्ण-( हँसकर )—कल अधर के यहाँ चण्डी का गाना होगा।

मारवाड़ी भक्त ने पण्डितजी को श्रीरामकृष्ण के पास मेजा। पण्डितजी ने श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम कर आसन प्रहण किया। पण्डितजी के साथ अनेक प्रकार की ईश्वर सम्बन्धी वार्ता हो रही है।

अवतार सम्बन्धी वातें होने लगीं।

श्रीरामकुष्ण—अवतार भक्तों के लिए हैं, ज्ञानियों के लिए नहीं।
पण्डितजी—परित्राणाय साधूनां विनाज्ञाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।।

"अवतार पहले तो भक्तों के आनन्द के लिए होता है, और इसरे, दुष्टों के दमन के लिए। परन्तु ज्ञानी कामनाश्चन्य होते हैं।"

श्रीरामकृष्ण—(सहास्य)—परन्तु मेरी सब कामनाएँ नहीं मिटीं। भक्ति की कामना बनी हुई है।

इसी समय पण्डितजी के पुत्र ने आकर श्रीरामकृष्ण की चरण--बन्दना की और आसनग्रहण किया । श्रीरामकृष्ण—(पण्डितजी के प्रति)—अच्छा जी, भाव किसे कहते हें ?

पण्डितजी—ई्या की चिन्ता करते हुए जब मनोवृत्तियाँ कोमलः हो जाती हैं, तब उस अवस्था को भाव कहते हैं, जैसे सूर्य के निकलने। पर वर्फ गल जाती है।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा जी, प्रेम किसे कहते हैं ?

पण्डितजी हिन्दी में ही बातचीत कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण उनकेः साय बड़ी मधुर हिन्दी में बातचीत कर रहे हैं। पण्डितजी ने प्रेम काः उत्तर एक दूसरे ही ढंग से समझाया।

श्रीरामकृष्ण-(पण्डितजी से)—नहीं, प्रेम का अर्थ यह नहीं है। प्रेम यह है, ईश्वर पर ऐसा प्यार होगा कि संसार के अस्तित्व का होशा तो रह ही नहीं जायेगा, साथ ही अपनी देह भी जो इतनी प्यारी वस्तु है, भूल जायेगी। प्रेम चेतन्यदेव को हुआ था।

पण्डितजी—जी हाँ, जैसा मतवाला होने पर होता है।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा जी, किसी को भक्ति होती है, किसी को नहीं, इसका क्या अर्थ है ?

पण्टितजी—ईश्वर में वैपम्य नहीं है। वे कल्पतर हैं। जो जो कुछ चाहता है, वह यही पाता है, परन्तु कल्पतर के पास जाकर मोंगना चाहिए।

पण्डितजी यह सब हिन्दी में कह रहे हैं । श्रीरामकृष्ण मास्टर की ओर देखकर अर्थ बतला रहे हैं ।

भीरामकृष्ण—अच्छा जी, समाधियों किस किस तरह की है, अब कहिए तो ज़रा ।

पण्डितजी—समाधि दो तरह की है, सविकल्प और निर्विकल्प। निर्विकल्प समाधि में विकल्प नहीं है।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, 'तदाकारकारित, ' ध्याता और ध्येय का भेद ज्नहीं रहता। और चेतन समाधि और जड़ समाधि, ये भी हैं। नारद, ज्युकदेव, इनकी चेतन समाधि है, क्यों जी ?

पण्डितजी-जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण—और उन्मना समाधि और स्थित समाधि, ये मी हैं, क्यों जी ?

पण्डितजी चुप हो रहे, कुछ बोले नहीं।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा जी, जप-तप करने से तो विभूतियाँ प्राप्त हो -सकती हैं—जैसे गंगा के ऊपर से पैदल चले जाना।

पण्डितजी — जी हाँ, यह सब होता है, परन्तु भक्त यह कुछ - नहीं चाहता।

और योड़ी सी बातचीत होने पर पण्डितजी ने कहा, एकादशी के रिदन दक्षिणेश्वर में आपके दर्शन करने आऊँगा।

श्रीरामकृष्ण—अहा, तुम्हारा लड़का तो वड़ा अच्छा है।

्यिंडतजी —महाराज, नदी की एक तरंग जाती है, नो दूसरी आतो है। सब कुछ अनित्य है।

श्रीरामकृष्ण—तुम्हारे भीतर सार वस्तु है।

कुछ देर के बाद पण्डितजी ने प्रणाम किया। कहा, 'तो पूजा करने जाऊँ ?'

श्रीरामकृष्ण — अजी, वैठो I

पण्डितजों फिर बैठे।

श्रीरामकृष्ण ने हठयोग की बात चलाई । पण्डितजी भी हिन्दी में इसी के सम्बन्ध में बातचीत करने लगे । श्रीरामकृष्ण ने कहा, हाँ, यह भी एक तरह की तपत्या है, परन्तु हठयोगी देहाभिमानी साधु है, उसका मन सदा देह पर ही लगा रहता है।

पण्डितजी ने फिर विदा होना चाहा। पूजा करने के लिए जाएँगे। श्रीरामकृष्ण पण्डितजी के लड़के से वातचीत कर रहे हैं।

श्रीरामहण — कुछ न्याय, वेदान्त तथा और और दर्शनों के यदने से श्रोमद्भागवत खूब समझ में आती है, — क्यों ?

पुत्र—जी महाराज, खांख्य-दर्शन पड़ने की बड़ी आवश्यकता है। इस तरह की बातें होने लगीं।

धीरामकृष्ण त.किए के सहारे ज़रा हेट गए। पण्डितजी के पुत्र नया भक्तगण जमीन पर बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण हेटे ही हेटे धीरे भीरे गा रहे हैं—

'हिर सों लागी रहो रे भाई। तेरी वनत-बनत बनि जाई॥ अंका तारे बंका तारे, तारे मीस बाई। सुआ पढ़ादत गणिका तारे, तारे सदन कसाई॥

(२)

साधना की आवर्यकता।

थर के मालिक ने आकर प्रणाम किया। ये मारवादी-भण धीसम-

कृष्ण पर बड़ी भक्ति रखते हैं। पण्डितजी के लड़के बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण ने पूछा, क्या इस देश में पाणिनि व्याकरण पढ़ाया जाता है?

मास्टर—जी, पाणिनि ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, न्याय और वेदान्त, क्या यह सब पढ़ायह जाता है ?

इन वातों का घर के मालिक मारवाड़ी ने कोई उत्तर नहीं दिया । गृहस्वामी—महाराज, उपाय क्या है !

श्रीरामकृष्ण—उनका नाम-गुण-कीर्तन और साधुसंग । उनसे व्याकुरू होकर प्रार्थना करना ।

गृहस्वामी—महाराज, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे संसार से.मन हटता जाय।

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )--कितना है ? आठ आने ? ( हास्य । )

गृहस्वामी—यह सब तो आप जानते ही हैं। महात्मा की दयह के हुए बिना कुछ भी न होगा।

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर को संतुष्ट करोगे तो सभी संतुष्ट हो जाएँगे ि महात्मा के हृदय में वे ही तो हैं।

गृहस्वामी—उन्हें पाने पर तो बात ही कुछ और है। उन्हें अगर कोई पा जाता है, तो सब कुछ छोड़ देता है। रुपया पाने पर आदमी पैसे का आनन्द छोड़ देता है।

श्रीरामकृष्ण—कुछ साधना की आवश्यकता होती है। साधना करते ही करते आनन्द मिलने लगता है। मिट्टी के बहुत नीचे अगर घड़े में धन रखा हुआ हो, और अगर कोई वह धन चाहे तो मेहनतः

के साथ उसे खोदते रहना चाहिए। सिर से पसीना टपकता है, परन्तु बहुत कुछ खोदने पर घड़े में जब कुदार लगकर ठनकार होती है, तब आनन्द भी खूब मिलता है। जितनी ही टनकार होती है, उतना ही आनन्द बढ़ता है। राम को पुकारते जाओ, उनकी चिन्ता करो, वे ही सब कुछ ठीक कर देंगे।

गृहस्वामी-महाराज, आप ही राम है।

श्रीरामकृष्ण—यह क्या, नदी की ही तरंगें हैं, तरंगों की नदी योड़े ही है ?

गृहस्वामी—महात्माओं के ही भीतर राम हैं। राम को कोई देख तो पाता नहीं, और अब अवतार भी नहीं है।

श्रीरामकृष्ण-( तहास्य )—केसे तुम्हें माळ्म हुआ कि अवतार नहीं है ?

गरस्वामी चुपचाप वैठे हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण—अवतारी पुरुप को सब लोग नहीं पहचान पाते । नारद जब श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन करने के लिए गये, तब राम ने खट़े होकर नारद को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, 'हम लोग संसारी जीव हैं, आप जैते साधुओं के आये बिना हम लोग कैसे पवित्र होंगे!' पित जब सत्यपालन के लिए बन गये, तब देखा, राम के बनवास का संवाद पाकर ऋषिगण आहार तक छोड़कर पड़े हुए थे। फिर भी उनमें से बहुतों को माल्म नहीं या कि राम अवतार हैं।

गर्स्यामी—आप भी वही राम हैं।

शीरामरूण — राम! राम! ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भा. १, ११ कुष्ण पर बड़ी भक्ति रखते हैं। पण्डितजी के लड़के बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण ने पूछा, क्या इस देश में पाणिनि व्याकरण पढ़ाया जाता है? मास्टर—जी, पाणिनि?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, न्याय और वेदान्त, क्या यह सब पढ़ायह जाता है ?

इन बातों का घर के मालिक मारवाड़ी ने कोई उत्तर नहीं दिया । गृहस्वामी—महाराज, उपाय क्या है ?

श्रीरामकृष्ण—उनका नाम-गुण-कीर्तन और साधुसंग । उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करना ।

गृहस्वामी—महाराज, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे संसार से.मन हटता जाय।

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )--कितना है ? आठ आने ? ( हास्य । )

गृहस्वामी—यह सब तो आप जानते ही हैं। महात्मा की दयह के हुए बिना कुछ भी न होगा।

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर को संतुष्ट करोगे तो सभी संतुष्ट हो जाएँगे। महात्मा के हृदय में वे ही तो हैं।

गृहस्वामी—उन्हें पाने पर तो बात ही कुछ और है। उन्हें अगर कोई पा जाता है, तो सब कुछ छोड़ देता है। रुपया पाने पर आदमी पैसे का आनन्द छोड़ देता है।

श्रीरामकृष्ण—कुछ साधना की आवश्यकता होती है। साधना करते ही करते आनन्द मिलने लगता है। मिट्टी के बहुत नीचे अगर घड़े में घन रखा हुआ हो, और अगर कोई वह धन चाहे तो मेहनतः के साथ उसे खोदते रहना चाहिए। सिर से पसीना टपकता है, परन्तु बहुत कुछ खोदने पर घड़े में जब कुदार लगकर ठनकार होती है, तब आनन्द भी खूब मिळता है। जितनी ही टनकार होती है, उतना ही आनन्द बढ़ता है। राम को पुकारते जाओ, उनकी चिन्ता करो, वे ही सब कुछ ठीक कर देंगे।

गृहस्वामी--महाराज, आप ही राम हैं।

श्रीरामकृष्ण—यह क्या, नदी की ही तरंगें हैं, तरंगों की नदी योड़े ही है ?

गृहस्वामी—महात्माओं के ही भीतर राम हैं। राम को कोई देख तो पाता नहीं, और अब अवतार भी नहीं है।

श्रीरामकृष्ण-(सहास्य)—कैसे तुम्हें माळ्म हुआ कि अवतार नहीं है ?

गृहस्वामी चुपचाप वैठे हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण—अवतारी पुरुष को सब लोग नहीं पहचान पाते । नारद जब श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन करने के लिए गये, तब राम ने खड़े होकर नारद को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, 'हम लोग संसारी जीव हैं, आप जैसे साधुओं के आये बिना हम लोग कैसे पवित्र होंगे!' फिर जब सत्यपालन के लिए बन गये, तब देखा, राम के बनवास का संवाद पाकर ऋषिगण आहार तक छोड़कर पड़े हुए थे। फिर भी उनमें से बहुतों को मालूम नहीं था कि राम अवतार हैं।

गृहस्वामी--आप भी वही राम हैं।

श्रीरामकृष्ण — राम! राम! ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मा. २, ३३ महः कहकर श्रीरामकृष्ण ने हायः जोड़कर प्रणाम किया और कहा—" जो राम घट-घट में विराजमान हैं, उन्हीं का बनाया यह संसार है। मैं तुम लोगों का दास हूँ। वही राम ये सब मनुष्य और जीव-जन्तु हुए हैं।"

ग्रहस्वामी—हम लोग यह क्या जानें ? श्रीरामकृष्ण—तुम जानो या न जानो, तुम राम हो। ग्रहस्वामी—आप में राग-द्वेष नहीं हैं।

श्रीरामकृष्ण—क्यों ? जिस गाड़ीवाले से कलकत्ते आने की बात हुई थी, वह तीन आने पैसे ले गया, फिर नहीं आया, उसते तो में खूव चिढ़ गया था । और था भी वह बड़ा बुरा आदमी। देखों न, कितनी तकलीफ़ दी!

#### ( 3 )

#### वडा वाजार का अञ्चकूट-महोत्सव।

श्रीरामकृष्ण ने कुछ देर विश्राम किया । इधर मारवाड़ी भक्त छत पर गाने-बजाने लगे । आज श्रीमयूर-मुकुटधारी का महोत्सव है । भोग का सब आयोजन हो गया । देवदर्शन करने के लिए लोग श्रीरामकृष्ण को बुला ले गए । श्रीमयूर-मुकुटधारी का दर्शन कर श्रीरामकृष्ण ने निर्माल्य धारण किया ।

विग्रह के दर्शन कर श्रीरामकृष्ण भाव-मुग्ध हो रहे हैं। हाथ जोड़कर कह रहे हैं—"प्राण हो, हे कृष्ण, मेरे जीवन हो। जय गोविन्द गोविन्द वासुदेव सिचदानन्द! हे कृष्ण, हे कृष्ण, ज्ञान कृष्ण, मन कृष्ण, प्राण कृष्ण, आत्मा कृष्ण, देह कृष्ण, जाति कृष्ण, कुल कृष्ण, प्राण हो, हे कृष्ण, मेरे जीवन हो।"

ये बातें कहते हुए श्रीरामकृष्ण खड़े होकर समाधिमय हो गये। श्रीयुत राम चॅटर्जी श्रीरामकृष्ण को पकड़े रहे। बड़ी देर बाद समाधि छूटी।

इधर मारवाड़ी भक्त श्रीमयूर-मुकुटधारी विश्रह को बाहर छे जाने के लिए आये । भोग का बन्दोबस्त बाहर ही हुआ था।

अव श्रीरामकृष्ण की समाधि-अंवस्था नहीं है। मारवाड़ी मक्त बड़े आनन्द से सिंहासन के विग्रह को बाहर लिए जा रहे हैं, श्रीरामकृष्ण भी साथ-साथ जा रहे हैं। मोग लगाया जा चुका। मोग के समय मारवाड़ी भक्तों ने कपड़े की आड़ की थी। मोग के पश्चात् आरती और गाने होने लगे। श्रीरामकृष्ण विग्रह को चमर व्यजन कर रहे हैं। मारवाड़ियों ने श्रीरामकृष्ण से मोजन करने का अनुरोध किया। श्रीरामकृष्ण बैठे, भक्तों ने भी प्रसाद पाया।

श्रीरामकृष्ण चलने के लिए विदा होने लगे। शाम हो गई है और रास्ते में भीड़ भी बहुत है। श्रीरामकृष्ण ने कहा, "हम लीग गाड़ी से तब तक के लिए उतर पड़ें। गाड़ी पीछे से घूमकर आए तब चहें।" रास्ते से जाते समय श्रीरामकृष्ण ने देखा, पानवाला एक बहुत छोटी सी दूकान में बैटा हुआ है जिसे देखकर मालूम हुआ कि दूकान क्या है, बिल हैं। उस दूकान में बिना खूब सिर झुकाये कोई घुस नहीं सकता था। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, "कितना कष्ट है, इतने ही के भीतर बद्ध होकर रहना! संसारियों का स्वभाव भी कैसा है! इसी में उन्हें आनन्द मिलता है!"

गाड़ी लौटकर पास आई। श्रीरामकृष्ण फिर गाड़ी पर बैठे। भीतर श्रीरामकृष्ण के साथ बाबूराम, मास्टर, राम चॅटजी और छत पर छोटे गोपाल बैठे हुए हैं। एक भिखारिन ने गोद में बचा लिए हुए गाड़ी के सामने आकर भीख माँगी। श्रीरामकृष्ण ने देखकर मास्टर से कहा—"क्यें जी, पैसा है ?" गोपाल ने पैसा दे दिया।

बड़ा बाजार से गाड़ी जा रही है। दीवाली की बड़ी धूम है। अंघेरी रात दीपों से जगमगा रही है। वड़ा वाजार की गली से होकर गाड़ी चीतपुर रोड पर आई। वहाँ भी दिये जगमगा रहे हैं और चीटियों की तरह आदिमयों की पाँत चल रही है। आदमी दूकानों की सजावट पर मुग्ध हो रहे हैं। दूकानदार अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए गुलावपाश हाथ में लिए लोगों पर गुलाव छिड़क रहे हैं। गाड़ी एक इत्रवाले की दूकान के सामने आई। श्रीरामकृष्ण पाँच वर्ष के बालक की तरह तस्त्रीर और रोशनी देख-देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। चारों ओर कोलाहल हो रहा है। श्रीराम-कृष्ण उच स्वर से कह रहे हैं। चारों ओर कोलाहल हो रहा है। श्रीराम-वृक्ष उच स्वर से कह रहे हैं। चड़े ज़ोरों से हँसकर बाबूराम से कह रहे हैं, 'अरे बढ़ता क्यों नहीं? तू कर क्या रहा है?'

भक्तगण हँसने लगे। उन्होंने समझा, श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं ईश्वर की ओर बढ़ जा, अपनी वर्तमान अवस्था से सन्तुष्ट होकर न रहना। ब्रह्मचारी ने लकड़हारे से कहा था, बढ़ जाओ। बढ़ते हुए उसने कमशः चन्दन का बन, चांदी की खान, सोने की खान, हीरा, मण् आदि देखा था। इसीलिए श्रीरामकृष्ण बार बार कहते हैं, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। गाड़ी चलने लगी। श्रीरामकृष्ण ने मास्टर की खरीदी हुई घोतियाँ देखीं। दो घोतियाँ कोरी थीं और दो धुली हुई थीं। श्रीरामकृष्ण ने सिर्फ आठ हाथ की कोरी घोतियाँ लाने के लिए कहा या,

जो नहाने के समय पहनी जाती हैं । श्रीरामकृष्ण ने ऐसी ही घोतियाँ न्वरीदने के लिए कहा या। उन्होंने कहा—" ये कोरी घोतियाँ दोनों दे जाओ और दूसरी घोतियाँ इस समय लेते जाओ, अपने पास वख लेना। चाहे एक दे देना।"

मास्टर—जी, एक घोती छौटा छे जाऊँगा ? श्रीरामकृष्ण—नहीं, तो अभी रहने दो; दोनों ही साथ छे जाना । मास्टर—जो आज्ञा ।

श्रीरामकृष्ण— फिर जब आवश्यकता होगी तब ले आना । देखों न, कल वेणीपाल, रामलाल के लिए गाड़ी में खाना देने के लिए आया या । मैंने कहा, मेरे साथ कोई चीज़ न देना । मुझमें संचय करने की शक्ति नहीं है ।

मास्टर—जी हाँ । इसमें और क्या है, ये दोनों सादी घोतियाँ लौटा ले जाऊँगा।

श्रीरामकृष्ण-( सस्तेह )—मेरे मन में किसी तरह से कुछ पैदा हो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं।—यह तो अपनी वात है, जब आवश्यकता होगी, कहूँगा।

मास्टर-( विनयपूर्वक )-- जो आज्ञा ।

गाड़ी एक दूकान के सामने आ गई। वहाँ चिलमें बिक रही थीं। श्रीरामकृष्ण ने राम चंटर्जी से कहा, 'राम, एक पैसे की चिलम मोल न ले लोगे ?'

श्रीरामकृष्ण एक भक्त की वात कह रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—मेंने उससे कहा, कल बड़ा बाजार जाऊँगा, तू अी चलना। परन्तु सुना तुमने,—उसने क्या कहा ! कहा—'ट्राम के चार पैसे लगेंगे, कौन जाय ?' कल वेणीपाल के बगींचे में गया था। वहाँ फिर आचार्यगिरी भी की। किसी ने न कहा, न सुना, आप ही आप गाने लगा जिससे आद्मी समझें में ब्राह्मसमाजवालों का ही एक आदमी हूँ। (मास्टर से) क्यों जी, यह भला क्या है ?' कहता है—एक आना खर्च हो जायेगा।

फिर मारवाड़ी भक्तों के अन्नकूट की बात होने लगी।

श्रीरामकृष्ण-(भक्तों से)—यहाँ जो कुछ तुमने देखा, वही बात वृन्दावन में भी है। राखाल आदि वृन्दावन में यही सब देख रहे होंगे। परन्तु वहाँ अन्नकृट और बढ़कर होता है। आदमी भी बहुत हैं। गोवर्धन पर्वत है, यही विचित्रता है।

" परन्तु मारवाड़ियों में कैसी भक्ति है, देखी ? यथार्थ ही इनमें हिन्दू भाव है । यही सनातन धर्म है।—श्रीठाकुरजी को ले जाते समय, देखा तुमने, उन्हें कैसा आनन्द हो रहा था ? आनन्द यह सोचकर कि हम भगवान का सिंहासन उठाए लिए जा रहे हैं।

"हिन्दूधर्म ही सनातन धर्म है। आजकल जो सब सम्प्रदाक देख रहे हो, यह सब उनकी इच्छा से होकर फिर मिट जाएँगे। इसी- लिए में कहता हूँ, आधुनिक जो सब भक्त हैं, उनके भी चरणों में प्रणाम है। हिन्दूधर्म पहले से है और सदा रहेगा भी।"

मास्टर घर जाएँगे । वे श्रीरामकृष्ण की चरण-वन्दना करके शोभा बाजार के पास उत्तर गए । श्रीरामकृष्ण आनन्द मनाते हुए गाड़ी पर जा रहे हैं।

# परिच्छेद २९

#### श्रीरामकृष्ण तथा मायावाद

(१)

दक्षिणेश्वर मन्दिर में मनमोहन, महिमा आदि भक्तों के साथ।

चलो भाई, फिर उनके दर्शन करने चलें। उन्हीं महापुरुष बालक-स्वस्प को देखें, जो माँ के सिवा और कुछ भी नहीं जानते,—जो हमारे लिए ही शरीर धारण करके आए हैं। वही बतलाएँगे, इस कटिन जीवन-समस्या की पूर्ति कैसे होगी। वे संन्यासी को बतलाएँगे और गृहस्य को भी बतलाएँगे, उनका द्वार सभी के लिए खुला हुआ है। वे दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो, चलकर उनके दर्शन करें।

वे अनन्त गुणों के आधार हैं, वे प्रसन्नमूर्ति हैं, उनकी बातों को सुनकर आँखों से आँसू बह चलते हैं।

चलो भाई, वे अहेतुक-कुपा-सिन्धु हैं, प्रियदर्शन हैं, ईश्वर के प्रेम में दिन रात मस्त रहनेवाले उन सहास्य मूर्ति श्रीरामकृष्ण के दर्शन कर हम अपने इस मनुष्य-जन्म को सार्थक करें।

आज रविवार है, २६ अक्टूबर १८८४। कार्तिक की शुक्ल सप्तमी, हेमन्तकाल है। दिन का दूसरा पहर है। श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। कमरे के साथ मिला हुआ पश्चिम की ओर अर्घगोलाकार एक बरामदा है। बरामदे के पश्चिम ओर बगीचे का रास्ता है जो उत्तर-दक्षिण की ओर गया हुआ है। रास्ते के पश्चिम ओर फुलवाड़ी है, आगे पवित्रसलिला जाह्नवी दक्षिणवाहिनी हो रही हैं।

भक्तों में से कितने ही आए हुए हैं। आज आनन्द का हाट लगा है। आनन्दमय श्रीरामकृष्ण का ईश्वर-प्रेम भक्तों के मुखदर्पण में प्रति-विम्बित हो रहा है। कितना आश्वर्य है! केवल भक्तों ही के मुखदर्पण में नहीं, बाहर के उद्यानों में, वृक्षपत्रों में, खिले हुए अनेक प्रकार के फूलों में, विशाल भागीरथी के हृदय में, स्ये की किरणों से दीतिमान नीलिमामय नभोमण्डल में, भगवान विष्णु के चरणों से च्युत हुई गंगाजी के जलकणों को छूकर प्रवाहित होती हुई शीतल वायु में यही आनन्द प्रतिभासित हो रहा था ! कितने आश्चर्य की बात है !—'मधुवत् पार्थिवं रजः?—सचमुच उद्यान की धूलि भी मधुमय हो रही है !—इच्छा होती है, गुप्त भाव से या भक्तों के साथ इस धूलि पर लोटपोट हो जायें। इच्छा होती है, इस उद्यान के एक ओर खड़े होकर दिन भर इस मनोहर गंगावारि के दर्शन करें। इच्छा होती है, लता-गुल्म और पत्र-पुष्पों से लदे हुए, सुशोभित हरे-भरे वृक्षों को अपना आत्मीय समझ उनसे मधुर सम्भाषण करें — उन्हें हृदय से लगा लें। इसी धूलि के ऊपर से श्रीरामकृष्ण के कोमल चरण चलते हैं। इन्हीं पेड़ों के भीतर से वे सदा आया-जाया करते हैं । इच्छा होती है, ज्योतिर्मय आकाश की ओर टकटकी लगाये हेरते रहें; क्योंकि जान पड़ता है, भूलोक और युलोक, दोनों ही प्रेम और आनन्द में तैर रहे हैं।

श्रीठाकुर-मन्दिर के पुजारी, दरवान, परिचारक, सबको न जाने क्यों आत्मीय कहने की इच्छा होती है—क्यों यह जगह बहुत दिनों के बाद देखी गई जन्मभूमि की तरह मधुर लग रही है! आकाश, -गंगा, देवमन्दिर, उद्यान-पय, इक्ष, ल्ता, गुत्म, सेवकगण, आसन पर देती हुई भक्तमण्डली, सब मानो एक ही वस्तु से बनाये हुए जान पड़ते हैं। जिस वस्तु से श्रीरामकृष्ण बनाये गए हैं, जान पड़ता है, ये भी उसी वस्तु से बनाये गए हैं। जैसे एक मोम का बगीचा हो, पेड़, पछव, फूल, फल सब मोम के! बगीचे के रास्ते, बगीचे के माली, बगीचे के निवासी, बगीचे के भीतर का गृह, सब मोम के! यहाँ का सब कुछ मानो आनन्द ही से रचा गया है!

श्रीमनमोहन, श्रीयुत महिमाचरण और मास्टर वहीं वंठे हुए थे; क्रमशः ईशान, हृदय और हाजरा भी आए। और भी बहुत से भक्त बैठे हुए थे। वलराम और राखाल इस समय वृन्दावन में थे। इस समय कुछ नए भक्त भी आते-जाते थे- नारायण, पल्टू, छोटे नरेन्द्र, तेजचन्द्र, विनोद, हरिपद। बाबूराम कभी कभी यहीं आकर रह जाते हैं। राम, सुरेश, केदार और देवेन्द्र आदि भक्तगण प्रायः आते हैं - कोई एक - इपते के बाद—कोई दो हफ्ते के बाद । लाटू यहीं रहते हैं। योगीन का घर नजदीक है, वे प्रायः रोज आया-जाया करते हैं। नरेन्द्र कभी कभी आते हैं, आते ही आनन्द का मानो हाट लग जाती है। नरेन्द्र ं जब अपने उस देवदुर्लभ कण्ठ से ईश्वर का नामगुण गाते हैं, तब श्रीरामकृष्ण को अनेक प्रकार के भावों का आवेश होता रहता है-समाधि होती है, जैसे एक उत्सव हो। श्रीरामकृष्ण की बड़ी इच्छा है कि लड़कों में से कोई उनके पास रहे, क्योंकि वे शुद्धातमा हैं, संसार में विवाहादि के बन्धनों में नहीं पड़े। बाबूराम से श्रीरामकृष्ण रहने के लिए कहते हैं; वे कभी कभी रहते भी हैं। श्रीयुत अघर सेन प्रायः आया करते हैं। कमरे के भीतर भक्तगण बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण बन्ने की तरह खड़े ्होंकर कुछ सोच रहे हैं। भक्तगण उनकी ओर देख रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—( मनमोहन से )—सब राममय देख रहा हूँ, तुम लोग सब बैठे हुए हो, देखता हूँ, सब राम ही हैं, एक एक अलग अलग।

मनमोहन—राम ही सब हुए हैं, परन्तु आप जैसा कहते हैं, आपो नारायण, जल नारायण हैं, परन्तु कोई जल पिया जाता है, किसी जल से मुँह धोना तक चल सकता है और किसी जल से वर्तन साफ किए जाते हैं।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, परन्तु देखता हूँ, वे ही सब कुछ हैं। जीव, जगत् वे ही हुए हें।

यह बात कहते हुए श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर जा बैठे।
श्रीरामकृष्ण—( महिमाचरण से )— क्यों जी, सच बोलना है इसलिए मुझे कहीं ग्रुचिता का रोग तो नहीं हो गया। अगर एकाएक कह
हूँ कि मैं न खाऊँगा, तो भूख लगने पर भी फिर खाना न होगा। अगर
कहूँ, झाऊतले में मेरा लोटा लेकर अमुक आदमी को जाना होगा, तो
यदि कोई दूसरा आदमी ले जाता है तो उसे लोटा देना पड़ता है। यह
क्या हुआ भाई! इसका क्या कोई उपाय नहीं है ?

" साथ भी कुछ लाने की शक्ति नहीं। पान, मिठाई, कोई वस्तुः साथ नहीं ला सकता। इस तरह संचय होता है न ? हाथ से मिट्टी भी नहीं ला सकता।"

इसी समय किसी ने आकर कहा, 'महाराज, हृदय यदु मिलिक के बगीचे में आया है, फाटक के पास खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है।'

श्रीरामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, 'हृदय से जरा मिल लूँ शतुम लोग बैठो । '

यह कहकर काले रंग की चट्टी पहनकर पूर्व वाले फाटक की ओर चले। साथ में केवल मास्टर हैं। लाल सुरखी की राह है। उसी राह से श्रीरामकृष्ण पूर्व की ओर जा रहे हैं। रास्ते में खजानची खड़े थे, उन्होंने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। दाहिनी ओर आंगन का फाटक ह्यूट गया, नहीं लम्बी दाड़ी-वाले सिपाही बैठे हुए थे। बाई ओर 'कोठी' है—बाबूओं का बैठकखाना, पहले यहाँ नील की कोठी थी, इसीलिए इसे कोठी कहते हैं। इसके आगे रास्ते के दोनों ओर फूल के पेड़ हैं। थोड़ी ही दूर पर रास्ते के बिलकुल दिक्षण ओर गाजीतला और काली-मन्दिर का तालाब है, पक्के घाट की सीड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। कमशः आगे पूर्व हार आया, उसके बाई ओर दरवान का घर है और दाहिनी ओर तुलसी का चौरा। उद्यान के बाहर आकर देखा, यदु मिलक के बगीचे के फाटक के पास हदय खड़ा था।

(२)

#### हृद्य का आगमन ।

हृदय हाथ जोड़कर खड़े हैं। श्रीरामकृष्ण को राजपथ पर देखते ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, — दण्डवत् भूमि पर लेट गए, श्रीराम-कृष्ण ने उठने के लिए कहा। हृदय फिर हाथ जोड़कर बालक की तरह रो रहे हैं।

<sup>\*</sup> हृदय श्रीरामकृष्ण की जन्मभूमि कामारपुक्तर के पास, सिहोड़ आम में रहते थे। बीस साल तक लगातार श्रीरामकृष्ण के पास रहकर दक्षिणेश्वर काली-मन्दिर में उन्होंने काली की पूजा और श्रीरामकृष्ण की सेवा की थी। बगीचे के मालिकों के असन्तोष का कोई काम कर बैठने के कारण उनका बगीचे के भीतर आना बन्द कर दिया गया था। हृदय की दादी श्रीरामकृष्ण की बुआ थीं।

आश्चर्य है कि श्रीरामकृष्ण भी रो रहे हैं। नेत्र में कई बूँद ऑसू दीख पड़े। उन्होंने हाथ से आँसू पोंछ डाले — जैसे आँसू आए ही न हों। जिस हृदय ने उन्हें इतना कष्ट दिया था, उसी के लिए वे दौड़े आए और रो रहे हैं।

श्रीरामऋष्ण—इस समय त् कैसे आया ?

हृदय—( रोते हुए )—आप ही से भेंट करने के लिए आया ्हूँ । अपना दुःख मैं और किससे कहूँ ?

श्रीरामकृष्ण—(सान्त्वनार्थ, सहास्य)—संसार में ऐसा दुःख लगा ्ही है। संसार में रहो तो सुख और दुःख होते ही रहते हैं। (मास्टर को दिखाकर) ये लोग कभी कभी इसीलिए आते हैं। आकर ईश्वर की दो बातें सुनते हैं तो मन में शान्ति आ जाती है। तुझे किस बात का दुःख है!

हृदय—( रोते हुए )—आपका संग छूटा हुआ है, यही -दुःख है।

श्रीरामकृष्ण—त् ने ही तो कहा था—'तुम्हारा मनीभाव तुम्हीं ंभें रहे, मेरा—मुझमें।'

हृदय—हाँ, ऐसा कहा तो था, परन्तु में इतना क्या जानूँ ?

श्रीरामकृष्ण—आज अब त् यहीं-कहीं रह जा । कल बैठकर हम दोनों बातचीत करेंगे । आज रविवार है, बहुत से आदमी आए हैं ? वे -सब बैठे हैं, इस बार देश में धान कैसा हुआ ?

> हृदय—हाँ, एक तरह से पैदावार बुरी नहीं रही। श्रीरामकृष्ण—तो आज त् जा, किसी दूसरे दिन आना।

हृदय ने फिर श्रीरामकृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया । श्रीरामकृष्ण उसी रास्ते से लौटने लगे । मास्टर साथ हैं।

श्रीरामकृष्ण—( मास्टर से )—इसने मेरी सेवा जितनी की है मुझे कष्ट भी उतना ही दिया है। जब पेट की बीमारी से मेरी देह में बस दो हाड़ रह गये थे, कुछ खाया नहीं जाता था, तब इसने मुझसे कहा—'यह देखो, मैं किस तरह खाता हूँ। अपने ही गुणों से तुमसे नहीं खाया जाता।' फिर कहता था—'अक्र के दुश्मन! मैं अगर कर होता, तो तुम्हारी साधुगिरी निकल गई होती।' एक दिन तो इसने इतना कष्ट दिया कि मैं पोस्ता के ऊपर से ज्वार के पानी में प्राण छोड़ देने के लिए चला गया था।

मास्टर यह सब सुनकर आश्चर्यचिकत हो गए। सोचने लगे, इस<sup>7</sup> तरह के आदमी के लिए भी ये रो रहे थे!

श्रीरामकृष्ण—(मास्टर से)—अच्छा, इतनी सेवा करता या, फिर उसे ऐसा क्यों हुआ ! जिस तरह आदमी बच्चे की देख-रेख करते हैं, इसने उसी तरह मेरी की थी। मैं दिन-रात वेहोशी की हालत में रहता था, तिस पर बहुत दिनों तक बीमार पड़ा था। वह जिस दरह मुझे रखता था, मैं उसी तरह रहता था।

मास्टर क्या कहते ! चुप थे । वे शायद सोच रहे ये कि हृदय ने -निष्काम भाव से श्रीरामकृष्ण की सेवा नहीं की ।

वातचीत करते हुए श्रीरामकृष्ण व्ययने कमरे में व्याए । भक्तगणः प्रतीक्षा कर रहे थे । श्रीरामकृष्ण फिर छोटी खाट पर बैट गए ।

## (, ₹, )

### भाव, महाभाव का गृढ़ तत्वः।

श्रीयुत महिमाचरण आदि कोन्नगर के कई भक्त आए हैं; इनमें सि एक ने कुछ देर तक श्रीरामकृष्ण के साथ विचार किया।

कोन्नगर के भक्त—महाराज, मैंने सुना है, आपको भावावेश होता है, समाधि होती है। क्यों होती है, किस तरह होती है, हमें समझाइए।

श्रीरामकृष्ण—श्रीमती (राधिका) को महाभाव होता या, जब कोई सखी छूने के लिए बढ़ती तब दूसरी कहती—इस कृष्ण के विलास-अंग को न छू, इनके शरीर में इस समय कृष्ण विलास कर रहे हैं। ईश्वर का अनुभव हुए बिना भाव या महाभाव नहीं होता। गहरे जल से मछली के निकलने पर पानी हिलता है, अगर मछली बड़ी हुई तो पानी में उथल-पुथल मच जाती है। इसीलिए कहा है, भाव में हैं सता है, नाचता है, रोता है, गाता है।

''बड़ी देर तक भाव में नहीं रहा जाता । आईने के पास बैठकर केवल मुँह देखते रहने से लोग पागल कहेंगे।''

कोन्नगर के भक्त—मैंने सुना है, महाराज, आप ईश्वर दर्शन करते रहते हैं। तो हमें भी करा दीजिए।

श्रीरामकृष्ण—सब कुछ ईश्वर के आधीन है—भला, आदमी क्या कर सकता है ? उनका नाम लेते हुए कभी अश्रुधारा बहती है, कभी नहीं । उनका ध्यान करते हुए कभी कभी खूब उद्दीपन होता है—
िकसी दिन कुछ भी नहीं होता।

''कर्म चाहिए, तब दर्शन होते हैं । एक दिन भावावेश में मैंने

इालदार-तालाब देखा। देखा, एक निम्न जाति का आदमी काई हटा-कर पानी भर रहा है। उसने दिखाया, काई हटाए विना पानी नहीं भरा जा सकता। कर्म बिना किए भक्ति नहीं होती, ईश्वर-दर्शन नहीं होता। ध्यान, जप, यही सब कर्म हैं, उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना भी कर्म है, और दान, यज्ञ, ये भी सब कर्म ही हैं।

" मक्खन अगर चाहते हो तो दूध को लेकर दही जमाना चाहिए। फिर निर्जन में रखना चाहिए। फिर दही जमने पर मेहनत करके उसे मथना चाहिए, तब कहीं मक्खन निकलता है।"

महिमाचरण—जी हाँ, कर्म तो चाहिए ही । वड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं वस्तु-लाभ होता है। पढ़ना भी कितना पड़ता है— अनन्त शास्त्र हैं।

श्रीरामकृष्ण-(मिहमा से)—शास्त्र कितना पढ़ोगे ? सिर्फ विचार करने से क्या होगा ? पहले उनके लाभ करने की चेष्टा करो, गुरु की बात पर विश्वास करके कुछ कर्म करो । गुरु न रहें, तो ईश्वर से व्याकुल होकर प्रार्थना करो, वे कैसे हैं—वे खुद समझा देंगे।

- " किताब पढ़कर क्या समझोगे ? जब तक बाजार नहीं जाया जाता, तब तक दूर से बस हो-हला सुन पड़ता है । बाजार पहुँचने पर प्रक और तरह की बात होती है । तब सब साफ दीख पड़ता है और साफ सुन पड़ता है; 'आलू लो' और 'पैसे दो ' साफ सुनाई देगा ।
  - " दूर से समुद्र के हरहराने का ही शब्द हुन पड़दा है। पास जाने पर कितने ही जहाज़ों को जाते हुए, किदने ही पतियों को उड़ते हुए और उठती हुई कितनी ही तरीं देखोंने।

" पुस्तक पढ़कर ठीक अनुभव नहीं होता। बड़ा अन्तर है । उनके दर्शनों के बाद पुस्तक, शास्त्र और साइन्स (विज्ञान) सब् तिनके-जैसे जान पड़ते हैं।

"बड़े बाबू के साथ परिचय की आवश्यकता है। उनकी कितनी कोठियाँ हैं, कितने बगीचे हैं, कम्पनी का कागज़ कितने का है, यह सक्ष्म पहले से जानने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? नौकरों के पास जाते हो तो वे खड़े भी नहीं रहने देते,—कम्पनी के कागज़ की खबर भला क्या देंगे! परन्तु किसी तरह बड़े बाबू से एक बार मिल भर लों, चाहे घक्के खाकर मिलो और चाहे चारदीवारी लाँघकर, तब उनके कितने मकान हैं, कितने बगीचे हैं, कितने का कम्पनी-कागज़ हैं, के खुद बतला देंगे। बाबू से भेंट हो जाने पर नौकर और दरवान सक सलाम करेंगे।" (सब हँसते हैं।)

भक्त-अब बड़े बाबू से भेंट भी कैसे हो ? (हास्य।)

श्रीरामकृष्ण—इसीलिए कर्म चाहिए। ईश्वर हैं, यह कहकर बैटें रहने से कुछ न होगा। किसी तरह उनके पास तक जाना होगा। निर्जन में उन्हें पुकारो, प्रार्थना करो, 'दर्शन दो' कह-कहकर व्याकुल होकर रोओ! कामिनी और कांचन के लिए पागल होकर घूम सकते हो, तो उनके लिए भी कुछ पागल हो जाओ। लोग कहें कि ईश्वर के लिए अमुक व्यक्ति पागल हो गया है। कुछ दिन, सब कुछ छोड़कर उन्हें अकेले में पुकारो।

" केवल वे हैं, यह कहकर बैठे रहने से क्या होगा ! हालदार तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ, हैं, परन्तु तालाब के किनारे केवल बैठे रहने से क्या कहीं मछली पकड़ी जा सकती है ? पानी में मसाला डालो, कमशः गहरे पानी से मछलियाँ निकलकर मसाले के पास आएँगी, तब पानी भी हिलता-डुलता रहेगा। तब तुम्हें आनन्द होगा। कभी किसी मछली का कुछ अंश दिखलाई पड़ा, मछली उछली और पानी में एक शब्द हुआ। जब देखा, तब तुम्हें और भी आनन्द मिला।

"दूध जमाकर दही मयोगे तभी तो मक्खन निकलेगा। (महिमा से) यह अच्छी बला सिर चढ़ी, ईश्वर से मिला दो और आप चुपचाप बैठे रहेंगे! मक्खन निकालकर मुँह के पास रखा जाय! (सब हँसते हैं।) अच्छी बला आई, मछली पकड़कर हाथ में रख दी जाय!

" एक आदमी राजा से मिलना चाहता है। सात ड्योढ़ियों के बाद राजा का मकान है। पहली ड्योढ़ी की पार करते ही वह पूछता है—' राजा कहाँ हैं ?' जिस तरह का प्रवन्ध है, उसी के अनुसार सातों ड्योढ़ियों को पार करना होगा या नहीं ?''

महिमाचरण--किस कर्म से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—उन्हें अमुक कर्म से आदमी पाता है और अमुक से नहीं, यह बात नहीं। उनका मिलना उनकी कृपा पर अवलिवत है। हाँ, व्याकुल होकर कुछ कर्म करते रहना चाहिए। विकलता के रहने पर उनकी कृपा होती है।

"कोई सुयोग मिलना चाहिए, चाहे साधु-संग हो या विवेक हो या सद्गुरु की प्राप्ति। कभी इस तरह का सुयोग मिल जाता है कि बढ़े भाई ने संसार का कुल भार ले लिया, या स्त्री 'विद्याशक्ति' भा. ३,३४ धर्मात्मा निकली, या विवाह ही न हुआ, इस तरह संसार में न फँसना पड़ा। इस प्रकार के शुभ संयोग के मिलने पर काम बन जाता है।

" किसी के घर में सख्त बीमारी थी,—अब-तव हो रहा था। किसी ने कहा,— ' स्वाति नक्षत्र में बरसात का पानी अगर मुदें की खोपड़ी में गिरकर रक जाय और एक साँप मेंढक क़ा पीछा करे, साँप के लपककर पकड़ते समय मेंडक खोपड़ी के उस पार उछलकर चला जाय और साँप का विष उसी खोपड़ी में गिर जाय, उसी विष की दवा यदि बनाई जाय और वह दवा अगर मरीज़ को दी जा सके तो वह चच सकता है। ' तन जिसके यहाँ बीमारी थी, वह आदमी दिन, मुहूर्त, नक्षत्र आदि देखकर घर से निकला, और न्याकुल होकर यही सब खोजने लगा। मन ही मन वह ईश्वर को पुकारकर कहता गया—'हे ईश्वर ! तुम अगर सब इकडा कर दो तो हो सकता है। ' इस तरह आते जाते सचमुच ही उसने देखा कि एक मुदें की खोपड़ी पड़ी हुई है। देखते ही देखते थोड़ा पानी भी बरस गया। तन उसने कहा- है गुरु ! मुदें की खोपड़ी मिली और थोड़ा पानी भी बरस गया और उसकी खोपड़ी में जमा भी हो गया। अब कृपा करके और जो दो-एक योग हैं, उन्हें भी पूरा कर दो, भगवन् ! ?

"व्याकुल होकर वह सोच ही रहा या कि इतने में उसने देखा कि एक विषधर साँप आ रहा है। तब उसे बड़ा आनन्द हुआ। वह इतना व्याकुल हुआ कि छाती धड़कने लगी, और कहने लगा, 'हे गुरु! साँप भी आ गया है। कई योग तो पूरे हो गये। कृपा करके और जो बाकी हैं, उन्हें भी पूर्ण कर दो।' कहते ही कहते में दक भी आ गया। साँप में दक को खदेरने भी लगा। मुदें के सिर

के पास साँप ने ज्योंही उस पर चोट करना चाहा कि मेंटक उछलकर इधर से उधर हो गया, और विष उसी खोपड़ी में गिर गया। तब वह आदमी तालियाँ बजाने और नाचने लगा।

"इसीलिए कहता हूँ, व्याकुलता के होने पर सब हो जाता है।" (४)

संन्यास तथा गृहस्थाश्रम । ईश्वर-लाभ और त्याग ।

श्रीरामकृष्ण—मन से सम्पूर्ण त्याग के हुए विना ईश्वर नहीं पिमलते। साधु संचय नहीं कर सकता। कहते हैं, पश्ची और दरवेश, ये दोनों संचय नहीं करते। यहाँ का तो भाव यह है कि हाय में निर्द्धा लगाने के लिए मैं मिट्टी भी नहीं ले जा सकता। पानदान में पान नहीं ले जा सकता। हदय जब मुझे बड़ी तकलीक दे रहा या, टब मेरी इच्छा हुई, यहाँ से काशी जला जाऊँ। सोचा, कपड़े तो हुँगा, पस्चु रूपये कैसे लूँगा ! इसीलिए फिर काशी जाना मी न हुआ। (सब इसते हैं।)

( महिमा से ) "तुम लोग संसार में हो, हम लोग यह भी रखते हो और वह भी रखते हो । संसार मी रखते हो कींट वर्म भी ,"

महिमाचरण-वह और वह दोनों बनी रह नकते हैं है

श्रीरामकृष्ण—मेंने पंचवरी के उस मंत्राजा के तर पर, प्राया मिट्टी है—मिट्टी ही रएया है—कहा ही किट्टे हैं, इस तरह दिसार करते हुए, जब रूपया गंगाबी में देख दिसा, उब मींक से कुछ नय मी बुआ! सोचा, में हिना हर्द्या के बही असपा तो न हो स्टिंग माता दुश्मी अगर मीवन बन्द कर है तो दिस कर होता ! दब की तरह पटवारी बुद्धि आई । मैंने कहा—'माँ, तुम हृदय में रहना।' एक आदमी की तपस्या पर सन्तुष्ट हो भगवती ने कहा, तुम वरदान लो। उसने कहा, 'माँ, अगर तुम्हें वरदान देना है तो यह वर दो कि मैं नाती: के साथ सोने की थाली में भोजन कहूँ।' एक ही वर में नाती, ऐश्वर्य, सोने की थाली, सब कुछ हो गया! (लोग हँसते हैं।)

"मन से कामिनी-कांचन का जब त्याग हो जाता है तब ईश्वर की ओर मन जाता है, तब मन उन्हीं में लिप्त भी रहता है। जो बद्ध हैं, उन्हीं में मुक्त होने की शक्ति भी है। ईश्वर से विमुख होने के कारण ही वे बद्ध हैं। कॉट की दो सुइयों में कब अन्तर होता है ? यह तभी होता है जब एक पछा किसी भार से नीचे दबता है। कामिनी और कांचन ही भार है।

"बचा पैदा होते ही क्यों रोता है ? 'मैं गर्भ में या तब योग में या।' भूमिष्ठ होकर यही कहकर रोता है—'कहाँ यह—कहाँ यह—वहाँ यह में कहाँ आया, ईश्वर के पादपद्मों की चिन्ता कर रहा था, यह में कहाँ आया!'

"तुम लोग मन से त्याग करो, अनासक्त होकर संसार में रहो।"

महिमा—उन पर मन जाय तो क्या फिर संसार रह सकता है ?

श्रीरामकृष्ण—यह क्या ? संसार में नहीं रहोगे तो जाओगे कहाँ ?

मैं देखता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, वह राम की अयोध्या है। यह संसार राम की अयोध्या है। श्रीरामचन्द्रजी ने ज्ञान प्राप्त करके गुरु से कहा, में संसार का त्याग कहँगा। दशरथ ने उन्हें समझाने के लिए विशिष्ठ को भेजा।

विशिष्ठ ने देखा, राम को तीव वैराग्य है। तब कहा, 'राम! पहले मेरे

साथ कुछ विचार कर लो, फिर संसार छोड़ना। अच्छा, प्रश्न यह है, क्या

दंसार ईश्वर से कोई अलग चीज़ है ? अगर ऐसा हो तो तुम इसका त्याग कर सकते हो ।' राम ने देखा, ईश्वर ही जीव और जगत्, सब कुछ ् हुए हैं। उनकी सत्ता के कारण सब कुछ सत्य जान पड़ता है। तब श्रीरामचन्द्रजी चुप हो रहे।

"संवार में काम और कोध, इन सबके साथ लड़ाई करनी पड़ती है, कितनी ही वातनाओं से संग्राम करना पड़ता है, आविष्तियों से मिड़ना पड़ता है। लड़ाई किछे में रहकर की जाय तो सुविधाएँ हैं। घर से लड़ना ही अच्छा है। मोजन मिलता है—धर्मपत्नी भी बहुत कुछ सहायता करती है। किलकाल में प्राण अन्नगत हैं—अन्न के लिए दस जगहों में मारे-मारे फिरने की अपेक्षा एक जगह रहना ही अच्छा है। घर में, किले के भीतर रहकर लड़ना अच्छा है।

"और संसार में आँधी में उड़ती हुई जूठी पत्तल की तरह रहो। जूठी पत्तल को आँधी कभी घर के भीतर ले जाती है, कभी नाव-दान में। हवा का रुख जिस ओर होता है, पत्तल भी उसी ओर उड़ती है। कभी अच्छी जगह पर गिरती है और कभी बुरी जगह पर। तुम्हें इस समय उन्होंने संसार में डाल रखा है। अच्छा है, इस समय यहीं रहो। फिर जब यहाँ से उठाकर अच्छी जगह ले जायेंगे, तब देखा जायेगा, जो होगा सो होता रहेगा।

" संसार में रखा है, तो क्या करोगे ? सब कुछ उन्हें अर्पित कर -दो — उन्हें आत्मसमर्पण कर दो तो फिर कोई झंझट नहीं रह जायेगी। -तब देखोगे, वे ही सब कुछ कर रहे हैं। सभी 'राम की इच्छा' है।"

एक भक्त—राम की इच्छा, यह कैसी कहावत है ?

श्रीरामकृष्ण—िकसी गाँव में एक जुलाहा रहता या। वह बड़ा धर्मात्मा था। सबको उस पर विश्वास था और सब लोग उसे प्यार भी करते थे। जुलाहा बाजार में कपड़े बेचा करता था। जब खरीददार दाम पूछते तो वह कहता, 'राम की इच्छा से सूत का दाम हुआ एक रुपया, मेहनत चार आने की, राम की इच्छा से मुनाफा दो आने, और कुल कीमत राम की इच्छा से एक रुपया छः आने।' लोगों का उस पर इतना विश्वास था कि उसी समय वे दाम देकर कपड़ा ले लेते थे। वह जुलाहा बड़ा भक्त था, रात को भोजन करके बड़ी देर तक चण्डी-मण्डप में बैठा ईश्वर-चिन्तन किया करता था। उनके नाम और गुणों का कीर्तन भी वहीं करता था। एक दिन बड़ी रात हो गई, फिर भी उसकी आँख न लगी, वह बैठा हुआ था, कभी कभी तम्बाकू पीता था। उसी समय उस रास्ते से डाकुओं का एक दल डाका डालने के लिए जा रहा था।

"उनमें कुलियों की कमी थी। उसे देखकर उन्होंने कहा, अवे, हमारे साथ चल। यह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लें चले। फिर एक गृहस्थ के यहाँ उन लोगों ने डाका डाला। कुछ चीज़ें जुलाहे पर लाद दीं, इतने में ही पुलिस आ गई। डाक् भाग गये, सिर्फ जुलाहा सिर पर गट्टर लिए हुए पकड़ा गया। उस रात को उसे हवालात में रखा। दूसरे दिन मैजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में वह पेश किया गया। गाँव के आदमी मामला सुनकर कोर्ट में हाजिर हुए। उन सबलोगों ने कहा, हुजूर! यह आदमी कभी डाका नहीं डाल सकता। साहब ने तब जुलाहे से पूछा, 'क्यों जी, तुम्हें क्या हुआ है ? कहो।'

" जुलाहे ने कहा, ' हुजूर! राम की इच्छा से भैंने रात को रोटी खाई। इसके बाद राम की इच्छा से मैं चण्डी-मण्डप में बैटा हुआ

या, राम की इच्छा से रात बहुत हो गई। में राम की इच्छा से उनकी चिन्ता कर रहा था और उनके भजन गा रहा था। उसी समय राम की इच्छा से डाकुओं का एक दल उस रास्ते से आ निकला। राम की इच्छा से वे लोग मुझे पकड़कर घसीट ले गये। राम की इच्छा से उन लोगों ने एक यहस्थ के घर डाका डाला। राम की इच्छा से मेरे सिर पर गहुर लाद दिया। इतने में ही राम की इच्छा से पुलिस आ गई। राम की इच्छा से मैं पकड़ा गया, तब मुझे राम की इच्छा से हवालात में पुलिस ने बन्द कर रखा। आज सुबह को राम की इच्छा से वह हुजूर के पास ले आई है।

- " उसे धर्मात्मा देखकर साहब ने जुलाहे को छोड़ देने की आशा दी । जुलाहे ने रास्ते में अपने मित्रों से कहा, 'राम की इच्छा से मैं छोड़ दिया गया ।' संसार करना, संन्यास करना, यह भी सब राम की इच्छा से होता है, इसीलिए उन पर सब भार छोड़कर संसार का काम करना चाहिए ।
  - " नहीं तो और कुछ करो भी, तो क्या करोगे ?
- " किसी हार्क को जेल हो गई थी। मियाद पूर्व हो जाने नर वह जेल से निकाल दिया गया। अब बताओ, वह जैन ने निकलकर मारे आनन्द के नाचता रहे या फिर क्लकी हारे ?
- " संसारी अगर जीवनमुन्न हो जाट तें हह बनायान ही संसार में रह सकता है; जिसे ज्ञान की ब्राह्म हैं नहीं है, उनके लिए यहाँ-वहाँ नहीं है, उसके लिए सब बराब्य हैं जिसके नन में वहाँ है, उसके मन में यहाँ भी है।

"जब मेंने पहले-पहल बगीचे में केशव सेन को देखा, तब कहा, इसकी पूँछ गिर गई है! सभा भर के आदमी हँस पड़े। केशव ने कहा, 'तुम लोग हँसो मत; इसका कोई अर्थ है, इनसे पूछता हूँ।' मेंने कहा, 'जब तक मेंढक के बच्चे की पूँछ नहीं गिर जाती, तब तक उसे पानी में ही रहना पड़ता है; वह किनारे से चढ़कर सूखी जमीन में विचर नहीं सकता; ज्योंही उसकी पूँछ गिर जाती है त्योंही वह फिर उछल-कूदकर जमीन पर अ जाता है। तब वह पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। उसी तरह आदमी की जब तक अविद्या की पूँछ नहीं गिर जाती, तब तक वह संसारक्ष्पी जल में ही पड़ा रहता है। अविद्याक्ष्पी पूँछ के गिर जाने पर—शान होने पर ही मुक्त भाव से मनुष्य विचरण कर सकता है और इच्छा होने पर संसार में भी रह सकता है।'"

(4)

### निर्छिप्त संसारी।

श्रीयुत महिमाचरण आदि मक्तगण बैठे हुए श्रीरामकृष्ण के मधुर वचनामृत का पान कर रहे हैं। बातें क्या हैं, अनेक वणों के रत्न हैं! जिससे जितना हो सकता है, वह उतना ही संग्रह कर रहा है। अञ्चल भर गया है, इतना भारी हो रहा है कि उठाया नहीं जाता। छोटे छोटे आधारों से और अधिक धारणा नहीं होती। सृष्टि से लेकर आज तक मनुष्यों के हृदय में जितनी समस्याओं का उद्भव हुआ है, सबकी पूर्ति हो रही है। पद्मलोचन, नारायण शास्त्री, गौरी पण्डित, दयानन्द सरस्वती आदि शास्त्रवेत्ता पण्डितों को आश्चर्य हो रहा है। दयानन्दजी ने जब श्रीरामकृष्ण और उनकी समाधि-अवस्था को देखा था, तब उन्होंने उसे ्रहर्स्य करते हुए कहा था, " हम लोगों ने इतना वेद और वेदान्त पढ़ा, परन्तु उसका फल इस महापुरुष में ही नजर आया। इन्हें देखकर ्त्रमाण मिला कि सब पण्डितगण शास्त्रों का मन्थन कर केवल उसका मट्टा पीते हैं; मक्खन तो ऐसे ही महापुरुष खाया करते हैं।" उधर ं अंग्रेजी के उपासक केशवचन्द्र तेन जैसे पण्डितों को भी आश्चर्य हुआ है। वे सोचते हैं, " कितने आधर्ष की बात है, एक निरक्षर मंतुष्य ये सब बातें कैसे कह रहा है ? यह तो बिलकुल मानो ईस् की बातें हैं, वही त्रामीण भाषा, उसी तरह कहानियों में समझाना जिससे स्त्री, पुरुष, वचे, सब लोग आसानी से समझ सकें। ईसू 'पिता-पिता' कहकर पागल हुए थे, ये ' माँ,-माँ ' कहकर पागल हुए हैं। केवल ज्ञान का भण्डार नहीं, ईश्वर-प्रेम की अविरल वर्षा हो रही है, फिर भी उसकी - समाप्ति नहीं होती। ये भी ईसू की तरह त्यागी हैं, उन्हीं के जैसा अटल विश्वास इनमें भी मिल रहा है, इसीलिए तो इनकी बातों में . इतना वल है। संग्रारी आदिमियों के कहने पर इतना वल नहीं आ - सकता; क्योंकि वे त्यागी नहीं हैं, उनमें वह प्रगाढ़ विश्वास कहाँ ?" केशव सेन जैसे पण्डित भी यह सोचते हैं कि इस निरक्षर आदमी में इतना उदार भाव कैसे आया ? कितने आश्चर्य की वात है, इनमें किसी - तरह का हैवभाव नहीं। ये सब धर्मों के मनुष्यों का आदर करते हैं-. इसीसे वैमनस्य नहीं होता।

आज महिमाचरण के साथ श्रीरामकृष्ण की वातचीत सुनकर कोई कोई भक्त सोचते हैं—'श्रीरामकृष्ण ने तो संसार का त्याग करने के लिए कहा नहीं, वित्क कहते हैं, संसार किला है, किले में रहकर काम, कोध आदि के साथ लड़ाई करने में सुविधा होती है। फिर उन्होंने कहा, जेल से निकलकर क्रर्क अपना ही काम फिर करता है; इससे एक तरह यही बात कही गई कि जीवनमुक्त संसार में भी रह सकता है। परन्तु एक बात है, श्रीरामकृष्ण कहते हैं, कभी कभी एकान्त में रहना चाहिए। पौधे को घरना चाहिए। जब वह बड़ा हो जायेगा, तब उसे घरने की ज़करत न रह जायेगी, तब हाथी बाँध देने से भी वह उसका कुछ कर नहीं सकता। निर्जन में रहकर भिक्तलाभ या ज्ञानलाभ करने के पश्चात् संसार में रहने से भी फिर भय की कोई बात नहीं रह जाती।

भक्तगण इसी तरह की चिन्ताएँ कर रहे हैं। केशव के वारे में बातचीत करके श्रीरामकृष्ण और दो-एक संसारी भक्तों की बातें कह रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—(महिमाचरण से)—फिर 'सेजोबाबू' के साथ देवेन्द्रवाबू से मिलने गया था। सेजोबाबू से मैंने कहा, 'सुना है, देवेन्द्र टाकुर (रवीन्द्रनाथ के पिता) ईश्वर की चिन्ता करता है, उसे देखने की मेरी इच्छा होती है।' सेजोबाबू ने कहा, 'अच्छा बाबा, में तुम्हें ले जाऊँगा, हम दोनों हिन्दू कालेज में एक साथ पढ़ते थे, मेरे साथ वड़ी घनिष्ठता है।' सेजोबाबू से उनकी बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। सेजोबाबू को देखकर देवेन्द्र ने कहा, 'तुम्हारा शरीर कुछ बदल गया है, तुम्हारे कुछ तोंद निकल आई है।' सेजोबाबू ने मेरी बात कही। उन्होंने कहा, 'ये तुम्हें देखने के लिए आए हैं, ये ईश्वर के लिए पागल हो रहे हैं।' लक्षण देखने के लिए मैंने देवेन्द्र से कहा, 'देखें जी तुम्हारी देह।' देवेन्द्र ने देह से कुर्ता उतार डाला। मैंने देखा, गीरा रंग, तिस पर सेंदुर-सा लगाया हुआ, तब देवेन्द्र के बाल नहीं पके थे।

'पहले पहल मैंने उसमें कुछ अभिमान देखा था। होना भी चाहिए,—इतना ऐश्वर्य है, विद्या है, मान है। अभिमान देखकर

सेजोबाबू से मैंने पूछा, 'अच्छा, अभिमान ज्ञान से होता है या अज्ञान से ? जिसे ब्रह्मज्ञान हो जाता है, उसे क्या 'मैं पण्डित हूँ, में ज्ञानी हूँ, में धनी हूँ, इस तरह का अभिमान हो सकता है ?'

"देवेन्द्र के साथ बातचीत करते हुए एकाएक मेरी वही अवस्था हो गई। उस अवस्था के होने पर कौन आदमी कैसा है, यह में स्पष्ट देखता हूँ। मेरे भीतर ते हुँसी उमड़ पड़ी। जब यह अवस्था होती है तब पण्डित-फण्डित सब तिनके-से जान पड़ते हैं। जब देखता हूँ, पण्डित में विवेक और वैराग्य नहीं हैं, तब वे सब घास-फूस जैसे जान पड़ते हैं। तब यही दिखता है कि गीध बहुत ऊँचे उड़ रहा है, परन्तु उसकी नज़र नीचे मरघट पर ही लगी हुई है।

'देखा योग और भोग दोनों हैं, छोटे छोटे बहुत से लड़के थे, डाक्टर आया हुआ या,—इसीसे सिद्ध है कि इतना ज्ञानी तो है, परन्तु : संसार में रहना पड़ता है । मैंने कहा—'तुम कलिकाल के जनक हो । जनक इधर-उधर दोनों ओर रहकर दूध का कटोरा खाली किया करते थे । मैंने सुना था, तुम संसार में रहकर भी ईश्वर पर मन लगाये हुए हो, इसीलिए तुम्हें देखने आया हूँ, मुझे कुछ ईश्वर की बातें सुनाओ ।'

"तब वेद से कुछ अंश उसने सुनाए। कहा, 'यह संसार एक दीपक के पेड़ के समान है और प्रत्येक जीव इस पेड़ का एक एक दीपक है।' में जब यहाँ ध्यान करता था, तब बिलकुल इसी तरह का देखता था। देवेन्द्र की बात से मेल हुआ, देखकर मेंने सोचा, तब तो यह बहुत बड़ा आदमी है। मेंने उसे व्याख्या करने के लिए कहा। उसने कहा, 'इस संसार को पहले कीन जानता था?—ईश्वर ने अपनी महिमा को प्रकाशित कर दिखाने के उद्देश्य से मनुष्य की सृष्टि

न्की । पेड़ के उजाले के न रहने पर सब अँवेश हो जाता हैं, पेड़ भी विनहीं दीख पड़ता।

''बहुत कुछ बातें होने के बाद देवेन्द्र ने खुश होकर कहा, 'आपको उत्सव में आना होगा।' मेंने कहा, 'वह ईश्वर की इच्छा; मेरी यह अवस्था तो देख ही रहे हो,—वे कभी किसी भाव में रखते हैं, कभी किसी भाव में।' देवेन्द्र ने कहा, 'नहीं, आना ही होगा। परन्तु घोती और चहर ये दोनों कपड़े आप ज़रूर पहने हुए हों, आपको ऊलजलूल देखकर अगर किसी ने कुछ कह दिया, तो मुझे बड़ा कष्ट होगा।' मेंने कहा, 'यह मुझसे न होगा, में बाबू न बन सकूँगा!' देवेन्द्र और सेजोबाबू हँसने लगे।

"उसके दूसरे ही दिन सेजोबाबू के पास देवेन्द्र की चिट्ठी आई— -मुझे उत्सव देखने के लिए जाने से उन्होंने रोका था | लिखा था, देह पर एक चहर भी न रहेगी तो असभ्यता होगी। (सब हँसते हैं।)

(महिमा से) "एक और है—कप्तान। संसारी तो है, परन्तु वड़ा अक्त है। तुम उससे मिलना।

"कतान को वेद, वेदान्त, गीता, भागवत, यह सब कंठाय याद है। तुम बातचीत करके देखना।

"बड़ी मित्त है। में बराहनगर की राह से जा रहा था, वह मेरे ऊपर छाता लगाता था। अपने घर ले जाकर बड़ी खातिर की।—पंला अलता था, पैर दबाता था और कितनी ही तरह की तरकारियाँ बना-कर खिलाता था। मैं एक दिन उसके यहाँ पाखाने में बेहोबा हो गया। बबह इतना आचारी तो है, परन्तु पाखाने के भीतर मेरे पास जाकर मेरे पैर फैलाकर मुझे बैठा दिया। इतना आचारी है, परन्तु घृणाः नहीं की।

"कप्तान के पछे बड़ा खर्च है। उसके भाई बनारस में रहते हैं, उन्हें खर्च देना पड़ता है। उसकी बीबी पहले बड़ी कंज़्स थी। अब इतनी षलट गई है कि खर्च संभाल नहीं सकती।

"कतान की स्त्री ने मुझसे कहा, 'इन्हें संसार अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक बार इन्होंने कहा था कि संसार छोड़ दूँगा।' हाँ, वह ऐसा वरावर कहा करता है।

" उसका वंश ही मक्त है । उसका बाप लड़ाई में जाया करता या, मेंने सुना है, लड़ाई के समय वह एक हाथ से शिव की पूजा करता या और दूसरे से तलवार चलाता था।

"बड़ा आचारी आदमी है | में केशव सेन के पास जाता था, इसीलिए इधर महीने भर से नहीं आया | कहता है, 'केशव सेन के आचार अष्ट हैं—अंग्रेजों के साथ मोजन करता है, उसने दूसरी जाति? में अपनी लड़की का विवाह किया है, उसकी कोई जाति नहीं है ।' मैंने कहा, 'मुझे उन सब बातों से क्या काम ? केशव सेन ईश्वर का नाम लेता है, इसलिए में उसे देखने जाया करता हूँ । ईश्वर की बातें मुनने के लिए वहाँ जाता हूँ —में वेर खाता हूँ, काँटों से मुझे क्या काम ?' फिर भी मुझे कतान ने न लोड़ा। कहा, 'तुम केशव सेन के यहाँ क्यों जाते हो ?' तब मैंने कुछ चिढ़कर कहा, 'में रुपयों के लिए तो जाता नहीं—में ईश्वर का नाम मुनने के लिए जाया करता हूँ, —और तुम लाट साहब के यहाँ कैसे जाया करते हो ? वे म्लेन्छ हैं। उनके साथ कैसे रहते हो ?' यह सब कहने के बाद कहीं वह रका।

"परन्तु उसमें बड़ी, मिक्त है। जब पूजा करता है, तब कपूर की आरती करता है और पूजा करते हुए आसन पर बैठकर स्तवपाठ करता है। तब वह एक दूसरा ही आदमी रहता है, मानो तन्मय हो जाता है।

### ( \( \xi \)

### वेदान्त-विचार । मायावाद और श्रीरामकृष्ण ।

(महिमाचरण से) "वेदान्त के विचार से संसार मायामय है— स्वप्न की तरह सब मिथ्या है। जो परमात्मा हैं, वे साक्षीस्वरूप हैं—जायत, स्वप्न और सुषुति तीनों अवस्था के साक्षीस्वरूप। ये सब न्तुम्हारे ही भाव की बातें हैं। स्वप्न जितना सत्य है, जागृति भी उतनी ही सत्य है। तुम्हारे भाव की एक कहानी कहता हूँ, सुनो।

"किसी देश में एक किसान रहता था। वह बड़ा ज्ञानी था। किसानी करता था, —स्त्री थी, एक लड़का बहुत दिनों के बाद हुआ था। नाम उसका हारू था। वच्चे पर माँ और बाप, दोनों का प्यार था, क्योंकि एकमात्र वही नीलमणि जैसा धन था। किसान धर्मातमा था। नाँव के सब आदमी उसे चाहते थे। एक दिन वह मैदान में काम कर रहा था, किसी ने आकर खबर दी, हारू को हैजा हुआ है। किसान ने घर जाकर उसकी बड़ी दवादारू की, परन्तु अन्त में लड़का गुजर गया। घर के सब लोगों को बड़ा शोक हुआ, परन्तु किसान को जैसे कुछ भी न हुआ हो। उल्टा वही सबको समझाता था कि शोक करने में कुछ नहीं है। फिर वह खेती करने चला गया। घर लीटकर उसने देखा, उसकी स्त्री रो रही है। उसने अपने पित से कहा, 'तुम बड़े निष्द्रर हो, लड़का जाता रहा और तुम्हारी आँखों से आँस तक न

जिनकले !' तब उस किसान ने स्थिर होकर कहा, 'में क्यों नहीं रोता, बतलाऊँ ? कल मैंने एक बड़ा मारी स्वप्न देखा । देखा कि मैं राजा हुआ हूँ और मेरे आठ बच्चे हुए हैं—बड़े सुख से हूँ । फिर आँख खुल गई । अब मुझे बड़ी चिन्ता है,—अपने उन आठ लड़कों के लिए रोऊँ या तुम्हारे इस एक लड़के हाक के लिए रोऊँ ?'

" किसान ज्ञानी या, इसीलिए वह देख रहा या, स्वप्न की अवस्था जीस तरह मिथ्या थी, उसी तरह जागृति की अवस्था भी विभया है, एक नित्य वस्तु केवल आत्मा ही है।

"में सब कुछ लेता हूँ, तुरीय और जायत, स्वप्न, सुप्रति—स्व -कुछ । में पिछली तीनों अवस्थाओं को मानता हूँ। ब्रह्म और नाय, जीव-जगत्, सब लेता हूँ, यदि में कुछ कम हूँ तो हुसे पूर बद्दन न मिले।"

एक भक्त-वजन में क्यों घटता है ? ( तद हैंचने हैं।)

श्रीरामकृष्ण—ब्रह्म जीवजगत् विश्विष्ट हैं। उड्डे नेति नेति इन्हें समय जीवजगत् को छोड़ देना पड़ते हैं। कहिंद्दि जब तक है, तब तक न्वे ही सब हुए हैं, ऐसा भासित होता है—चैंदीतों तक वे ही हुए हैं।

"वेल का सार कही टी उत्तक गृह ही प्रस्ता पाता है, तब बीज और खोपड़ा निकास के पहाँ की सन्द के बकत में कितना था, इसके कहने की साक्रकता हुई तो केवल गृहा टीजने से कार नहीं चल सकता ! तीक्त पान गृहा, बीच, खोपड़ा, सब कुछ देश चाहिए । विस्ता गृह के उत्तक मी है और खोरहा " इसिलए मैं नित्यता और लीला सब मानता हूँ। संसार को माकृत कहकर मैं उसका अस्तित्व लोप नहीं करता। यदि मैं वैसा कहूँ तो वजन पूरा न मिले।"

महिमाचरण—यह वहुत अच्छा सामञ्जस्य है। नित्यता से ही लीला है और लीला से ही नित्यता है।

श्रीरामकृष्ण—श्रानी सब कुछ स्वप्नवत् देखते हैं। मक्तगण सभी। अवस्थाएँ मानते हैं। श्रानी दूध तो देते हैं, पर बूँद बूँद करके। (सब हँसते हैं।) कोई कोई गो ऐसी होती है कि घास चुन-चुनकर चरती है, इसलिए दूध भी थोड़ा थोड़ा करके देती है। जो गोएँ इतना चुनती नहीं और सब कुछ, जो आगे आया, खा लेती हैं, वे दूध भी खूब खर्राटे के साथ देती हैं। उत्तम भक्त नित्य और लीला दोनों ही मानता है। इसीलिए नित्य से मन के उतर आने पर भी वह उन्हें संभोग करने के लिए पाता है। उत्तम भक्त खर्राटे के साथ दूध देता है! (सब हँसते हैं।)

महिमा-परन्तु दूध में कुछ बू आती है! (हास्य।)

श्रीरामकृष्ण—( सहास्य )—हाँ, आती है, परन्तु कुछ उवाल लेना पड़ता है। ज्ञानामि पर दूध कुछ गरम कर लिया जाय तो फिर छू, नहीं रह जाती। ( सब हँसते हैं।)

(महिमा से) "ओंकार की न्याख्या तुम लोग केवल यही करते हो—अकार, उकार, मकार।"

महिमाचरण—अकार, उकार और मकार का अर्थ है सृष्टिन्न स्थिति और प्रलय।

新元章工一章 石田 新書記 (1986) (2 · 18·18) क्त होता, बहरा, का की ह्यांचे हैं अपने हैं किए होंगे। हमें वा हरत हर होते हैं जोत है कोश का काया है। है। न्हकरण हे सुब, इस, बार्य वरों, का वरता होता है। तरिकों बन्द हर हरे हरे हे हर अवस्ता अपने हैं। और महस्ता हीं दर्जी महारहार में ही कोने ही करते हैं। जिस है महारहार में हो कोने ब्बा है जिल्ला इंडीजिए में देशर भी अपना दिया हुए। क्षेत्री पूर च्य दसार्थ हर में देखा है। इसे उसरे विस्तार है। विस्तार है। टक्का और-कोर नहीं है। दक्षीते वे संग्र कीमार्ग करी है और Mi उचीन हो गई है। विदासभा में करोही नवाल को समावे होकर वे फिर उसीमें लीन हो गये हैं। कुर्वारी प्रसाद में क्या किया है, यह सब में नहीं जानता।

महिमा — जिन्होंने देखा है, छन्होंने धार्स किया ही गर्दी, ने ती अपने ही भाव में मस्त रहते थे, धार्स कम कियते ! किया बीति ती कुछ हिसाबी बुद्धि की जुरुरत होती ही है। समर्थ अपने दूसरी ने लिखा है।

श्रीरामकृष्ण संसारी पूछते हैं, यागिनी और कालन की आसित क्यों नहीं जाती ? अरे भाई, उन्हें प्राप्त करों हो जागिक काडी जाग । अगर एक बार ब्रह्मानन्द शिल्ल जाता है तो इन्हियल्युकों भा धार्ष भा सम्मान आदि की ओर फिर गन नहीं जाता।

"कीड़ा अगर एम बार उजाला देख हैता है, तो पिर अभिरे में नहीं जाता।

मा. २, ३५

"रावण से किसी ने कहा या, तुम मीता के लिए माया से अनेक रूप तो धरते हो, एक बार राम-रूप धारण करके मीता के पास क्यों नहीं जाते ? रावण ने कहा, 'तुच्छं ब्रह्मपदं, परवधूसंगः कुतः—जब श्रीराम की चिन्ता करता हूँ, तब ब्रह्मपदं भी तुच्छ जान पड़ता है, पराई स्त्री की तो बात ही क्या है ? अतएव राम का रूप धारण करके में क्या करूँगा ? '

## भक्ति से संसारासक्ति कम होती है।

" इसीके लिए साधन-भजन है। जितनी ही उनकी चिन्ता करोगे, संसार की भोगवासना उतनी ही घटती जायेगी। उनके पादपद्मों में जितनी भक्ति होगी, उतनी ही आसक्ति घटती जायेगी, उतना ही देह-सुख की ओर से मन हटता रहेगा, पराई स्त्री माता के समान जान पड़ेगी, अपनी स्त्री धर्म में सहायता देनेवाली मित्र जान पड़ेगी, पशुभाव दूर हो जायेगा, देवभाव आएगा, संसार से बिलकुल अनासक्त हो जाओगे। तब संसार में रहने पर भी जीवन्मुक्त होकर विचरण करोगे। चैतन्यदेव जैसे भक्त अनासक्त होकर संसार में थे।

( महिमा से ) " जो सचा भक्त है, उसके पास चाहे हजार वेदान्त का विचार फैलाओ, और 'स्वप्नवत्' कहो, उसकी भक्ति जाने की नहीं। घूम-फिरकर कुछ न कुछ रहेगी ही। वेत के चन में एक मूसल पड़ा था, वही 'मूषलं कुलनाशनम्' हो गया था।

" ज़िव के अंश से पैदा होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है। ब्रह्म सत्य है और संसार मिण्या, इसी भाव की ओर मन झुका रहता है। विणा के अंश से पैदा होने पर प्रेम और भक्ति होती है। वह प्रेम और वह भक्ति मिट नहीं सकती। ज्ञान और विचार के बाद यह प्रेम और भक्ति द्यतर घट जाय, तो एक दूतरे समय बड़े ज़ोरों से बढ़ जाती है।"
( ७ )

### मावृत्तेवा और श्रीरामकृष्ण। हाजरा महाशय।

शीतमञ्चा के कमरे के पूर्ववाले बरामदे में हालरा महाशय बैठ-कर जर करते हैं। उस ४६-४७ होगी। श्रीरामकृष्ण के देश के आदमी है। बहुत दिनों से वैराग्य है। बाहर बाहर घूमते हैं, कभी घर जाकर रहते हैं। घर में कुछ जमीन आदि है। उसी से उनकी स्त्री और लड़के वचे पलते हैं। परन्तु एक हजार रुपये के लगभग ऋग है। इसके लिए हाजरा महाराय को वड़ी चिन्ता रहती है कि कब ऋण का शोध हो, इसके लिए वे सदा प्रयत्नशील भी रहते हैं। श्रीयुत हाजरा महाशय कल-कत्ता भी आया-जाया करते हैं । वहीं ठनठिनया के ईशानचन्द्र मुखोपाध्याय महाराय उनकी बड़ी खातिर करते हैं और साधु की तरह सेवा भी करते हैं। श्रीरामकृष्ण ने उन्हें यत्नपूर्वक अपने पास रखा है, उनके कपड़े फट जाते हैं तो भक्तों से कहकर वनवा देते हैं। सदा उनकी खबर लेते हैं और सदा उनसे ईश्वरी प्रसंग किया करते हैं। हाजरा महाशय् बड़े तार्किक हैं। प्रायः वातचीत करते हुए तर्क की तरङ्ग में बहकर इधर से उधर हो जाते हैं। वरामदे में अपने आसन पर सदा माला लिए हुए -जप किया करते हैं।

हाजरा महादाय की माता के बीमार पड़ने का हाल आया है। रामलाल के आते समय उन्होंने (हाजरा की माँ ने) उनका हाथ पकड़कर बहुत तरह से कहा था, 'अपने चाचा (श्रीरामकृष्ण) से मेरी विनय सुनाकर कहना, वे प्रतोप (हाजरा महादाय) को किसी तरह घर भेज दें; एक बार में देख लूँ।' श्रीरामकृष्ण ने हाजरा महादाय से कहा

था, 'एक बार घर जाकर अपनी माँ के दर्शन कर आओ। उन्होंने रामलाल से बहुत समझाकर कहा है, माँ को कष्ट देकर भी कभी ईश्वर को पुकारना हो सकता है ! मुलाकात करके चले आना।'

भक्तों के उठ जाने पर महिमाचरण हाजरा को साथ छेकर श्रीराम-कृष्ण के पास आए। मास्टर भी हैं।

महिमाचरण—( श्रीरामकृष्ण से, सहास्य )—े महाराज, आपसे एक निवेदन है, आपने हाजरा को घर जाने के लिए क्यों कहा ? फिर से संसार में जाने की उसकी इच्छा नहीं है।

श्रीरामकृष्ण—उसकी माँ रामलाल के पास बहुत रोई है। इसीलिए मैंने कहा, तीन ही दिन के लिए चले जाओ, एक बार मिलकर फिर चले आना। माता को कष्ट देकर क्या कभी ईश्वर की साधना होती है ? मैं वृन्दावन में रहता था, तब माँ की याद आई, सोचा, माँ रोएँगी= बस, सेजोबाबू के साथ यहाँ चला आया। संसार में जाते हुए ज्ञानी को क्या डर है ?

ं महिमाचरण-( सहास्य )— महाराज, हाजरा को ज्ञान जब हो। तब न ?

श्रीरामकृष्ण—(सहास्य)—हाजरा को सब कुछ हो गया है। संसार में थोड़ा सा मन है, कारण, बच्चे आदि हैं और कुछ ऋण है। 'मामी की सब बीमारी अच्छी हो गई है, एक नास्र रोग है!" (महिमाचरण आदि सब हँसते हैं।)

महिमाचरण-कहाँ ज्ञान हुआ, महाराज ?

श्रीरामकृष्ण-( हँसकर )— नहीं जी, तुम नहीं जानते हो। सब स्टोग कहते हैं, हाजरा एक विशेष व्यक्ति हैं, शसमणि की टाकुरवाड़ी में न्रहते हैं। सब लोग हाजरा का ही नाम लेते हैं, यहाँ का (अपने को लक्ष्य कर) नाम कौन लेता है ?

हाजरा—आप निरुपम हैं, आपकी उपमा नहीं है, इसीलिए आपको कोई समझ नहीं पाता।

श्रीरामकृष्ण—वहीं तो, निरुपम से कोई काम भी नहीं निकलता, अतएव यहाँ का नाम कोई क्यों लेने लगा!

महिमा—महाराज, वह क्या जाने ? आप जैसा उपदेश देंगे, वह

श्रीरामकृष्ण—नहीं, तुम चाहे उससे पूछ देखो, उसने मुझसे कहा है, तुम्हारे साथ मेरा कोई लेना-देना नहीं है।

महिमा - तर्क बहुत करता है।

श्रीरामकृष्ण — वह कभी कभी मुझे शिक्षा देता है। (सब हँसते हैं।) जब तर्क करता है तब कभी में गाली दे बैठता हूँ। तर्क के बाद कभी मसहरी के भीतर लेटा हुआ रहता हूँ, फिर यह सोचकर कि मैंने कुछ कह तो नहीं डाला, निकल आता हूँ, हाजरा को प्रणाम कर जाता हूँ, तब चित्त स्थिर होता है।

श्रीरामकृष्ण—(हाजरा से)—तुम ग्रुद्धात्मा को ईश्वर क्यों कहते हो ? ग्रुद्धात्मा निष्क्रिय है, तीनों अवस्थाओं का साक्षीस्वरूप है । जब हम सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कार्यों की चिन्ता करते हैं, तभी ईश्वर को मानते हैं। ग्रुद्धात्मा उसी तरह है जैसे दूर पर पड़ा हुआ चुम्बक पत्थर, सुई हिल रही है, परन्तु चुम्बक पत्थर चुपचाप पड़ा हुआ है— प्रिक्टिय है।

### (2)

## सन्ध्या-संगीत और ईशान से संवाद।

सन्ध्या हो रही है। श्रीरामकृष्ण टहल रहे हैं। मणि को अकेले बैठे हुए और कुछ सोचते हुए देखकर एकाएक श्रीरामकृष्ण ने उनसे स्नेह भरे स्वरों में कहा—" मरकीन के एक-दो कुतें ला देना, सबके कुतें में पहन भी नहीं सकता—कप्तान से कहने के लिए सोचा था, परन्तु अब तुम्हीं ला देना।" मणि खड़े हो गये, कहा, " जो आज्ञा।"

सन्ध्या हो गई है। श्रीरामकृष्ण के कमरे में धूप दी गई। वे देवताओं को प्रणाम करके, बीज मन्त्र जपकर, नामकीतन कर रहे हैं। घर के बाहर विचित्र शोभा है । आज कार्तिक की ग्रुक्ल सप्तमी है। चन्द्रमा की निर्मल किरणों में एक ओर श्रीठाकुर-मन्दिर जैसे हँस रहा है, दूसरी ओर भागीरथी सोते हुए शिशु के हृदय की तरह काँप रही है। ज्वार पूरा हो गया है। आरती का शब्द गंगी के स्निग्ध और उज्ज्वल प्रवाह से उठती हुई कलध्विन से मिलकर बहुत दूर जाकर विलीन हो रहा था। श्रीठाकुर-मन्दिर में एक ही साथ तीन मन्दिरों में आरती हो रही है--काली-मन्दिर में, विष्णु-मन्दिर में और शिव मन्दिर में । द्वादश-शिव-मन्दिरों में एक एक के बाद आरती होती है। पुरोहित एक शिव-मन्दिर से दूसरे में जा रहे हैं, बाँयें हाथ में घण्टा है, दाहिने में पंच प्रदीप, साथ में परिचारक है, हाथ में झाँझ लिए हुए। भारती हो रही है, उसके साथ श्रीटाकुर-मन्दिर के दक्षिण-पश्चिम के कोने से शहनाई की मधुर ध्वनि सुन पड़ रही है। वहीं नौवत खाना है, सन्ध्या की रागिनी बज रही है। आनन्दमयी के नित्य उत्सव से जोवों को मानो यह शिक्षा मिल रही है, कोई निरानन्द न होना, ऐहिक

भावों में सुख और दुःख तो हैं ही; जगदम्बा भी तो है; फिर क्या चिन्ता, आनन्द करो । दासी के लड़के को अच्छा भोजन और अच्छे कपड़े नहीं मिलते, न उसके अच्छा घर है, न अच्छा द्वार; फिर भी उसके हृदय में यह भरोसा रहता है कि उसके माँ है । एकमात्र माता की गोद उसका अवलम्ब है । यह बनी-बनाई माँ नहीं, अपनी निजी माँ है । में कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, सब माँ जानती है । इतना सोचेगा कौन ? में जानना भी नहीं चाहता । अगर समझने की ज़रूरत होगी तो वे समझा देंगी।

वाहर कौमुदी की उज्ज्वलता में संसार हँस रहा है और भीतर कमरे में भगवत्-प्रेमाभिलित श्रीरामकृष्ण बैठे हुए हैं। कलकत्ते से ईशान आये हैं। फिर ईश्वरी प्रसंग हो रहा है। ईशान को ईश्वर पर बड़ा विश्वास है। वे कहते हैं, जो घर से निकलते समय एक बार भी दुर्गानाम स्मरण कर लेते हैं, शूल हाथ में लिये हुए शूलपाणि उनके साथ जाया करते हैं। विपत्ति में फिर भय क्या है ? शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं।

श्रीरामकृष्ण—(ईशान से)—तुम्हें बड़ा विश्वास है। हम लोगों को इतना नहीं है। (सब हँसते हैं।) विश्वास से ही वे मिलते हैं।

ईशान-जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण—तुम जप, सन्ध्या, उपवास, पुरश्चरण, यह सब कर्म कर रहे हो । यह अच्छा है । जिसकी ईश्वर पर अन्तर से लगन रहती है, उससे वे यह सब काम करा लेते हैं । फल की कामना न करके यह सब कर्म कर लेने से मनुष्य उन्हें अवश्य पाता है ।

" 'शास्त्रों में बहुत से कर्म करने के लिए कहा है, इसीलिए में कर रहा हूँ'—इस तरह की भक्ति को वैधी भक्ति कहते हैं। एक और है, राग-

भक्ति । वह अनुराग से होती है । ईश्वर पर प्रीति आने पर होती है। जैसे प्रह्लाद को हुई थी । उस भक्ति के आने पर फिर कभी कमों की आवश्यकता नहीं होती ।"

# ( ? ) 、

0 31 38

# सेवक (मणि) के विचार।

सन्ध्या होने के पूर्व मणि घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि 'राम की इच्छा ' यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो अदृष्ट ( Predestination), स्वाधीन इच्छा (Free Will), स्वतन्त्रता (Liberty), आवश्यकता (Necessity), आदि सबका झगड़ा मिट जाता है। मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया, इसमें भी 'राम की इच्छा'; फिर में तम्बाकू पीता हूँ इसमें भी 'राम की इच्छा '; डाकूगिरी करता हूँ इसमें भी 'राम की इच्छा'; मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, इसमें भी 'राम की इच्छा'; मैं साधु हो गया, इसमें भी 'राम की इच्छा'; में प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु ! मुझे असद्बुद्धि मत देना — मुझसे डकैती मत कराना, यह भी 'राम की इच्छा' है । सद् इच्छा और असद् इच्छा वे ही देते हैं। फिर भी एक बात है, असद् इच्छा वे क्यों देंगे ? — डकैती करने की इच्छा वे क्यों देंगे ? इसके उत्तर मं श्रीरामकृष्ण देव ने कहाँ, "उन्होंने जानवरों में जिस प्रकार बाघ, सिंह, सर्प उत्पन्न किए हैं, पेड़ों में जिस प्रकार वित्र का भी पेड़ पेदा किया है, उसी प्रकार मनुष्यों में चोर-डाकू भी बनाए हैं। ऐसा उन्होंने वयों किया ? इसे कौन कइ सकता है ? ईश्वर को कौन समझेगा ?

"किन्तु यदि उन्होंने ही सब किया हे तो उत्तरदायित्व का भाव (Sense of Responsibility) नष्ट हो जाता है, पर वह क्यों ; होगा ? जब तक ईश्वर को न जानोंगे, उनके दर्शन न होंगे, तब तक

राम की इच्छा ' इस बात का सोलह आने बोध नहीं होगा कि उन्हें प्राप्त न करने से यह बात एक बार समझ में आती है, फिर भूल हो जाती है। जब तक पूर्ण विश्वास न होगा, तब तक पाप-पुण्य का बोध उत्तरदायित्व (Responsibility) का बोध रहेगा ही। श्रीरामकृष्ण देव ने समझाया, 'राम की इच्छा '। तोते की तरह 'राम की इच्छा ' मूँह से कहने से नहीं चल सकता। जब तक ईश्वर को नहीं जाना जाता, उनकी इच्छा से हमारी इच्छा का ऐक्य नहीं होता, जब तक 'में यनत्र हूँ ' ऐसा बोध नहीं होता, तब तक वे पाप-पुण्य का ज्ञान, सख-दुःख का ज्ञान, पवित्र-अपवित्र का ज्ञान, अच्छे-बुरे का ज्ञान नष्ट नहीं होने देते, उत्तरदायित्व का ज्ञान (Sense of Responsibility) नष्ट नहीं होने देते; ऐसा न होने से उनका मायामय संसार कैसे चलेगा?

"श्रीरामकृष्ण देव की भक्ति की बात जितनी सोचता हूँ, उतना ही अवाक् रह जाता हूँ। जब उन्होंने सुना कि केशव सेन हरिनाम कोते हैं, ईश्वर का चिन्तन करते हैं, तो वे तुरन्त उन्हें मिलने के लिए गए और केशव तुरन्त उनके आत्मीय भो हो गए। उस समय उन्होंने कप्तान की वातें नहीं सुनों। केशव विलायत गए हैं, उन्होंने साहवों के साथ खाया है, कन्या को दूसरी जाति के पुरुष के साथ ज्याह दिया है—कप्तान की ये सब बातें गायब हो गई।

'' भक्ति के सूत्र में साकारवादी और निराकारवादो एक हो जाते हैं; हिन्दू, मुसलमान, ईसाई एक हो जाते हैं; चारों वर्ण एक हो जाते हैं। भक्ति की ही जय होती है। घन्य श्रीरामकृष्ण ! तुम्हारी भी जय! तुम्हों ने सनतान धर्म के इस विश्वजनीन भाव को फिर से मूर्तिमान किया। इसीलिए समझता हूँ कि तुम्हारा इतना आकर्षण है! सब धर्मावलिम्बर्यों को तुम परम आत्मीय समझकर आलिंगन करते हो! तुम्हारी भक्ति है। तुम सिर्फ देखते हो — अन्दर ईश्वर की भक्ति और प्रेम हैं या नहीं ?'
यदि ऐसा हो तो वह व्यक्ति तुम्हारा परम आत्मीय है — भक्तिमान यदि दिखाई पड़े तो वह जैसे तुम्हारा आत्मीय है। मुसलमान को भी यदि अलाह के ऊपर प्रेम हो, तो वह भी तुम्हारा अपना आदमी होगा; ईसाई को यदि ईसा के ऊपर भक्ति हो, तो वह तुम्हारा परम आत्मीय होगा। तुम कहते हो कि सब नदियाँ भिन्न-भिन्न दिशाओं से बहकर समुद्र में गिरती हैं। सबका गन्तव्य-स्थान एक समुद्र ही है।

" सुना है, यह जगत्-ब्रह्माण्ड महाचिदाकाश में आविभूत होता है, फिर कुछ समय के बाद उसी में लय हो जाता है — महासमुद्र में लहर उटती है, फिर समय पाकर लय हो जाती है। आनन्द-सिन्धु के जल में अनन्त-लीला-तरंगे हैं। इन लीलाओं का आरम्भ कहाँ है ? अन्त कहाँ है ? उसे मुँह से कहा नहीं जाता—मन से सोचा नहीं जाता ! मनुष्य की क्या शक्ति—उसकी बुद्धि की ही क्या शक्ति! सुनते हैं, महापुरुष समाधिस्य होकर उसी नित्य परम पुरुष का दर्शन करते हैं-नित्य लीलामय हरि का साक्षात्कार करते हैं। अवस्य ही करते हैं, कारण, श्रीरामकृष्ण देव ऐसा कहते हैं। किन्तु चर्मचक्षुओं से नहीं, माॡम पड़ता है, दिव्य चक्षु जिसे कहते हैं उसके द्वारा—जिन नेत्री को पाकर अर्जुन ने विश्वरूप का दर्शन किया या, जिन नेत्रों से ऋषियों ने आत्मा का साक्षात्कार किया था, जिस दिव्य चक्षु से ईसा अपने स्वर्गीय पिता का बराबर दर्शन करते थे! वे नेत्र किसे होते हैं ? श्रीरामक्कण देव के मुँह से सुना या, वह न्याकुलता के द्वारा होता है ! इस समय वह व्याकुलता किस प्रकार हो सकती है ? क्या संसार का त्यागं करना होगा ? ऐसा भी तो उन्होंने आज नहीं कहा ! "

# परिच्छेद ३०

# श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयोग

( ? )

संन्यासी तथा संचय। पूर्ण ज्ञान तथा प्रेम के लक्षंण।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में विराजमान हैं। अपने कमरे में छोटी खाट पर पूर्व की ओर मुँह किए हुए बैठे हैं। भक्त-गण जमीन पर बैठे हैं। आज कार्तिक की कृष्णा सप्तमी है, ९ नवम्बर, १८८४।

दोपहर का समय है। श्रीयुत मास्टर आए, दूसरे भक्त भी धीरे-धीरे आ रहे हैं। श्रीयुत विजयकृष्ण गोस्वामी के साथ कई ब्राह्म भक्त आए हुए हैं। पुनारी राम चक्रवर्ती भी आए हैं। क्रमशः महिमाचरण, नारायण और किशोरी भी आये। कुछ देर बाद और भी कई भक्त आए।

जाड़ा पड़ने लगा है। श्रीरामकृष्ण को कुतें की ज़रुरत है। मास्टर से ले आने के लिए कहा था। वे नैनगिलाट के कुतों के सिवा एक और जीन का कुर्ता भी ले आए हैं; परन्तु इसके लिए श्रीरामकृष्ण ने नहीं कहा था।

श्रीरामकृष्ण—( मास्टर से )—तुम बल्कि इसे छेते जाओ। तुम्हीं पहनना। इसमें दोष नहीं है। अच्छा, तुमसे मैंने किस तरह के कुतों। के लिए कहा था ?

मास्टर—जी, आपने सादे कुतों की बात कही थी। जीन का कुर्ता ले आने के लिए नहीं कहा था।

श्रीरामकृष्ण—तो जीन वाले को ही लौटा ले जाओ।

( विजय आदि से ) "देखो, द्वारका बाबू ने एक शाल दिया था। आरवाड़ी भक्तों ने भी एक लाया था, पर मेंने नहीं लिया।" श्रीराम-कृष्ण और भी कहना चाहते थे, उसी समय विजय बोल उठे—

विजय — जी हाँ, ठीक तो है। जो कुछ चाहिए और जितना चाहिए, उतना ही ले लिया जाता है। किसी एक को तो देना ही होंगा। आदमी को छोड़ और देगा भी कौन !

श्रीरामकृष्ण—देनेवाले वही ईश्वर हैं। सास ने कहा, 'बहू, सबकी सेवा करने के लिए आदमी हैं, परन्तु तुम्हारे पैर दबाने वाला कोई नहीं है। कोई होता तो अच्छा होता। बहू ने कहा, 'माँ, मेरे पैर भगवान दबाएँगे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है।' उसने भक्तिपूर्वक यह बात कही थी।

"एक फकीर अकबरशाह के पास कुछ मेंट लेने गया था। वादशाह उस समय नमाज पढ़ रहा था और कह रहा था, ऐ खुदा, मुझे दौलतमन्द कर दे। फकीर ने जब बादशाह की याचनाएँ सुनीं तो उठ-कर वापस जाना चाहा। परन्तु अकबर शाह ने उससे बैठने के लिए इशाश किया। नमाज समाप्त होने पर उन्होंने पूछा, तुम क्यों वापस जा रहे थे ! उसने कहा, 'आप खुद ही याचना कर रहे हैं, ऐ खुदा, मुझे दौलतमन्द कर दे। इसीलिए मैंने सोचा, अगर माँगना ही है तो भिक्षुक से क्यों माँगूँ, खुदा से ही क्यों न माँगूँ !'"

विजय—गया में मैंने एक साधु देखा था। वे स्वयं कुछ प्रयत्न नहीं करते थे। एक दिन इच्छा हुई, मक्तों को खिलाऊँ। देखा, न जाने कहाँ से मैदा और घी आ गया। फल भी आए।

श्रीरामकृष्ण—(विजय आदि से)—साधुओं के तीन दर्जे हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो उत्तम हैं, वे भोजन की खोज में नहीं फिरते। मध्यम और अधम दिण्डियों की तरह के होते हैं। मध्यम जो हैं, वे नमोनारायण करके खड़े हो जाते हैं। जो अधम हैं वे न देने पर झगड़ा करते हैं। (सब हँसे।)

''उत्तम श्रेणी के साधु अजगर-वृत्ति के होते हैं। उन्हें बैठे हुए ही आहार मिलता है। अजगर हिलता-डुलता नहीं। एक छोकरा साधु या—वाल-ब्रह्मचारी। वह कहीं भिक्षा लेने के लिए गया। एक लड़की ने आकर भिक्षा दी। उसके स्तन देखकर उसने सोचा, इसकी छाती पर फोड़ा हुआ है। जब उसने पूछा तो घर की पुरिखन ने आकर उसे समझाया। इसके पेट में बचा होगा, उसके पीने के लिए ईश्वर इनमें दूध मर दिया करेंगे, इसीलिए पहले से इसका बन्दोबस्त कर रखा है। यह बात सुनकर उस साधु को बड़ा आर्थ्य हुआ। तब उसने कहा, 'तो अब मुझे भिक्षा माँगने की क्या ज़रूरत है ! ईश्वर मेरे लिए भी भोजन तैयार कर दिया करेंगे।'

"कुछ भक्त मन में सोचते हैं कि तब तो हम लोग भी यदि चेष्टा न करें, तो चल सकता है।

"जिसके मन में यह है कि चेष्टा करनी चाहिए, उसे चेष्टा करनी होगी।"

विजय—भक्तमाल में एक बड़ी अच्छी कहानी है।

श्रीरामकृष्ण—कहो, जुरा सुनें तो । विजय—आप कहिए।

श्रीरामकृष्ण—नहीं, तुम्हीं कहो, मुझे पूरी याद नहीं है। पहले पहल सुनना चाहिए, इसीलिए में सुना करता था।

''मेरी अब वह अवस्था नहीं है। हनुमान ने कहा था, वार, तिथि, नक्षत्र, इतना सब में नहीं जानता, में तो बस श्रीरामचन्द्रजी की चिन्ता किया करता हूँ।

" चातक को वस स्वाति के जल की चाह रहती है। मारे प्यास के जी निकल रहा है, परन्तु गला उठाए वह आकाश की बूँदों की ही अतीक्षा करता है। गङ्गा-यमुना और सातों समुद्र इधर भरे हुए हैं, परन्तु वह पृथ्वी का पानी नहीं पीता।

"राम और लक्ष्मण जब पंपा सरीवर पर गए तब लक्ष्मण ने दिखा, एक कौआ व्याकुल होकर बार बार पानी पीने के लिए जा रहा था, परन्तु पीता न था। राम से पूछने पर उन्होंने कहा, 'भाई, यह कौआ परम भक्त है। दिनरात यह रामनाम जप रहा है। इधर मारे प्यास के छाती फटी जा रही है, परन्तु पानी पी नहीं सकता। सोचता है, पानी पीने लगूँगा तो जप छूट जायेगा।' मैंने पूर्णिमा के दिन हलधर से पूछा, दादा, आज क्या अमावस है ? (सब हँसते हैं।)

(सहास्य) "हाँ यह सत्य है। ज्ञानी पुरुष की पहचान यह है कि पूर्णिमा और अमावस में भेद नहीं पाता। परन्तु हलधारी को इस विषय में कौन विश्वास दिला सकता है? उसने कहा 'यह निश्चय ही कलिकाल है। वे (श्रीरामकृष्ण) पूर्णिमा और अमावस में भेद नहीं

# श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयोग

्जानते और फिर भी लोग उनका आदर, करते हैं। " ( इसी समय महिमाचरण आ गए।)

श्रीरामकृष्ण-(संभ्रमपूर्वक)—आइए, आइए, बैटिए। (विजय आदि से) इस अवस्था में दिन और तिथि का ख्याल नहीं रहता। उस दिन वेणीपाल के वगीचे में उत्सव था,—में दिन भूल गया। 'अमुक दिन संक्रान्ति है, अच्छी तरह ईश्वर का नाम लूँगा,' यह अब याद नहीं रहता। (कुछ देर विचार करने के बाद) परन्तु अगर कोई आने को होता है तो उसकी याद रहती है।

"ईश्वर पर सोलहों आने मन जाने पर यह अवस्था होती है। यम ने पूछा, 'हनुमान, तुम सीता की खबर तो ले आए, अच्छा, तो उन्हें कैसा देखा ? कहो, मेरी सुनने की इच्छा है।' हनुमान ने कहा, देशम, मेंने देखा, सीता का शरीर मात्र पड़ा हुआ है। उसमें मन, प्राण नहीं हैं। आपके ही पादपद्यों में उन्होंने वे समर्पण कर दिए हैं। इसलिए केवल शरीर ही पड़ा हुआ है। और मैंने देखा काल (यमराज) पास ही था; परन्तु वह करे क्या ? वहाँ तो शरीर ही है, मन और प्राण तो हैं ही नहीं।'

" जिसकी चिन्ता की जाती है, उसकी सत्ता आ जाती है। दिन-रात ईश्वर की चिन्ता करते रहने पर ईश्वर की सत्ता आ जाती है। नमक का पुतला समुद्र की याह लेने गया तो गलकर खुद वहीं हो गया। पुस्तकों या शास्त्रों का उद्देश्य क्या है ?—ईश्वरलाम। साधु की पोथी को एक ने खोलकर देखा, उसमें सिर्फ रामनाम लिखा हुआ था, और कुछ भी नहीं।

'' ईश्वर पर प्रीति होने पर थोड़े ही में उद्दीपन हुआ करता

हैं। तब एक बार रामनाम करने पर कोटि सम्धोपासन को प्रिल्ट होता है।

भे मेव देखकर मयूर को उद्दीपन होता है। ऑनन्द से पंख फैला-कर चत्य-करता है। श्रीमती राधा को भी ऐसा ही हुआ करता था। मेघ देखकर उन्हें कृष्ण की याद आती थी।

" चैतन्यदेव मेड़गाँव के पास ही से जा रहे थे। उन्होंने सुना इस गांव की मिट्टी से ढोल बनता है। बस भावावेश में विह्वल हो गए — क्योंकि संकीर्तन के समय ढोल का ही वाद्य होता है।

" उद्दीपन किसे होता है ? जिसकी विषयबुद्धि दूर हो गई है, जिसका विषयस्य सूख जाता है, उसे ही थोड़े में उद्दीपन होता है। दियासलाई भीगी हुई हो तो चाहे कितना ही क्यों न घिसो, वह जलनहीं सकती, पानी अगर सूख जाय तो ज्या सा धिसने से ही वह जल जाती है।

"देह में सुख और दुःख लगे ही हैं। जिसे ईश्वरलाम ही चुका है, वह मन, प्राण, आत्मा, सब उन्हें दे देता है। पंपा सरोवर में नहाते समय राम और लक्ष्मण ने सरोवर के तट की मिट्टी में धनुष गाड़ दिए। स्नान करके लक्ष्मण ने धनुष निकालते हुए देखा, धनुष में खन लगा हुआ था। राम ने देखकर कहा, भाई, जान पड़ता है, कोई जीव-हिंसा हो गई। लक्ष्मण ने मिट्टी खोदकर देखा तो एक बड़ा मेंडक था, वह मरणासन्न हो गया था। राम ने करणापूर्ण स्वर में कहा, 'तुमने आवाज क्यों नहीं दी? हम लोग तुम्हें बचा लेते। जब साँप पकड़ता है, तब तो खूब चिछाते हो।' मेंडक ने कहा, 'राम, जब साँप पकड़ता है, तब तो खूब चिछाते हो।' मेंडक ने कहा, 'राम, जब साँप पकड़ता है, तब तो खूब चिछाता हूँ, राम, रक्षा करो—राम, रक्षा करो। पर

अब देखता हूँ, राम स्वयं मुझे मार रहे हैं, इसीलिए मुझे चुपचाप रह जाना पड़ा।'''

(२)`

### गुरु-महिमा। ज्ञानयोग।

, श्रीरामकृष्ण चुपचाप बैठे हुए महिमाचरण आदि भक्तों को देख रहे हैं।

श्रीगमकृष्ण ने सुना है कि महिमाचरण गुरु नहीं मानते। इस विषय पर वे कहने लगे—

श्रीरामकृष्ण—गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए। गुरु के चित्र की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। 'मेरे गुरु वद्यि शर्यक्र वाले की दूकान जाते हैं, फिर भी मैं उन्हें नित्यानन्द राय मानता हूँ,' यह माव रखना चाहिए।

" एक आदमी चण्डी भागवत सुनाता था। उसने कहा, झाहू स्वयं तो अस्पृत्य है, परन्तु स्थान को पवित्र करता है।"

महिमाचरण वेदान्त की चर्चा किया करते हैं। उद्देश्य ब्रह्मज्ञान है। उन्होंने ज्ञानी का मार्ग ब्रह्म किया है और सदा ही विचार करते उहते हैं।

श्रीरामकृष्ण-(मिहमा से)—ज्ञानी का उद्देश्य है, वह स्वरूप को समझे; यही ज्ञान है और इते ही मुक्ति कहते हैं। परव्रहा जो हैं, वे ही सबके स्वरूप हैं। में और परव्रहा दोनों, एक ही सत्ता है। माया समझने नहीं देती। हरीश से मैंने कहा, 'और कुछ नहीं—सोने पर कुछ टोकरी मिटी पड़ गई है, उसी मिटी को निकाल देना है।'

माग. २, ३६

"भक्तगण 'में 'रखते हैं, ज्ञानी नहीं रखते । किस तरह स्वरूप रहना चाहिए, 'न्यांगटा' (तोतापुरी) इसका उपदेश देता था, कहता था, 'मन को बुद्धि में लीन करो और बुद्धि को आत्मा में, तब स्वरूप में रह सकोगे।'

"परन्तु 'में' रहेगा ही, वह नहीं जाता । जैसे अनन्त जलगशि, ऊपर-नीचे, सामने-पीछे, दाहिने-बायें पानी भरा हुआ है। उसी जल के भीतर एक जलपूर्ण कुम्म है। 'में' रूपी कुम्म।

" ज्ञानी का रारीर ज्यों का त्यों ही रहता है; परन्तु इतना होता है कि ज्ञानामि में कामादि रिपु दग्ध हो जाते हैं। काली-मन्दिर में बहुत दिन हुए आँधी और पानी दोनों एक साथ आए, फिर मन्दिर पर विजली गिरी। हम लोगों ने जाकर देखा, कपाट ज्यों के त्यों ही थे, नुकसान नहीं हुआ था; परन्तु स्कू जितने थे उनका सिरा टूट गया था। कपाट मानो रारीर है और कामादि आसक्तियाँ जैसे स्कू।

"ज्ञानी केवल ईश्वर की बात चाहता है। विषय की बातें होने पर उसे बड़ा कप्ट होता है। विषयी और दर्जे के हैं। उनकी अविद्या की पगड़ी नहीं उतरती; इसीलिए घूम घामकर वही विषय की बात ले आते हैं।

"वेदों में सप्त भूमियों की वातें हैं; पश्चम भूमि पर जब ज्ञानी चढ़ता है, तब ईश्वरी बात के सिवा न तो कुछ और सुन सकता है, न कह सकता है; तब उसके मुँह से केवल ज्ञान का उपदेश निकलता है।

"वेदों में सचिदानन्द ब्रह्म की बात है। ब्रह्म न एक है, न दो, एक और दो के बीच में है। उसे न तो कोई अस्ति कह सकता है, न नास्ति। वह अस्ति और नास्ति के बीच की वस्तु है। उन्हें पाता है। वैधी भिक्त जिस तरह होती है, उसी तरह चली भी जाती है। इतना जप करना है, इतना ध्यान करना है, पूजा के समय इन द्वान मंत्रों का पाठ करना है, ये सब वैधी भिक्त के लक्षण हैं। यह होती है जैसे, जाती भी है वैसे ही। कितने आदमी कहते हैं, 'अरे भाई, कितना हविध्यान किया, कितने बार घर में पूजा की, परन्तु क्या हुआ?' यागभिक्त का कभी पतन नहीं होता। रागभिक्त उन्हें होती है जिनका बहुत सा काम पूर्व जन्म से किया हुआ है, अथवा जो लोग नित्य सिद्ध हैं। जैसे किसी गिरी हुई इमारत का ढेर साफ करते हुए लोगों को एक नलदार फब्बारा मिल गया। उसके उपर मिट्टी और सुरखी पड़ी हुई थी, ज्योंही सब कूड़ा हटा दिया गया कि जोरों से पानी निकलने लगा।

" जिन्हें रागमंकि होती है, वे यह वात नहीं कहते कि माई इतना हविष्यात्र किया, परन्तु कहीं कुछ न हुआ! जो लोग पहले पहले किसानी करते हैं, अगर उपज नहीं होती तो वे किसानी छोड़ देते हैं। जिसके पुरत—दरपुरत से खेती हो रही है, वह यह काम नहीं छेड़जा, चाहे दो-एक वार पैदावार अच्छी न भी हो। वे जानते हैं कि खेती से ही उनका जीवन-निर्वाह होगा।

' जिनमें रागभित है, उनका भाव आन्तरिक है, उनका भार ईखर लेते हैं। अस्पताल में नाम लिखाने पर जब तक रोगी अच्छा नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर छोड़ता नहीं। ईखर जिन्हें पकड़े हुए हैं उनके लिए किसी भय की बात नहीं। खेत को मेड़ पर से चलते हुए जो इड़का अपने बाप का हाथ पकड़े रहता है, वह चाहे भे के ही गिर जाय, — सम्भव है वह किसी दूसरे ख्याल में ड्राव्य वाप का होय छोड़ दे, परन्तु जिस लड़के को बाप खुद पकड़े रहता है, वह कभी नहीं जिर सकता।

"विस्वास से वया नहीं होता ? जो सच्चे मार्ग पर है, वह सब पर दिस्वास करता है,—साकार, निरावार, राम, कृष्ण, भगवती,— सब पर ।

" उदा देश (कामारपुकुर) में मैं जा रहा था, एकाएक रास्ते में आँघी और पानी एक साथ आये। बीच मैदान में डाकु भों का भी भय था। तब मैने सब कुछ कह डाला—राम, कृष्ण, भगवती; फिर मैंने हनुमानजी की याद की! अच्छा मैंने सब कुछ कहा, इसका क्या अर्थ है?

"वात यह है कि जब नौकर या नौकरानों बाजार करने को पैसे लेती है तब हर चीज के पैसे अलग अलग लेती है, कहती है—ये आलू के पैसे हुए, ये बैगन के, ये मछली के, इस तरह सब पैसे अलग अलग लेती हैं। सब हिसाब करके फिर पैसे मिला देती है।

"ईश्वर पर प्यार होने पर केवल उन्हीं की बात कहने को जी जाहता है। जो जिसे प्यार करता है, उसे उसी की बातें सुनते और कहते हुए प्रीति होती है। संसारी आदिमियों के मुँह से अपने कम्में की बातें करते हुए लार टपक पड़ती है। अगर कोई उसके बम्में की तारीफ करता है तो वह अपने बम्में से उसी समय कहता है, अरे देख, अपने चाचा को पैर धोने के लिए पानी तो ले आ!

" कबूतरों पर जिनकी रुचि है, उनके पास कबूतरों की तारीफ करो तो खुश हो जाते हैं। अगर वोई उनकी निन्दा करता है, तो वह कहता है, तुम्हारे वाप-दादे ने भी वर्भा कबूतरों को पाला है ? (महिमाचरण से) "संसार को एकदम छोड़ देने की क्या ज़करत है ? आसिक के जाने ही से हुआ, परन्तु साधना चाहिए। इन्द्रियों के साथ छड़ाई करनी पड़ती है।

"किले के भीतर से लड़ने में और सुविधाएँ हैं। वहाँ बड़ी सहायता मिलती है। संसार भोग की जगह है। एक-एक चीज़ का भोग करके उसी समय उसे छोड़ देना चाहिए। मेरी इच्छा थी कि सोने की करधनी पहनूँ। अन्त में वह मिली भी। मैंने सोने की करधनी पहनी। पहनने के बाद उसे उसी समय खोल डाला।

" प्याज खाया और उसी समय विचार करने लगा। कहा, 'रे मन, यही प्याज है।' फिर मुँह में एक बार इधर, एक बार उधर, इस तरह चवाकर उसे फेंक दिया।"

( 3)

### संकीर्तनानन्द् में ।

आज एक गानेवाले आएँगे, अपनी मण्डली के साथ कीर्तन करेंगे। श्रीरामकृष्ण वार वार अपने शिष्यों से पूछ रहे हैं, 'कीर्तनिया कहाँ। है १' महिमाचरण ने कहा, ''हम लोग एसे ही अच्छे हैं।"

श्रीरामकृष्ण—नहीं जी, हम लोगों का मिलना तो वारहों महीने लगा है।

बाहर से किसी ने कहा, "कीर्तनिया आ गया।"

श्रीरामकृष्ण ने आनन्द के उच्छ्वास में इतना ही कहा— ''क्या आ गया ?''

कमरे के दक्षिण-पूर्व के लम्बे वरामदे में शतरंजी विछाई गई।

श्रीरामकृष्ण ने कहा—" इस पर थोड़ा सा गंगांजल छिड़क देना। न जाने कितने विषयी मनुष्यों ने इसे शैंदा है।"

वाली के प्यारी बाबू की स्त्रियाँ और लड़िक्याँ काली का दर्शन करने के लिए आई हुई हैं। कीर्तन होने का आयोजन देखकर उन्हें भी सुनने की इच्छा हुई। एक ने श्रीरामकृष्ण से आकर कहा, 'वे सब पूछती हैं—क्या कमरे में जगह होगी ? क्या वे भी बैठें ?'

श्रीरामकृष्ण कीर्तन सुनते हुए ही कह रहे हैं — 'नहीं नहीं, जगह कहाँ है ?' इसी समय नारायण आये और उन्होंने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया।

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, 'तू क्यों आया ? घरवालों ने तुझे इतना मारा !' नारायण श्रीरामकृष्ण के कमरे की ओर जा रहे थे; श्रीरामकृष्ण ने बाबूराम को इशारे से कह दिया—इसे खाने के लिए देना।

नारायण कमरे के अन्दर गये। एकाएक श्रीरामकृष्ण ने उठकर कमरे में प्रवेश किया, नारायण को अपने हाथों भोजन कराएँगे है खिलाने के बाद फिर वे कीर्तन में आकर बैठे।

### (8)

### भक्तां के साथ संकीतनानन्द्।

बहुत से भक्त आये हुए हैं, श्रीयुत विजय गोस्वामी, महिमाचरण, नारायण, अधर, मास्टर, छोटे गोपाल आदि। राखाल, वलराम इस समय वृन्दावन में हैं।

दिन के ३-४ बजे का समय होगा। श्रीरामकृष्ण वरामदे में कीर्तन सुन रहे हैं, पास में नारायण आकर वैठे। चारों ओर दूसरे भक्त वैठे हुए हैं । इसी समय अधर आये । अधर को देखकर श्रीरामकृष्ण में कुछ उद्दीपना हो गई। अधर के प्रणाम करके आसन यहण करने पर श्रीराम-कृष्ण ने उन्हें और निकट बैठने के लिए इशारा किया।

कीर्तिनियों ने कीर्तन समाप्त किया । सभा उठ गई । बगीचे में मक्तगृण इघर-उघर टहल रहे हैं । कोई कोई काली और राधा-कान्तजी की आरती देखने के लिए गये ।

सन्त्या के बाद श्रीरामकृष्ण के कमरे में भक्तगण फिर आये। उनके कमरे में कीर्तन का आयोजन फिर होने लगा। उनमें खूब उत्साह है। कहते हैं, एक बत्ती इधर भी देना। दो बत्तियाँ जला दी गई, खूब रोशनी होने लगी।

श्रीरामकृष्ण विजय से कह रहे हैं—'तुम ऐसी जगह क्यों बैठे! इधर आकर बैठो।'

अब की बार कीर्तन खूब जमा। श्रीरामकृष्ण मस्त होकर चृत्य कर रहे हैं। भक्तगण उन्हें घेर-घेरकर खूब नाच रहे हैं। विजय नाचते हुए दिगम्बर हो गये। होश कुछ भी नहीं है।

कीर्तन के बाद विजय चाभी खोज रहे हैं। कहीं गिर गई है। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, "अब भी एक बार 'बोल वृन्दावन बिहारी की जय' होनी चाहिए!" यह कहकर हँ ए रहे हैं, विजय से और भी कह रहे हैं, "अब यह सब क्यों?" (अर्थात् अब चाभी के साथ क्यों सम्बन्ध रखते हो?)

किशोरी प्रणाम करके त्रिदाई ले रहे हैं। श्रीरामकृष्ण स्नेहाई हो उनकी देह पर हाथ फेरने लगे और बोले, 'अच्छा आओ।' वातों में फरणा मिली हुई है। कुछ देर बाद मणि और गोपाल ने आकर प्रणाम किया—वे लोग भी चलने वाले हैं। श्रीरामकृष्ण की करणार्र्ण बातें! कहा, कल सुबह को उठकर जाना, कहीं ओस लगकर तबीयत न खराब हो जाय।

मणि और गोपालं फिर नहीं गए। वे आज रात को यहीं रहेंगे। वे तथा और भी दो-एक भक्त जमीन पर बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद श्रीयमकृष्ण श्रीयुत राम चकवतीं से कह रहे हैं, "राम, यहाँ एक पाँव-णोश और था, क्या हो गया ?"

श्रीरामकृष्ण को दिन भर अवकाश नहीं मिला कि ज्य विश्राम करते। भक्तों को छोड़कर जाते भी कहाँ ? अब एक बार बाहर की ओर द्याने लगे।

कमरे में लीटकर उन्होंने देखा, मणि रामलाल से सुनकर गाना लिख रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण ने मणि से पूछा, 'क्या लिखते हो ?' गाने का नाम खुनकर कहा, यह तो बहुत बढ़ा गाना है।

रात को श्रीरामकृष्ण ज़रा सी सूजी की खीर और दो-एक पूड़ियाँ खाते हैं। उन्होंने रामलाल से पूछा, 'क्या सूजी है ?'

गाना दो एक लाइन लिखकर मणि ने लिखना बन्द कर दिया।

श्रीरामकृष्ण जमीन पर विछे हुए आसन पर वैठकर सूजी की खीर खा रहे हैं। मोजन करके आप छोटी खाट पर वैठे। मास्टर खाट की इगल में तख्त पर वैठे हुए श्रीरामकृष्ण से वातचीत कर रहे हैं। नारायण की बात करते हुए श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो रहा है।

### श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयोग

ं श्रीरामकृष्ण — आज नारायण को मैंने देखा I

मास्टर—जी हाँ, आँखं डवडबाई हुई थीं। उसका मुँह देखकर क्लाई आती थी।

श्रीरामकृष्ण—उसे देखकर वात्सल्य भाव का उद्रेक होता है। यहाँ आता है, इसलिए घरवाले उसे मारते हैं। उसकी ओर से कहनेवाला कोई नहीं है।

मास्टर-(सहास्य) — हरिपद के घर में पुस्तकें रखकर वह यहाँ आग आर्या।

श्रीरामकृष्ण—यह अच्छा नहीं किया।

, श्रीरामकृष्ण चुप हैं। कुछ देर बाद बोले-

"देखो, उसमें बड़ी शक्ति है। नहीं तो कीर्तन सुनते हुए मुझे क्या कभी आकर्षित भी कर सकता था ? मुझे कमरे के भीतर आना पड़ा। कीर्तन छोड़कर आना—ऐसा कभी नहीं हुआ।

"उससे मेंने भावावेश में पूछा था, उसने एक ही वाक्य में कहा—में आनन्द में हूँ। (मास्टर से) तुम उसे कभी कभी कुछ मोल किस खिलाया करो—वात्सल्य भाव से।

ं श्रीरामंक्रण ने फिर तेजचन्द्र की बात निकाली ।

(मास्टर से) "एक बार उससे पूछना तो सही, एक शब्द में वह सुझे क्या वतलाता है !— ज्ञानी या कुछ और । सुना, तेजचन्द्र आक बातचीत नहीं करता । (गोपाल से) देख, तेजचन्द्र से शनि या मंगल के दिन आने के लिए कहना ।"

श्रीरामकृष्ण जमीन पर वैठे हुए खूजी की खीर खा रहे हैं। पास ही एक दीपदान पर दिया जल रहा है। श्रीरामकृष्ण के पास मास्टर वैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण ने पूछा, 'क्या कुछ मिठाई है ?' मास्टर नये गुड़ के सन्देश ले आये थे। रामलाल ने कहा, ताक पर सन्देश रखे हुए हैं।

श्रीरामऋण—कहाँ हैं ? ज़रा ले आओ।

मास्टर फ़र्ती से उठकर ताक पर खोजने लगे। वहाँ सन्देश न थे। मक्तों की सेवा में गये होंगे। मास्टर संकुचित होकर श्रीरामकृष्ण के पास आकर बैठे। श्रीरामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा, अबकी बार अगर तुम्हारे स्कूल में जाकर देखूँ—

मास्टर ने सोचा, ये नारायण को देखने के लिए स्कूल जाने की वात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे घर में चलकर बैटिए तो भी काम हो जायेगा।

श्रीरामकृष्ण—एक इच्छा है। वह यह कि वहाँ और कोई लड़का उस तरह का है या नहीं, ज़रा देखूँ चलकर।

मास्टर—आप अवश्य चलिए। दूसरे आदमी देखने जाया करते हैं, उसी तरह आप भी जाइयेगा।

श्रीरामकृष्ण भोजन करके छोटी खाट पर बैठे। इस बीच में मास्टर और गोपाल ने बरामदे में बैठकर भोजन किया—रोटी और दाल। उन छोगों ने नौबतखाने में सोने का निश्चय किया।

भोजन करके मास्टर श्रीरामकृष्ण के पाँचपोश पर आकर बैठे।

श्रीरामकृष्ण-( मास्टर से )—नौवतखाने में इंडियाँ-वर्तन न रखें हों, यहाँ सोओगे—इस कमरे में ?

मास्टर-जी हाँ।

### (4)

#### सेवक के संग में।

रात के १०-११ बजे होंगे। शीरासहण होशे खाट पर ताकेए के सहारे विश्रास कर रहे हैं। सणि जमीन पर बैठे हैं। सणि के साम श्रीरासहण बातचीत कर रहे हैं। कसरे की दीवार के पाल उसी ग्रीप-दान पर दिया जल रहा है।

श्रीरामकृष्ण-मेरे पैर बुहराते हैं, जुरा हाथ फेर दो।

मणि श्रीरामकृष्ण के पैरों की ओर होटी खाट पर बैठे हुए घीरे घीरे पैरों पर हाय फेर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण रह-रहकर बातचीत कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )-अकचर बादशाह की बात पेशी रही ! मणि-जी हीं।

श्रीरामकृष्ण—कौन सी वात, कहो तो ज़रा।

मणि—फकीर बादशाह से मिलने आया या। अपन्नर नादणाह उस समय नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते हुए ईश्वर से भनदीलत भी प्रार्थना करते थे। यह सुनकर फकीर धीरे से अपने घर नल दिया। बाद में अकबर बादशाह के पूछने पर उसने कहा, 'अगर भीगना ही। है तो भिखारी से क्या मींगूँ ?'

· श्रीरामकृष्ण—और कौन कौन सी बात पुर्वः थीं १

मणि—संचय की वातं खूब हुई।

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )--कौन-कौन सी १

मणि—जब यह ज्ञान रहता है कि हमें प्रयत्न करना चाहिए विव तक प्रयत्न करना चाहिए। संचय की बात सीती में कैसी कही आपने ?

श्रीरामकृष्ण-कौन सी बात ?

मणि—जो पूर्ण रूप से उन पर अवलिम्बत है, उसका भार वे लेते भी हैं—नाबालिंग का भार जैसे वली लेता है। एक बात और सुनी थी, वह यह कि जिस घर में न्योता रहता है, वहाँ छोटा लड़का खुद स्थान प्रहण नहीं कर सकता, खाने के लिए दूसरे उसे बैटाते हैं।

श्रीरामकृष्ण—नहीं। यह ठीक नहीं हुआ। बाप अगर लड़के का हाथ पकड़कर ले जाता है तो वह लड़का नहीं गिरता।

मणि—और आज आपने तीन तरह के साधुओं की बात कही थी। उत्तम साधु को बैठे हुए ही भोजन मिलता है। आपने उस बालक साधु की बात कही। उसने लड़की के स्तन देखकर पूछा था, इसकी छाती पर ये फोड़े कैसे हुए ? और भी बहुत सी सुन्दर-सुन्दर बातें आपने कही थीं, सब बातें कैसे कुँचे लक्ष्य की थीं!

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )--कौन कौन सी बातें !

मणि—पंपा सरोवर के उस कीए की बात । दिन-रात रामनाम जपता है, इसीलिए पानी के पास पहुँचकर भी पानी पी नहीं सकता । और उस साधु की पोथी की बात जिसमें केवल 'श्रीराम 'लिखा हुआ था। और हनुमान ने श्रीरामजी से जो कुछ कहा—

श्रीरामकृष्ण-- क्या कहा ?

मणि—'सीता को मैंने देखा, केवल उनकी देह पड़ी हुई है, मन

और प्राण सब तुम्हारे श्रीचरणों में उन्होंने अर्पित कर दिये हैं।'

" और चातक की बात,—स्वाति की बूँदों को छोड़ और दूसरा पानी नहीं पीता।

" और ज्ञानयोग और भक्तियोग की बातें।"

श्रीरामकृष्ण-कौन सी ?

मणि—जब तक 'कुम्म 'का ज्ञान है, तब तक 'मैं कुम्म हूँ हैं यह भाव रहेगा ही। जब तक 'मैं 'है, तब तक 'मैं भक्त हूँ, तुम्ह भगवान हो 'यह भाव भी रहेगा।

श्रीरामकृष्ण—नहीं, 'कुम्म' का ज्ञान रहे या न रहे, 'कुम्भ' मिट नहीं सकता। उसी तरह 'में भी नहीं मिटता। चाहे लाख विचार करो, वह नहीं जाता।

मणि कुछ देर चुन हो रहे; फिर बोले—

"काली-मन्दिर में ईशान मुखर्जी से आपकी बातचीत हुई। यी—माग्यवश उस समय हम लोग भी वहाँ ये और सब बातें सुनी थीं।

श्रीरामकृष्ण-(सहास्य)—हाँ, कौन-कौन सी वातें हुई यी, ज्या कही तो सही।

मणि—आपने कहा था, कर्मकाण्ड प्रथम अवस्था की किया है; श्रंमू मिहिक से आपने कहा था, 'अगर ईश्वर तुम्हारे सामने आए तो क्या तुम उनते कुछ अस्पतालों और दवाखानों की प्रार्थना करोगे. ?'

" एक बात और हुई थी। वह यह कि जब तक कमों में आसिक बहती है, तब तक ईश्वर दर्शन नहीं देते। केशव सेन से इसी सम्बन्ध : की दातें आपने कही थीं।"

श्रीरामकृष्ण-कौन-कौन सी वातें ?

मणि—जब तक लड़का खिलीने पर रीझा रहता है, तब तक माँ ेरीटी-पानी में लगी रहती है, पर खिलीना फेंककर जब लड़का चिलाता -रहता है तब माँ तवा उतारकर बच्चे के लिए दौड़ती है।

"एक बात और उस दिन हुई थी। लक्ष्मण ने पूछा था, 'कहाँ कहाँ ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं ?' राम ने बहुत सी बातें कहकर फिर कहा, 'माई, जिस मनुष्य में यथार्थ भक्ति देखोगे, ऐसी भक्ति कि वह हँसता है, रोता है, नाचता है, गाता है, मारे प्रेम के मतवाला हो रहा है, वहाँ समझना, मैं अवश्य हूँ।'"

श्रीरामकृष्ण-आहा - आहा !

श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुप रहे।

मणि—ईशान से तो आपने केवल निवृत्ति की नातें कही थीं। उसी दिन से बहुतों की अक्र दुस्तत हो गई। अब कर्तव्य-कमों के घटाने की ओर हम लोगों का रुख है। आपने कहा था, एक दूसरे की बला अपने सिर क्यों लादी जाय?

श्रीरामकृष्ण यह बात सुनकर बड़े जोर से हँसे।

मणि—( वड़े विनय-भाव से )—अच्छा, कर्तव्य-कर्म, यह जंगाल -घटाना तो अच्छा है न ?

श्रीरामक्षण—हाँ, परन्तु सामने कोई पड़ गया, वह और बात है। साधु या गरीव आदमी अगर सामने आया, तो उसकी सेवा करनी चाहिए। मणि—और उस दिन ईशान मुखर्जी से खुशामद की बात भी आपने खूब कही। मुदें पर जैसे गीध टूटते हैं। यही बात आपने पण्डित पद्मलोचन से भी कही थी।

श्रीगमकृष्ण—नहीं, उलो के वामनदास से कही थी।

श्रीगमकृष्ण को नींद आ रही है। उन्होंने मणि से कहा—" द्वर अब सोओ जाकर। गोपाल कहाँ गया? तुम दरवाजा बन्द कर दो, पर बंजीर न चढ़ाना।"

दूसरे दिन सोमवार था। श्रीरामकृष्ण विस्तरे से प्राटकाल उटकर देवताओं के नाम ले रहे हैं। रह-रहकर गंगा-दर्शन कर नहे हैं। इक काली और श्लीराधाकान्त के मन्दिर में संग्रहारी हो की है। अणि श्रीरामकृष्ण के कमरे में जमीन पर लेटे हुए है। के से किस्तर में उठकर सब देख और सुन रहे हैं।

. प्रातःकृत्य समातः करके वे श्रीसमङ्ग्य के राम आकर हैंडे ।

श्रीरामकृष्ण स्तान करके बार्ट-मन्दिर बा रहे हैं। उन्होंने मणि स्ते कमरे में ताला बन्द कर लेने के लिए कहा।

काली-मन्दिर में लावर ईन्स्ट्रिय असन पर वैटे और पूछ लेकर कभी अपने मत्तक पर और क्ष्मी श्रीकार्ळा के पादपद्धों पर चढ़ा रहे हैं। फिर चमर लेकर कान काने लोग।

श्रीरामकृष्ण त्राने कुन्ने क्षेत्र कीटें। स्थित से ताला कि के लिए कहा। कमरे में प्रकार कर कीटी खाट पर बैठे। इह रहते भाव में मन्न होकर नाम के रहे हैं। स्थित बसीन पर अवेले हैं। इस

श्रीरामकृष्ण गाने लगे। भाव में मस्त हुए आप मिण को गीतें। से क्या यह शिक्षा दे रहे हैं कि "काली ही बहा हैं; काली निर्गुण हैं। अहिंप मी हैं। अहिंप हैं और अनन्तरूपिणी भी हैं। अहिंप

गाना (भावार्थ)—" ऐ तारिणी, मेरा त्राण कर। तू जल्दी कर्ण इसर यम-त्रास से मेरा जी निकल रहा है। तू जगदम्त्रा है, तू लोकों का पालन करती है, मनुष्यों को सुग्ध भी तू ही करती है, तू संसार की जननी है, यशांदा के गर्भ से जन्म लेकर कृष्ण की लीला में तू ही ने सहायता दी थी। वृन्दावन में तू विनोदिनी शधा थी, व्रजवल्लमा कृष्ण के साथ तूने विहार किया था। रास-रंगिनी और रसमयी होकर सम् तूने अपनी लीला का प्रकाशन किया था।…. तूं विद्यानी है, सनातनी है, ईशानी है, सदानन्दमयी है, सगुणा भी है, निर्गुणा भी है, सदा ही तू शिव की प्यारी है, तेरी महिमा कहने के योग्य ऐसा कीन है ?"

कुछ देर बाद श्रीरामक्रण ने पूछा, 'अच्छा, इस समय मेरी कैसीं अवस्था तुम देख रहे हो ?'

मणि—( सहास्य )—यह आपकी सहजावस्या है। श्रीरामकृष्ण मन ही मन गाने का एक चरण अलाप रहे हैं।

# परिच्छेद ३१

## श्रीरामकृष्ण तथा श्री वंकिमचन्द्र

(१)

वंकिम और राधाकृष्ण; युगल-रूप की न्याख्या।

आज श्रीरामकृष्णदेव अधर के मकान पर पंघारे हैं; मार्गशीर्ष की कृष्ण चतुर्थों है, शिनवार ६ दिसम्बर, सन् १८८४। श्रीरामकृष्ण पुण्य नक्षत्र में आये हैं।

अधर विशेष भक्त हैं; वे डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं। उम्र २९-३० होगी । श्रीरामकृष्ण उनसे विशेष प्रेम रखते हैं । अधर की भी कैसी भक्ति है! सारा दिन आफिस के परिश्रम के वाद मुँह-हाय घोकर प्रायः प्रतिदिन ही सन्ध्या के समय श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने जाया करते थे। मकान शोभावाजार वेनेटोला में है। वहाँ से दक्षिणेश्वर काली-मन्दिर में श्रीरामकृष्ण के पास गाड़ी करके जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन प्रायः दो रुपये गाड़ीभाड़ा देते थे। केवल श्रीरामकृष्ण का दर्शन करेंगे, यही आनन्द है। उनके श्रीमुख की वाणी सुनने का अवसर प्रायः नहीं होता या । पहुँचकर श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम करते थे; कुश्ल प्रश्न आदि के बाद में माँ काली का दर्शन करने जाते थे। बाद में जमीन पर चटाई विछी रहती थी, उस पर विश्राम करते थे। श्रीरामकृष्ण स्वयं ही उनको विश्राम करने को कहते थे। अधर का शरीर परिश्रम के कारण इतना ह्यान्त हो जाता था कि वे थोड़े ही समय में सो जाते थे। रात के ९-१० वर्जे उन्हें उठा दिया जाता या। वे भी उटकर श्रीराम-

कृष्ण को प्रणाम कर फिर गाड़ी पर सवार होते और घर लौट जाते थे।

अधर श्रीरामकृष्ण को अक्सर शोभावाजार में अपने घर पर ले जाते थे। श्रीरामकृष्णदेव के आने पर वहाँ उत्सव लग जाता था। श्रीरामकृष्ण तथा अन्य भक्तों के साथ अधर खूब आनन्द मनाते थे और अनेक प्रकार उन्हें तृति के साथ भोजन कराते थे।

एक दिन श्रीरामकृष्ण उनके घर पर पघारे। अधर ने कहा, "आप बहुत दिनों से इस मकान पर नहीं आये थे; घर बड़ा मैला पड़ा या, न जाने कैसी दुर्गन्ध पैदा हो गई थी; आज देखिये, घर की कैसी चोभा हुई है। और कैसी सुगन्ध फैली हुई है! मेंने आज ईश्वर की बहुत पुकारा था। यहाँ तक कि आँखों से आँसू निकल पड़े थे।" श्रीरामकृष्ण बोले, "कहते क्या हो जी" और यह कहकर अधर की ओर स्नेह-भरी दृष्टि से देखकर हँसने लगे।

आज भी उत्सव होगा । श्रीरामकृष्ण भी आनन्दमय हैं, भक्तगण भी आनन्द से पूर्ण हैं; क्योंकि जहाँ श्रीरामकृष्ण उपस्थित हैं, वहाँ ईश्वर की चर्चा के अतिरिक्त और कोई भी बात न होगी। भक्तगण आये हैं और श्रीरामकृष्ण को देखने के लिए अनेक नये नये व्यक्ति आये हैं। अधर स्वयं डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं। वे अपने कुछ मित्र तथा डिप्टी मैजिस्ट्रेट को आमंत्रित करके लाये हैं। वे स्वयं श्रीरामकृष्ण को देखेंगे और कहेंगे, वास्तव में वे महापुरुष हैं या नहीं।

श्रीरामकृष्ण हैंसमुख हो मक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी समय अधर अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण के पास धाकर बैठे।

अधर—( बंकिम को दिखाकर, श्रीरामकृष्ण के प्रति )—महाराज, ये बड़े विद्वान हैं; अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आपको देखने आये हैं। इनका नाम है बंकिमबाबू।

श्रीरामकृष्ण—( हँसते हुए )—बंकिम! तुम फिर किसके भाव में चंकिम (टेड़े ) हो भाई!

वंकिम—( हँसते हँसते )—जी महाराज, जूने की चोट से ! (सभी हँसे।) साहव के जूते की चोट से टेढ़ा।

श्रीरामकृष्ण—नहीं जी, श्रीकृष्ण प्रेम से बंकिम बने थे। श्रीमती राधा के प्रेम से त्रिभंग हुए थे। कृष्ण-रूप की व्याख्या कोई कोई करते हैं, श्रीराधा के प्रेम से त्रिभंग।

"काला क्यों है जानते हो ? और साढ़े तीन हाय—उतने छोटे क्यों हैं ?

"जब तक ईश्वर दूर हैं, तब तक काले दिखते हैं; जैसा समुद्र का जल दूर से नीला दिखता है। समुद्र के जल के पास जाने से और हाथ में उठाने से फिर जल काला नहीं रहता; उस समय बहुत साफ—सफेद दिखता है। सूर्य दूर है, इसलिए छोटा दिखता है; पास जाने पर फिर छोटा नहीं रहता। ईश्वर का स्वरूप ठीक जान लेने पर फिर काला भी नहीं रहता, छोटा भी नहीं रहता। यह बहुत दूर की बात है। समाधिमय न होने से नहीं होता। जब तक 'में' 'तुम' है तब तक नाम-रूप भी हैं। उन्हीं की सब लीला है। 'में-तुम' जब तक रहते हैं, तब तक वे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं।

"श्रीकृष्ण पुरुष हैं, श्रीमती राधा उनकी शक्ति हैं — आद्या-शक्ति। पुरुप और प्रकृति। युगल-मूर्ति का अर्थ क्या है ? पुरुप और प्रकृति अभिन्न हैं। उनमें मेद नहीं है। पुरुष प्रकृति के बिना नहीं रह सकती। एक का नाम करने से ही दूसरे को उसके साथ ही समझना होगा। जिस प्रकार अग्न और उसकी दाहिका शक्ति। दाहिका शक्ति को छोड़कर अग्न का चिन्तन नहीं किया जा सकता और अग्न को छोड़कर दाहिका शक्ति का भी चिन्तन नहीं किया जा सकता। इसिल्ए युगल-मूर्ति में श्रीकृष्ण की दृष्टि श्रीमती की ओर, और श्रीमती की दृष्टि श्रीकृष्ण की ओर है। श्रीमती का गौर वर्ण है, बिजली की तरह; श्रीमती ने नीली साड़ी पहनी है और उन्होंने नीलकानत मणि से अंग को सजाया है। श्रीमती के चरणों में तूपर हैं इसिल्ए श्रीकृष्ण ने भी नूपर पहने हैं, अर्थात् प्रकृति के साथ पुरुष का अन्दर तथा वाहर मेल है।

ये सब वातें समाप्त हुई। अन अधर के वंकिम आदि मित्रगण अंग्रेज़ी में धीरे धीरे बातें करने लगे।

श्रीरामकृष्ण—( हँसते हुए बंकिम आदि के प्रति )—क्या जी, आप लोग अंग्रेज़ी में क्या बातचीत कर रहे हैं १ (सभी हँसे ।)

अधर — जी, इसी विषय में ज्रा वात हो रही थी, कृष्णह्य की व्याख्या की वात!

श्रीरामकृष्ण—( हँसते हुए सभी के प्रति )—एक कहानी की याद आने से मुझे हँसी आ रही है। सुनो एक कहानी कहूँ। नाई हजामत बनाने गया था। एक भद्र पुरुष हजामत बनवा रहे थे। अब हजामत बनवाते बनवाते उन्हें ज्य कहीं अस्तुरा लग गया और उस भद्र पुरुष ने कहा ' डॅम ' ( damn )। परन्तु नाई तो डॅम का मतलब नहीं जानता था। जाड़े का दिन था, उसने अस्तुरा आदि छोड़-छाड़कर अपनी कमीज़ की अस्तीन उठाकर कहा, 'तुमने मुझे डॅम कहा, अब कहो, इसका मतलब क्या है ?' उस व्यक्ति ने कहा, 'अरे, त् हजामत बना न! उसका मतलब विशेष कुछ भी नहीं है, परन्तु ज़रा होशियारी से बनाना!' नाई भी छोड़नेवाला न था। वह कहने लगा, 'डॅम का मतलब विदे अच्छा है, तो मैं डॅम, मेरा बाप डॅम, मेरे चौदह पुरुष डॅम हैं। (सभी हँते।) और डॅम का मतलब यदि खराब हो तो तुम डॅम, जुम्हारा बाप डॅम, तुम्हारे चौदह पुरुष डॅम हैं। (सभी हँते।) फिर केवल डॅम ही नहीं—डॅम डॅम डॅम डॅम डॅम डॅम डॅम डॅम डॅम हो। (सभी ज़ोर से हँसे।)

(२)

### श्रीरामकृष्ण और प्रचारकार्य।

सत्रकी हैंसी वन्द होने पर वंकिम ने फिर वातचीत प्रारम्भ की । वंकिम — महाराज, आप प्रचार क्यों नहीं करते ?

श्रीरामक्कण-(हँसते हँसते)—प्रचार ? वह तह रहे के दाँ हैं। मनुष्य तो क्षद्र जीव है। प्रचार वे ही करेंगे जिन्होंने चन्द्र-हरें देश करके इस जगत् को प्रकाशित किया है। प्रचार करना क्या नावारण चात है ? उनके दर्शन देकर आदेश न केने तह जाना नहीं होता। परन्तु प्रचार करने से तुम्हें कोई रोह नहीं सकता। उन्हें आदेश नहीं भिला, फिर भी तुम वक-शक कर रहे हैं। इसे में दिन कोग मुनेंगे किर भूल जाएँगे। जैसे एक लहा। उन तह हुन कह रहे हैं। तब तक लोग कहेंगे, 'अहा, अच्छा कह रहे हैं है है हुन कोग, उसके बाद करें कुछ भी न होगा।

"जब तक दूध की कढ़ाई के नीचे आग जलती रहेगी, तब तक दूध खौल करके उबल उठता है। लकड़ी खींच लो, दूध भी ज्यों का त्यों नीचे उतर गया!

"और साधना करके अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, नहीं तो प्रचार नहीं होता। 'अपने सोने के लिए जगह नहीं पाता और ऊपर से शंकरा को पुकारता है।' अपने ही सोने के लिए स्थान नहीं, फिर पुकारता है, 'अरे शंकरा, आओ मेरे पास आकर सोओ।' (हँसी।)

"उस देश में हालदारों के तालाब के किनारे लोग रोज शौच की जाते थे, सबेरे लोग आकर देखते थे और गाली-गलौज करते थे। लोग गाली देते थे, फिर भी लोगों का शौच जाना बन्द नहीं होता था। अन्त में मुहल्लेवालों ने अर्जी मेजकर कम्पनी को सूचित किया। उन्होंने एक नोटिस लगा दिया, 'यहाँ पर शौच जाना या पेशाब करना मना है, जो ऐसा करेगा उसे सज़ दी जायेगी।' उसके बाद सब एकदम बन्द और फिर कोई गड़बड़ी नहीं। कम्पनी का हुक्म—सभी को मानना होगा।

" उसी प्रकार ईश्वर का साक्षात्कार होने पर यदि वे आदेश दें, तभी प्रचार होता है, लोकशिक्षा होती है, नहीं तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा ?" इन बातों को सभी गम्भीर भाव से स्थिर होकर सुनने लगे।

श्रीरामकृष्ण—( वंकिम के प्रति )—अच्छा, आप तो वहे पण्डित हैं, और कितनी पुस्तकें लिखी हैं आपने ! आप क्या कहते हैं, मनुष्य का क्या कर्तव्य है ! साथ क्या जायेगा ! परकाल तो है न !

बंकिम-परकाल ? वह क्या चीज़ है ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, ज्ञान के बाद और दूसरे लोक में जाना नहीं पड़ता, पुनर्जन्म नहीं होता। परन्तु जब तक ज्ञान नहीं होता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक संसार में लौटकर आना पड़ता है, बचने का कोई भी उपाय नहीं है। तब तक परलोक भी है। ज्ञान प्राप्त होने पर, ईश्वर का दर्शन होने पर मुक्ति हो जाती है—और आना नहीं पड़ता। उबाला हुआ धान बोने से फिर पौधा नहीं होता। ज्ञानकपी अिम से यदि कोई उबाला हुआ हो, तो उसे लेकर और सृष्टि का खेल नहीं होता। वह गृहस्थी कर नहीं सकता, उसकी तो कामिनी-कांचन में आसिक नहीं है। उबाले हुए धान को फिर खेत में बोने से क्या होगा?

बंकिम-(हॅंसते हॅंसते) -- महाराज, हॉ, और घास-पतवार से भी तो पेड़ का कार्य नहीं होता!

श्रीरामकृष्ण—परन्तु ज्ञानी घास-पतवार नहीं है। जिसने ईश्वर का दर्शन किया है, उसने अमृतफल प्राप्त किया है —वह कहू फल नहीं है! उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पृथ्वी कहो, सूर्यलोक कहो, चन्द्र-लोक कहो—कहीं पर भी उसे आना नहीं पड़ता।

- " उपमा एकदेशी है। तुमने न्यायशास्त्र नहीं पढ़ा ? वाघ की तरह भयानक कहने से बाघ की तरह एक भारी दुम या बड़े भारी मुख से अर्थ हो, सो नहीं। (सभी हँसे।)
- "मेंने केशव सेन से वही बात कही थी। केशव ने पूछा—
  "महाराज, क्या परलोक है ?" मेंने न इधर बताया और न उधर। कहा,
  कुम्हार लोग मिट्टी के वर्तन बनाकर सूखने के लिए बाहर रखते हैं।

उनमें पक्के वर्तन भी हैं और फिर कचे वर्तन भी। कभी कोई जानवर आकर उन्हें कुचलकर चले जाते हैं। पक्के वर्तन टूट जाने पर कुम्हार उन्हें फंक देता है, परन्तु कचे वर्तन टूट जाने पर उन्हें कुम्हार फिर घर में लाता है, लाकर पानी मिलाता है और उसे गीला करके रगड़कर फिर चाक पर चढ़ाता और नया वर्तन बना लेता है; छोड़ता नहीं। इसीलिए केशव से कहा, जब तक कचा रहेगा तब तक कुम्हार नहीं छोड़ेगा; जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं मिलता, तब तक कुम्हार फिर चाक पर डालेगा; छोड़ेगा नहीं। अर्थात् लीट-लीटकर इस संसार में आना पड़ेगा—छुटकारा नहीं। उन्हें प्राप्त करने पर तब मुक्ति होती है, तब कुम्हार छोड़ देता है, क्योंकि उसके द्वारा माया की सृष्टि का कोई काम नहीं होता। ज्ञानी माया के परे चले गए हैं; वे फिर माया के संसार में क्या करेंगे?

"पर्रन्तु किसी किसी को वे माया के संसार में रख देते हैं, लोक-शिक्षा के लिए। लोगों को शिक्षा देने के लिए। ज्ञानी विद्यामाया का सहारा लेकर रहते हैं। ईश्वर ही अपने काम के लिए उन्हें रख छोड़ते हैं; जैसे ग्रुकदेव, शंकराचार्य। अच्छा, आप क्या कहते हैं, मनुष्य का क्या कर्तव्य है ?"

वंकिम-( हँसते हँसते )—यदि आप पूछते ही हैं तो उसका कर्तव्य है, आहार, निद्रा व मैथुन ।

श्रीरामकृष्ण—(विरक्त होकर)—ओह! तुम बहुत ही वेहूंदे हो! तुम दिन-रात जो करते हो वही तुम्हारे मुख से निकल रहा है। लोग जो कुछ खाते हैं उसी की डकार आती है। मूली खाने पर मूली की डकार आती है। नारियल खाने पर नारियल की डकार आती है। कामिनी-कांचन में दिन-रात रहते हो और वही बात मुख से निकल रही है। केवल विषय का चिन्तन करने से हिसाबी स्वभाव वन जाता है, मनुष्य कपटी बन जाता है। ईश्वर का चिन्तन करने पर सरल होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होने पर ऐसी बातें कोई नहीं कहेगा।

"यदि ईश्वर का चिन्तन न हो, यदि विवेक-वैराग्य न हो तो केवल विद्वता रहने से क्या होगा? यदि कामिनी-कांचन में मन रहे, तो केवल पण्डिताई से क्या होगा?

"गिद्ध बहुत ऊँचाई पर उड़ता है, परन्तु दृष्टि उसकी केवल मरघट पर ही रहती है। पण्डितजी अनेक पुस्तकें, ज्ञास्त्र पड़ते हैं, -श्लोक झाड़ सकते हें, कितनी ही पुस्तकें लिखते हैं, परन्तु औरत के प्रति आसक्त हें, धन और मान को सार समझते हैं, वह फिर कैसा पण्डित ? ईश्वर में यदि मन न रहा तो फिर क्या पण्डित और क्या उसकी पण्डिताई ?

"कोई-कोई समझते हैं कि ये लोग केवल ईश्वर-ईश्वर कर रहे हैं; पगले हैं! ये लोग बौरा गए हैं। हम कैसे चालाक हैं, कैसे सुख भोग रहे हैं—धन-सम्मान, इन्द्रिय-सुख। कौआ भी समझता हैं, में बहुत चालाक हूँ, परन्तु सबेरे उठकर ही दूसरों की विष्ठा खाता है। कौओं को नहीं देखते हो, कितनी एंठ के साथ घ्मते-फिरते हें, बड़े सयाने! (सभी चुप हैं।)

" जो लोग ईश्वर का चिन्तन करते हैं, विपय में आसक्ति, कामिनी-कांचन में प्रेम दूर करने के लिए दिन-रात प्रार्थना करते हैं, जिन्हें विपय का रस कड़वा लगता है, हरि-पाद-पन्न की सुधा को छोड़कर जिन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उनका स्वभाव हंस का सा होता है। हंस के सामने दूध-जल मिलाकर रखो, जल छोड़कर दूध पी जायेगा। हंस की चाल देखी है? एक ओर सीधा चला जायेगा। और ग्रुद्ध भक्त की गति भी केवल ईश्वर की ओर होती है। वह और कुछ नहीं चाहता। उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। (वंकिम के प्रति कोमल भाव से) आप कुछ बुग न मानिएगा।"

बंकिम—जी, मैं यहाँ मीठी बातें सुनने नहीं आया हूँ। (३)

### जगत् का उपकार तथा कर्मयोग।

श्रीरामकृष्ण—( बंकिम के प्रति )—कामिनी-कांचन ही संसार है। इसीका नाम माया है। ईश्वर को देखने तथा उसका चिन्तन नहीं करने देती। एक-दो बच्चे होने पर स्त्री के साथ भाई-बहन के सहश रहना चाहिए और आपस में सदा ईश्वर की बातचीत करनी चाहिए। इससे दोनों का ही मन उनकी ओर जाएगा और स्त्री धर्म की सहायक बनेगी। पशुभाव न मिटने पर ईश्वर के आनन्द का आस्वा-दन हो नहीं सकता। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिससे पशुभाव दूर हो। व्याकुल होकर प्रार्थना। वे अन्तर्यामी हैं, अवश्य ही सुनेंगे—यदि प्रार्थना आन्तरिक हो।

"फिर 'कांचन '। मेंने पंचवटी में गंगा के किनारे पर बैठकर 'रूपया मिट्टी' 'रूपया मिट्टी' 'मिट्टी ही रूपया, रूपया ही मिट्टी' कहकर दोनों जल में फेंक दिए थे।"

वंकिम - रुपया मिट्टी! महाराज, चार पैसे रहे तो गरीव को,

दिए जा रुकते हैं। रिपया यदि मिट्टी है, तो फिर दया परोपकार कैसे होगा !

श्रीरामकृष्ण-( वंकिम के प्रति )—दया ! परोपकार ! तुम्हारी क्या राक्ति है कि तुन परोपकार करो ! मनुष्य का इतना घमण्ड, परन्तु जब सो जाता है, तो यदि कोई खड़े होकर उसके मुँह में पेशाब भी कर दे, तो पता नहीं लगता । उस समय अहंकार, गर्व, दर्प कहीं जाता है !

" वंन्यावी को कामिनी-कांचन का त्याग करना पड़ता है। उसे फिर वह त्रहण नहीं कर सकता। धूक को फेंककर फिर उसे चाटना नहीं चाहिए। वंन्यासी यदि किसी को कुछ देता है तो वह ऐसा नहीं समझता कि उसने स्वयं दिया। दया ईश्वर को है, मनुष्य वेचारा क्या दया करेगा? दान आदि सभी राम की इच्छा पर निर्भर है। यथार्थ संन्यासी मन से भी त्याग करता है, बाहर से भी त्याग करता है। वह गुड़ नहीं खाता, उसके पास गुड़ रहना भी ठीक नहीं। पास गुड़ रहते यदि वह कहें कि 'न खाओ 'तो लोग सुनेंगे नहीं।

" ग्रहस्य लोगों को रुपये की आवश्यकता है, क्योंकि स्ती-वचे हैं। उन्हें संचय करना चाहिए—स्ती-वचों को खिलाना होगा। संचय नहीं करेंगे केवल पंछी और दरवेश, अर्थात् चिड़िया और संन्यासी। परन्तु चिड़िये का वचा होने पर वह मुँह में उठाकर खाना लाती है। उसे भी उस समय संचय करना पड़ता है। इसीलिए ग्रहस्य लोगों को घन की आवश्यकता है—परिवार का पालन-पोपणः करना चाहिए।

" गृहस्य लोग यदि शुद्ध भक्त हों तो अनासक होकर कर्म कर सकते हैं। वह कर्म का फल, हानि, लाभ, सुख, दुःख ईश्वर को समर्पित करता है । और उनसे दिन-रात भक्ति की प्रार्थना करता है, और कुछ भी नहीं चाहता। इसी का नाम है 'निष्काम कर्म'—अनासक होकर कर्म करना। संन्यासी के सभी कर्म निष्काम होने चाहिए। परन्तु संन्यासी गृहस्थों की तरह विषयकर्म नहीं करता।

"गहस्य व्यक्ति निष्काम भाव से यदि किसी को कुछ दान दे, तो वह अपने ही उपकार के लिए होता है। परोपकार के लिए नहीं। सर्व भूतों में हरि विद्यमान हैं, उन्हीं की सेवा होती है। हरि-सेवा होने से अपना ही उपकार हुआ, 'परोपकार' नहीं। यही सर्व भूतों में हरि की सेवा यदि कोई करें, और यदि वह मान, यहा, मरने के बाद स्वर्ग न चाहे, जिनकी सेवा कर रहा है उनसे बदले में कोई उपकार न चाहे—इस अकार यदि सेवा करें, तो उसका निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म होता है। इस प्रकार निष्काम कर्म करने पर उसका अपना कल्याण होता है। इसी का नाम कर्मयोग है। यह कर्मयोग भी ईश्वर को प्राप्त करने का एक उपाय है, परन्तु यह मार्ग है बड़ा कठिन। कल्याण के लिए नहीं है।

"इसलिए कहता हूँ, जो व्यक्ति अनासक्त होकर इस प्रकार कर्म करता है, दया-दान करता है, वह अपना ही भला करता है। दूसरों का उपकार, दूसरों का कल्याण—यह सब ईश्वर करते हैं जिन्होंने जीव के लिए चन्द्र, सूर्य, माँ, वाप, फल, फूल, अनाज पैदा किया है। पिता आदि में जो स्नेह देखते हो, वह उन्हीं का स्नेह है, जीव की रक्षा के लिए ही उन्होंने यह स्नेह दिया है। दयालु के भीतर जो दया देखते हो वह उन्हीं की दया है, उन्होंने असहाय जीव की रक्षा के

लिए दी है। तुम द्या करो या न करो, वे किसी न किसी उपाय से अपना काम, करेंगे ही। उनका काम रुका नहीं रह सकता।

" इसीलिए जीव का कर्तव्य क्या है ? वह यह कि उनकी शरणः में जाना, और जिससे उनकी प्राप्ति हो, उनका दर्शन हो उसी के लिए व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करना—और दूसरा क्या ?

"शम्भु ने कहा था, 'मेरी इच्छा होती है कि अनेक डिस्पेन्स-रियाँ (दवाखाने), अस्पताल बनवा दूँ। इससे गरीबों का बहुत उप-कार होगा।' मैंने कहा, 'हाँ, अनासक होकर यदि यह सब करो तो बुरा नहीं।' परन्तु ईश्वर पर आन्तरिक भिक्त न रहने पर अनासक बनना बड़ा कठिन है। फिर अनेक काम बढ़ा छेने से न जाने किथर से आसिक आ जाती है, जाना नहीं जाता। मन में सोचता हूँ कि निष्काम भाव से काम कर रहा हूँ, परन्तु सम्भव है, यश की इच्छा हुई, ख्याति प्राप्त करने की इच्छा हुई। फिर जब अधिक कर्म करने को जाता है तो कर्म की भीड़ में ईश्वर को भूल जाता है। और कहा, 'शम्भु! तुमसे एक बात पूछता हूँ। यदि ईश्वर तुम्हारे सामने आकर प्रकट हों तो क्या तुम उनसे कुछ डिस्पेन्सरियों या अस्पताल माँगोंगे या उन्हें स्वयं माँगोंगे।' उन्हें प्राप्त करने पर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मिश्री का शरवत पाने पर फिर गुड़ का शरवत अच्छा नहीं लगता।

" जो लोग अस्पताल, डिस्पेन्सरी खोलेंगे और इसी में आनन्द अनुभव करेंगे, वे भी भले आदमी हैं। परन्तु उनकी श्रेणी अलग है। जो ग्रद भक्त है, वह ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता; अधिक कमें के वीच में यदि वह पड़ जाय तो व्याकुल होकर भार्थना करता है, 'हे ईश्वर, दया करके मेरा कर्म कम कर दो, नहीं तो, जो मन रातदिन तुम्हीं में लगा रहेगा, वह मन व्यर्थ में इधर-उधर खर्च हो रहा है। उसी मन से विषय का चिन्तन किया जा रहा है।' श्रुद्ध भिक्त की श्रेणी अलग ही होती है। ईश्वर वस्तु है, बाकी सभी अवस्तु—यह बुद्धि न होने पर श्रद्धा भिक्त नहीं होती। यह संसार अनित्य है, दो दिन के लिए है, और इस संसार के जो कर्ता हैं, वे ही सत्य हैं; नित्य हैं। यह ज्ञान न होने पर श्रद्धा भिक्त नहीं होती।

" जनक आदि ने आदेश पाने पर ही कर्म किया है।"

### (8)

पहले विद्या (Science) या पहले ईश्वर ?

श्रीरामकृष्ण—( बंकिम के प्रति )—कोई कोई समझते हैं कि विना शास्त्र पढ़े अथवा पुस्तकों का अध्ययन किये ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे सोचते हैं, पहले जगत् के बारे में, जीव के बारे में जानना चाहिए, पहले साइन्स (Science) पढ़ना चाहिए। समी हमें।) वे कहते हैं, ईश्वर की यह सारी सृष्टि समझे बिना ईश्वर को जाना नहीं जाता। तुम क्या कहते हो ? पहले साइन्स या पहले ईश्वर ?

बंकिम—जी हाँ, पहले जगत् के बारे में दस बातें जान लेनी -चाहिए। थोड़ा इधर का ज्ञान हुए विना ईश्वर को कैसे जानूँगा १ -पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ जान लेना चाहिए।

ा श्रीरामकृष्ण—वहीं तुम लोगों का एक ख्याल है। पहले ईश्वर, असके बाद सृष्टि। उन्हें प्राप्त करने पर, आवश्यक हो तो सभी जान -सकोगे । यदि किसी भी तरह यदु मिछिक के साथ वातचीत कर सकोगे तो फिर यदि तुम यह जानना चाहोगे कि उसके कितने मकान हैं, कितने कम्पनी के कागज़ हैं, कितने वगीचे हैं—तो यह सब भी जान -सकोगे । यदु मिल्लिक ही खुद सब बता देगा । परन्तु यदि उसके साथ चातचीत न हो, और मकान के अन्दर घुसना चाहोगे, तो दरवान लोग ही बुसने न देंगे । फिर ठीक-ठीक कैसे जानोगे कि उसके कितने मकान हैं, कितने कम्पनी के कागजात हैं, कितने बगीचे हैं आदि आदि ! उन्हें जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। परन्तु फिर मामूली चीज़ें जानने की इच्छा नहीं रहती। वेद में भी यही वात है। जन तक किसी व्यक्ति को देखा नहीं जाता तन तक उसके गुणों की चातें वताई जा सकती हैं; जब वह सामने आ जाता है, उस समय वे -सब वातें बन्द हो जाती हैं। लोग उसे ही लेकर मस्त रहते हैं। उसके -साथ ही बातचीत करते हुए विभोर हो जाते हैं, उस समय दूसरी बातें -नहीं सझतीं।

"पहले ईश्वर की प्राप्ति, उसके बाद सृष्टि या दूसरी बातचीत। वालमीिक को राममंत्र का जप करने को कहा गया, परन्तु उनसे कहा गया, 'मरा' मरा' का जप करो। 'म' अर्थात् ईश्वर और 'रा' अर्थात् जगत्। पहले ईश्वर, उसके बाद जगत्, एक को जानने पर समी जाना जा सकता है। १ के बाद यदि पचास शून्य रहें तो संख्या बढ़ जाती है। १ को मिटा देने से कुछ भी नहीं रहता। एक को लेकर ही अनेक है। पहले एक, उसके बाद अनेक; पहले ईश्वर, उसके बाद जीव-जगत्।

<sup>&</sup>quot; तुम्हारी आवश्यकता है ईश्वर को प्राप्त करने की । तुम इतना

जगत्, सृष्टि, साइन्स-पाइन्स यह सब क्यों कर रहे हो ? तुम्हें आम् स्ताने से मतलव । बगीचे में कितने सौ पेड़ हैं, कितने हज़ार टहनियाँ, कितने लाख करोड़ पत्ते हैं—इन सब हिसाबों से तुम्हारा क्या काम ? तुम आम खाने आए हो, आम खाकर चले जाओ। इस संसार में मनुष्य आया है भगवान को प्राप्त करने के लिए। उसे भूलकर अन्य विषयों में मन लगाना ठीक नहीं। आम खाने के लिए आये हो, आम स्ताकर ही चले जाओ।"

वंकिंम-आम पाता हूँ कहाँ १

श्रीरामकृष्ण — उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो, आन्तरिक प्रार्थना होने पर वे अवस्य सुनेंगे। सम्भव है कि ऐसा कोई सत्संग जुटा दें, जिससे सुभीता हो जाय। सम्भव है कोई कह दे, ऐसा-ऐसा करो, तो ईश्वर को पाओगे।

वंकिम—कौन १ गुरु १ वे अच्छे आम स्वयं खाकर मुझे खराज आम देते हैं ! (हँसी।)

श्रीरामकृष्ण—क्यों जी! जिसके पेट में जो सहन होता है। सभी लोग क्या पुलाव-किल्या खाकर पचा सकते हैं ? घर में अच्छी चोज़ बनने पर माँ सभी बच्चों को पुलाव-किल्या नहीं देती। जो कमज़ोर है; जिसे पेट की विसारी है उसे सादी तरकारी देती है; तो क्या माँ उसा बच्चे से कम स्नेह करती है ?

" गुरुवाक्य में विश्वास करना चाहिए। गुरु ही सचिदानन्द, सचिदानन्द ही गुरु हैं; उनकी वात पर विश्वांस करने से, वालक की तरह विश्वास करने से, ईश्वर-प्राप्ति होती है। वालक का क्या ही विश्वास है! मों ने कहा, 'वह तेरा भाई लगता है,' उसी समय जान िया, 'वह मेरा भाई है।' एकदम पूरा पक्का विश्वात। ऐसा भी हो सकता है कि वह लड़का ब्राह्मण के घर का है, और वह 'भाई' सम्भव है कि किसी दूसरी जाति का हो। मों ने कहा, उस कमरे में 'जूजू' है। वस, पक्का जान लिया, उस कमरे में 'जूजू' है। यही बालक का विश्वास है; गुरुवाक्य में इसी प्रकार विश्वास चाहिए। सयानी बुद्धि, हिसाबी बुद्धि, विचार बुद्धि करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। विश्वास और सरलता होनी चहिए, कपटी होने से न होगा। सरल के लिए वे बहुत सहज हैं। कपटी से वे बहुत दूर हैं।

"परन्तु वालक जिस प्रकार माँ को न देखने से वेचैन हो जाता है, लड्डू मिठाई हाथ पर लेकर चाहे भुलाने की चेश करो, परन्तु वह कुछ भी नहीं चाहता, किसी ते नहीं भूलता और कहता है, 'नहीं, में माँ के ही पास जालेंगा,' इसी प्रकार ईश्वर के लिए व्याकुलता चाहिए। अहा! कैसी स्थिति!—वालक जिस प्रकार 'माँ माँ' कहकर पागल हो जाता है, किसी भी तरह नहीं भूलता! जिसे संसार के ये सब सुखभोग फीके लगते हैं, जिसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वही हृदय से 'माँ माँ' कहकर कातर होता है। उसी के लिए माँ को फिर सभी काम-काज छोड़कर दौड़ आना पड़ता है।

"यही व्याकुलता है। किसी भी पथ से:क्यों न जाओ, दिन्दू, मुसलमान, ईसाई, शाक्त, ब्राह्म—िकसी पथ से जाओ, यह व्याकुलता ही असली बात है। वे तो अन्तर्यामी हैं, यदि भूल पथ भें भी नलें गए हो तो भी दोप नहीं हैं—पर व्याकुलता रहे। वे ही फिर ठीक पथ में उटा लेते हैं।

भा. २, ३८

" फिर सभी पथों में भूल है—सभी समझते हैं, मेरी घड़ी ठीक जा रही है, पर किसी की घड़ी ठीक नहीं चलती। तिस पर भी किसी का काम बन्द नहीं रहता। व्याकुलता हो तो साधु-संग मिल जाता है, साधु-संग से अपनी घड़ी बहुत कुछ मिला ली जा सकती है।"

(4)

### श्रीरासकृष्ण-कीर्तनानन्द् में।

वाह्य समाज के श्री त्रैलोक्य गाना गा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण कीर्तन सुनते-सुनते एकाएक खड़े हो गए और ईश्वर के आवेश में बाह्य-ज्ञान-शून्य हो गए। एकदम अन्तर्मुख, समाधिमम। खड़े खड़े समाधि-मम। सभो लोग घेरकर खड़े हुए। वंकिम व्यस्त होकर भीड़ हटाकर श्रीरामकृष्ण के पास जाकर एकदृष्टि से देख रहे हैं। उन्होंने कभी समाधि नहीं देखी थी।

योड़ी देर बाद थोड़ा बाह्य ज्ञान होने के बाद श्रीरामकृष्ण प्रेम से उन्मत्त होकर चृत्य करने लगे । मानो श्रीगौरांग श्रीवास के मन्दिर में भक्तों के साथ चृत्य कर रहे हैं। वह अद्भुत चृत्य! वंकिम आदि अंग्रेजी पढ़े लोग देखकर दंग रह गए। क्या आर्थ्य! क्या इसी का नाम प्रेमानन्द है ! ईश्वर से प्रेम करके क्या मनुष्य इतना मतवाला हो जाता है ! क्या ऐसा ही चृत्य नवंद्वीप में श्रीगौरांग ने किया या ! क्या इसी तरह उन्होंने नवंद्वीप में और श्रीक्षेत्र में (पुरी में) प्रेम का बाजार बैटाया था ! इसमें तो ढोंग नहीं हो सकता। ये सर्वत्यागी हैं, इन्हें धन, मान, यज्ञ—िकसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो क्या यही जीवन का उद्देश्य है ! किसी ओर मन न लगाकर ईश्वर से प्रेम

करना ही क्या जीवन का उद्देश्य है ! अब उपाय क्या है ! इन्होंने कहा, 'माँ के लिए वेचैन होकर न्याकुल होना, न्याकुलता, प्रेम करना ही उपाय है, प्रेम ही उद्देश्य है । सचा प्रेम आते ही दर्शन होता है ।'

भक्तगण इसी प्रकार चिन्तन करने लगे और उस अद्मुत देव-चुर्लम नृत्य एवं कीर्तन का आनन्द प्रत्यक्ष करने लगे।सभी श्रीरामकृष्ण के चारों ओर खड़े हैं—और एकटक उन्हें देख रहे हैं।

कीर्तन के बाद श्रीरामकृष्ण भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे हैं।
"भागवत-भक्त-भगवान "इस कथन का उच्चारण करके कह रहे हैं,
"शानी, योगी, भक्त-सभी के चरणों में प्रणाम।"

फिर सब होग उनके चारों ओर घेरकर बैठ गए।

( ६ )

### श्री. वंकिम और भक्तियोग । ईश्वर प्रेम ।

वंकिम-( श्रीरामकृष्ण के प्रति )—महाराज, भक्ति का क्या उपाय है ?

श्रीरामकृष्ण—व्याकुलता। लड़का जिस प्रकार माँ के लिए, माँ को न देखकर वेचेन होकर रोता है, उसी प्रकार व्याकुल होकर ईश्वर के लिए रोने से ईश्वर की प्राप्त तक किया जाता है।

" अरुणोरय होने पर पूर्व दिशा लाल हो जाती है, उस समय समझा जाता है कि स्वोंदय में अब अधिक विलम्ब नहीं है। उसी प्रकार यदि किसी का प्राण ईश्वर के लिए व्याकुल देखा जाय, तो भलीभाँति समसा जा सकता है कि इस व्यक्ति का ईश्वर-प्राप्ति में अधिक विलम्ब नहीं है। "एक व्यक्ति ने गुरु से पूछा या, 'महाराज, ईश्वर को कैसे प्राक्तः करूँ, बता दीजिए।' गुरु ने कहा, 'आओ, में तुम्हें बता देता हूँ।' यह कहकर वे उसे एक तालाब के किनारे ले गए। दोनों जल में उतर पड़े। इतने में ही एकाएक गुरु ने शिष्य का सिर पकड़कर उसे जल में डुबो दिया और कुछ देर पानी में डुबाकर रखा। फिर थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिया। शिष्य सिर उठाकर खड़ा हो गया। गुरु ने पूछा, 'कहो, तुम्हें कैसा लग रहा था?' शिष्य ने कहा, 'ऐसा लग रहा या' कि अभी प्राण जाते ही हैं, प्राण बेचैन हो रहे थे।' तब गुरु ने कहा, 'ईश्वर के लिए जब प्राण इसी प्रकार वेचैन होंगे, तभी जानो कि अब उनके साक्षात्कार में विलम्ब नहीं है।'

" तुमसे कहता हूँ, ऊपर ऊपर बहने से क्या होगा ? ज़रा गोता" छगाओ । गहरे जल के नीचे रत्न हैं, जल के ऊपर हाय-पैर पटकने से क्या होगा ? यथार्थ मणि भारी होता है, वह जल पर तैरता नहीं; वह जल के नीचे डूबा हुआ रहता है। असली मणि प्राप्त करना हो, तो जल के भीतर गोता लगाना पड़ेगा।"

वंकिम — महाराज, क्या करूँ, पीठ पर काग वैंधी हुई है। (सभी हैंसे।) वह डूबने नहीं देती।

श्रीरामकृष्ण—उनका स्मरण करने से सभी पाप कट जाते हैं।' उनके नाम से काल का फन्दा कट जाता है। गोता लगाना होगा, नहीं तो रतन नहीं मिलेगा। एक गाना सुनो—

(भावार्थ) "रे मेरे मन, रूप के समुद्र में गोता लगा। ओ रे, तल, अतल, पाताल खोजने पर प्रेमरूपी धन को पाएगा। हूँदो, हूँदो, न्हूंड़ने पर हृदय के बीच में वृन्दावन पाओगे और हृदय में सदा ज्ञान का दीपक जलता रहेगा। कुवीर कहते हैं, सुन सुन, गुरु के श्रीचरणों का चिन्तन कर।"

श्रीरामकृष्ण ने अपने देवदुर्लभ मधुर कण्ठ से इस गाने को गाया। -सभा के सभी लोग आकृष्ट होकर एक-मन से गाना सुनने लगे। गाना -समाप्त होने पर फिर वार्तालाप ग्रह हुआ।

श्रीरामकृष्ण-( बंकिम के प्रति )—कोई कोई गोता लगाना नहीं चाहते। वे कहते हैं, ' ईश्वर ईश्वर करके ज्यादती करके अन्त में क्या पागल हो जाऊँ ?' जो लोग ईश्वर के प्रेम में मस्त हैं उन्हें कहते हैं ' बौरा गये हैं', परन्तु ये सब लोग इस बात को नहीं समझते कि सिचदानन्द अमृत का समुद्र है।

"मेंने नरेन्द्र से पूछा या, 'मान लो कि एक वर्तन रस है, और तू मक्खी बना है; तो तू कहाँ पर बैटकर रस पीयेगा?' नरेन्द्र ने कहा, 'किनारे पर बैटकर मुँह बढ़ाकर पीकँगा।' मेंने कहा, 'क्यों ? बीच में जाकर डूबकर पीने में क्या हर्ज है ?' नरेन्द्र ने कहा, 'फिर तो रस में डूबकर मर जाऊँगा।' तब मेंने कहा, 'मैया, सचिदानन्द-रस ऐसा नहीं है, यह रस अमृत-रस है, इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है।'

"तभी कह रहा हूँ, 'गोता लगाओ।' कोई भय नहीं है। हूवने से अमर हो जाओगे।"

अब वैकिम ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। वे विदा लेंगे।

वंकिम—महाराज, मुझे आपने जितना वेवकृत समझा है, उतना नहीं हूँ। एक प्रार्थना है, दया करके कुटिया में एक वार चरणधूलि—।

श्रीरामकृष्ण—ठीक तो है, ईश्वर की इच्छा। बंकिम—वहाँ पर भी देखेंगे, भक्त हैं।

श्रीरामकृष्ण—( हँसते हुए )—कैसा जी १ कैसे सब भक्त हैं वहाँ पर १ जिन्होंने गोगाल गोपाल, केशव केशव कहा था, उनकी तरह हैं क्या १ (सभी हँसे।)

एक भक्त-महाराज, गोपाल गोपाल की कहानी क्या है ?

श्रीरामकृष्ण-( हँसते-हँसते )-अरे वह कहानी ! अच्छा सुनी । एक स्थान पर एक सुनार की दूकान है। वे लोग परम वैष्णव हैं, गले में माला, तिलक है। हमेशा हाथ में हरिनाम का झोला और मुख में सदैव हरिनाम । उन्हें कोई भी साधु ही कहेगा और सोचेगा कि वे पेट के लिए ही सुनार का काम करते हैं, क्योंकि औरत-बच्चों को तो पालना ही है। परम वैष्णव जानकर अनेक त्राहक उन्हीं की दूकान में आते हैं: क्योंकि वे जानते हैं कि इनकी दूकान में सोने-चांदी में गड़बड़ी न होगी। शाहक दूकान में आते ही देखता है कि वे मुख से हरिनाम जप रहे हैं और बैठे हुए कामकाज भी कर रहे हैं। खरीददार ज्योंही जाकर हैठा कि एक आदमी बोल उटा, 'केशव! केशव! केशव!' योड़ी देर बाद एक दूसरा कह उटा, 'गोपाल! गोपाल! गोपाल!' फिर थोड़ी देर बातचीत होने पर एक तीसरा न्यक्ति कह उटा, 'हरि हरि हरि ।' अब जेवर बनाने की बातचीत एक प्रकार से समाप्त हो रही है। इतने में ही एक व्यक्ति बोल उटा, 'हर हर हर।' इसीलिए तो इतनी भक्ति, प्रेम देखकर वे लोग इन सुनारों के पास अपना रुपया-पैसा देकर निश्चिन्त हो जाते हैं। सोचा कि ये लोग कभी न टगेंगे।

"परन्त अवसी बात क्या है जानते हो है माहक के आने के बाद जिस्से कहा या, 'केशन केशन' उसका मतलब है, ये सब लोग कीन हैं है अवाद ये माहक लोग कीन हैं है जिसने कहा, 'गोपाल गोपाल'—उसका मतलब है, ये लोग गाम के दल हैं। जिसने कहा, 'इस हिए,' इसका मतलब है, ये लोग मूर्ज हैं, तो फिर 'हरि' अभीत् हरा कहें है और जिसने कहा, 'हर हर,' इसका मतलब है, इनका स्व कहें हैं और जिसने कहा, 'हर हर,' इसका मतलब है, इनका स्व कहें हैं सीर जिसने कहा, 'हर हर,' इसका मतलब है, इनका स्व कहें हैं सीर जिसने कहा, 'हर हर,' इसका मतलब है, इनका स्व

बंकिम ने बिदा ली। परन्तु एकाम सम से म आने कथा सीय रहे ये। कमरे में दरवाजे के पास आकर देखते हैं, सहर छोड़ आए हैं। केवल कमील पहने हैं। एक बाबू ने सहर छठा छी और दीइकर उनके हाय में दे दी। बंकिम क्या सीस रहे होंगे।

राखाल आये हैं। वे बल्सम के साथ श्रीष्ट्रन्यावनधाम गरे थे। वहाँ ते कुछ दिन हुए लौटे हैं। धीरामक्रण ने शरत् और देनेन्द्र के पास उनकी बात कही थी और उनसे कहा था कि जनके साथ धात-चीत करें। इसीलिए वे सखाल के साथ परिचय करने के लिए अस्प्रक होकर आये हैं। सुना, इन्हीं का नाम सखाल है।

शरत् और सान्याल गाराण हैं और अधर हैं जाति के शुवर्ण बणिक् (बनिया)। यहीं उनके घरताले भीजन फरते के लिए न सुला रू इसीलिए जल्दी से भाग गये। ने नचे आवे हैं; अभी नहीं जानते कि श्रीरामकृष्ण अधर से फितना स्नेह करते हैं। धीरामकृष्ण का कहना है, भक्तों की एक अलग जाति है। उनमें जातिमेद नहीं है।

अधर ने श्रीरामकृष्ण को तथा उपस्थित भको की आयन्त जादर के साम बुलाकर सन्तोकपूर्वक भोजन कराया । भोजन के बाद भक्तमण श्रीरामकृष्ण के मधुर वचनों का स्मरण करते करते उनका विचित्र प्रेम-मय चित्र हृदय में धारण कर घर छोटे।

अधर के घर शुभागमन के दिन श्री बंकिम ने श्रीरामकृष्ण देव से उनके मकान पर पधारने का अनुरोध किया था। अतएव थोड़े दिनों के बाद श्रीरामकृष्ण ने श्री गिरीश व मास्टर को उनके कलकत्ते के मकान पर भेज दिया था। उनके साथ श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में काफी बातचीत हुई। बंकिम ने श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने के लिए फिर आने की इच्छा प्रकट की थी, परन्तु काम में व्यस्त रहने के कारण न आ सके।

### पंचवटी के नीचे 'देवी चौधरानी 'का पाठ।

ता. ६ दिसम्बर, १८८४ ई. को श्रीरामकृष्ण ने श्री अधर के घर पर ग्रुभागमन किया था और श्री बंकिम बाबू के साथ वार्तालाप किया था। प्रथम से षष्ठ विभाग तक ये ही सब बातें विवृत हुई।

इस घटना के कुछ दिनों के बाद अर्थात् २७ दिसम्बर, शनिवार को श्रीरामकृष्ण ने पंचवटी के नीचे भक्तों के साथ वंकिम रचित 'देवी चौधरानी' के कुछ अंश का पाठ सुना था और गीतोक्त निष्काम धर्म के बारे में अनेक बातें कही थीं।

श्रीरामकृष्ण पंचवटी के नीचे चबूतरे पर अनेक भक्तों के साथ बैठे थे। मास्टर से पढ़कर सुनाने के लिए कहा। केदार, राम, नित्य-गोपाल, तारक (शिवानन्द), प्रसन्न (त्रिगुणातीतानन्द), सुरेन्द्र आदि अनेक भक्त उपस्थित थे।

# परिच्छेद ३२

# प्रह्लाद-चरित्र का अभिनय-दर्शन (१)

#### समाधि में।

श्रीरामकृष्ण आज स्टार थिएटर में प्रह्लाद-चरित्र का अभिनय देखने आये हैं। साथ में बाबूराम, मास्टर, नारायण आदि हैं। तब स्टार थिएटर बीडन स्ट्रीट में था। बाद में इसी रंगमंच पर एमरेल्ड थिएटर और क्लासिक थिएटर का अभिनय होता था।

आज रिववार है। १४ दिसम्बर, १८८४। श्रीरामकृष्ण एक वांक्स में उत्तर की ओर मुँह किये हुए बैठे हैं। रंगमंच रोशनी से जगमगा रहा है। श्रीरामकृष्ण के पास वाबूराम, मास्टर और नारायण बैठे हैं। गिरीश आये हैं, अभी अभिनय का आरम्भ नहीं हुआ है। श्रीरामकृष्ण गिरीश से वातचीत कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण-( हँसकर )—वाह, तुमने तो यह सब बहुत अच्छा िलिखा है।

गिरीश—महाराज, धारणा कहाँ ? सिर्फ लिखता गया हूँ।

श्रीरामकृष्ण—नहीं, तुम्हें धारणा है। उसी दिन तो मेंने तुमसे कहा था, भीतर भक्ति हुए बिना कोई चित्र नहीं खींच सकता।

'' घारणा भी इसके लिए चाहिए । केशव के यहाँ में नववृन्दावन नाटक देखने गया या । देखा, एक डिप्टी आठ सौ रुपया महीना पाता है। सब लोगों ने कहा, बड़ा पण्डित है; परन्तु वह गोद में एक बचा लिए हैरान हो रहा था। क्या किया जाय जिससे बचा अच्छी जगह बैठे, अच्छी तरह नाटक देखे, इसी के लिए वह न्याकुल हो रहा था। इधर ईश्वरी बातें हो रही थीं, उसका जी नहीं लगता था। बचा बार बार पूछ रहा था, 'बाबूजी, यह क्या है ? वह क्या है ? ' वह भी बच्चे के साथ उलझा हुआ था। उसने वस पुस्तकें पढ़ी हैं, धारणा नहीं हुई है।"

गिरीश—दिल में आता है अन थिएटर-सिएटर क्या कहूँ ?
श्रीरामकृष्ण—नहीं, नहीं, इसका रहना ज़रूरी है, इससे लोकश्रिक्षा होगी।

अभिनय होने लगा। प्रह्वाद पाठशाला में पढ़ने के लिए आये हैं। प्रह्वाद को देखकर श्रीरामकृष्ण 'प्रह्वाद प्रह्वाद 'कहते हुए एकदमः समाधिमझ हो गये।

प्रह्लाद को हाथी के पैरों के नीचे देखकर श्रीरामकृष्ण शे रहे हैं। अभिकृष्ड में जब वे फेंक दिये गये तब भी श्रीरामकृष्ण के आँस् बह चले।

गोलोक में लक्ष्मीनारायण बैठे हैं। प्रह्लाद के लिए नारायण सोच रहे हैं! यह दृश्य देखकर श्रीरामकृष्ण फिर समाधिमन्न हो गये।

#### ( 7 )

ईश्वर-दर्शन का उपाय। कर्भयोग तथा चित्तशुद्धि।

थिएटर-भवन के जिस कमरे में गिरीश रहते हैं, अभिनय हो जाने पर श्रीरामकृष्ण को वहीं ले गये। गिरीश ने पृष्ठा, "विवाह-विश्राट क्या आप सुनेंगे?" श्रीरामकृष्ण ने कहा, "नहीं, प्रह्लाद-चरित्र के बाद यह सब क्या है? मैंने इसीलिए गोपाल उड़िया के दल से कहा था,

'तुम लोग अन्त में कुछ ईश्वरी बातें किया करो।' बहुत अच्छी ईश्वरी बातें हो रही थीं, फिर 'विवाह-विभाट'— संसार की बात आ गई!' 'जो में या, वही हो गया।' फिर वही पहले के भाव आ जाते हैं।'' श्रीरामकृष्ण गिरीश आदि के साथ ईश्वरी बातें कह रहे हैं। गिरीश पूछ रहे हैं, 'महाराज, आपने कैसा देखा?'

श्रीरामकृष्ण—साक्षात् वे ही सब कुछ हुए हैं। जो अभिनय कर रहे थे, उनमें मैंने साक्षात् आनन्दमयी माता को देखा। जो लोग गोलोक के गोपाल बने थे, उन्हें मैंने साक्षात् नारायण देखा। वे ही सब कुछ हुए हैं। परन्तु ईश्वर-दर्शन ठीक होता है या नहीं इसके लक्षण हैं। एक लक्षण तो आनन्द है। दूसरा, संकोच का लोग हो जाना। जैसे समुद्र में ऊपर तो हिलोरें और आवर्त उठ रहे हैं, परन्तु भीतर गम्भीर जल हैं। जिसे ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं, वह कभी पागल की तरह रहता है, कभी पिशाच की तरह। शुचि और अशुचि में मेद नहीं रहता। कभी जड़ की तरह है, क्योंकि भीतर और बाहर ईश्वर के दर्शन करके आर्थ्यचिकित हो गया है। कभी बालकवत् है, हदता नहीं, जैसे बालक बगल में घोती दवाये घूमता है। इस अवस्था में कभी तो बाल्य-भाव होता है, कभी तरणभाव—तव दिख्डगी सहती है, कभी युवा-भाव—तव कमें करता है, लोक-शिक्षा देता है, तव वह सिंहतुल्य है।

" जीवों में अहंकार है, इसीलिए वे ईश्वर को नहीं देख पाते। मेवों के उमड़ने पर फिर सूर्व नहीं दीख पड़ता। सूर्व दीख नहीं पड़ता इसिलिए क्या कभी यह कहना चाहिए कि सूर्व है ही नहीं ? सूर्व अवस्य है।

"परन्तु बालक के 'में' में दोप नहीं, बिक उपकार है। साम के खाने से बीमारी होती है, परन्तु 'हिंचा 'साम के खाने से उपकार

होता है। इसीलिए 'हिंचा' साग में नहीं है। मिश्री भी इसी प्रकार मिठाइयों में नहीं है। दूसरी मिठाइयों से वीमारी होती है, परन्तु मिश्री से कफ का दोष होता ही नहीं।

" इसीलिए मैंने केशव सेन से कहा था, तुम्हें और अधिक कहने से फिर यह दल न रह जायेगा। केशव डर गया। तब भैंने कहा, बालक का 'मैं', दास का 'मैं'—इनमें दोष नहीं है।

" जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, वे देखते हैं, ईश्वर ही जीव और जगत् हुए हैं। सब कुछ वे ही हैं। इन्हें ही उत्तम भक्त कहते हैं।"

गिरीश-( सहास्य )—सन कुछ तो वे ही हैं, परन्तु ज़रा सा 'मैं' - रह जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है।

श्रीरामकृष्ण—( हँसकर )—हाँ, इससे हानि नहीं। वह 'में' केवल संभोग के लिए है। 'में' अलग और 'तुम ' अलग जब होता है तभी संभोग हो सकता है, सेव्य-सेवक के भाव से।

"और मध्यम दर्जें के भी भक्त हैं। वे देखते हैं, ईश्वर सब भूतों में अन्तर्यामी के रूप से विराजमान हैं। अधम दर्जें के भक्त कहते हैं,—वे हैं—अर्थात् आकाश के उस पार! (सब हैंसे।)

"गोलोक के गोपालों को देखकर मुझे यह ज्ञात हुआ कि वे ही सब कुछ हुए हैं। जिन्होंने ईश्वर को देखा है वे स्पष्ट देखते हैं, ईश्वर ही कर्ता है, वे ही सब कुछ कर रहे हैं।"

गिरीश—महाराज, मैंने ठीक समझा है कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण—में कहता हूँ, 'माँ, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो; मैं। जड़ हूँ, तुम चेतना भरनेवाली हो; तुम जैसा कराती हो, में वैसा ही; करता हूँ; जैसा कहलाती हो, वैसा ही कहता हूँ।' जो अज्ञान दशा में हैं, वे कहते हैं, 'कुछ तो वे करते हैं, कुछ में करता हूँ।'

गिरीश—महाराज, में और करता ही क्या हूँ ? और अब कर्म ही क्यों किये जायें ?

श्रीरामकृष्ण—नहीं जी, कर्म करना अच्छा है। जमीन जुती हुई हो तो उसमें जो कुछ बोओगे वही होगा। परन्तु इतना है कि कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए।

"परमहंस दो तरह के हैं । ज्ञानी परमहंस और प्रेमी परमहंस ।"
जो ज्ञानी हैं, उन्हें अपने काम से काम । जो प्रेमी हैं, जैसे ग्रुकदेवादि,
वे ईस्वर को प्राप्त करके फिर लोक-शिक्षा देते हैं । कोई अपने आप
ही आम खाकर मुँह पोछ डालता है, और कोई और पाँच आदिमयों
को खिलाता है। कोई कुआँ खोदते समय टोकरी और कुदार अपने
घर उटा ले जाते हैं; कोई कुआँ खुद जाने पर टोकरी और कुदार उसी
कुएँ में डाल देते हैं कोई दूसरों के लिए रख देते हैं ताकि पड़ोसियों
के ही काम आ जाय। ग्रुकदेव आदि ने दूसरों के लिए टोकरी और
कुदार रख दी है। (गिरीश से) तुम भी दूसरों के लिए रखना।"

गिरीश—तो आप आशीर्वाद दीजिए।

श्रीरामकृष्ण—तुम माता के नाम पर विश्वास करना, वस हो जायेगा।

गिरीश—में पापी तो हूँ।

श्रीरामकृष्ण—जो सदा पाप पाप सोचा करता है, वह पापी हो जाता है।

गिरीश—महाराज, मैं जहाँ बैठता था, वहाँ की मिटी भी अगुद्ध है।

श्रीरामकृष्ण—यह क्या ! हजार साल के अंवेरे घर में अगर उजाला आता है तो क्या ज़रा ज़रा करके उजाला होता है या एकदम ्ही प्रकाश फैल जाता है !

गिरीश-अापने आशीर्वाद दिया।

श्रीरामकृष्ण — तुम्हारे अन्दर से अगर यही वात हो तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ ? मैं तो खाता-पीता हूँ और उनका नाम लिया करता हूँ ।

गिरीश—आन्तरिकता है नहीं, परन्तु यह क्रपया आप दे जाइये। श्रीरामकृष्ण—क्या में? नारद, शुकदेव, ये लोग होते तो दे देते। गिरीश—नारदादि तो दृष्टि के सामने हैं नहीं, पर आप मेरे न्सामने हैं।

श्रीरामकृष्ण-( सहास्य )—अच्छा, तुम्हें विश्वास है !

सभी कुछ देर चुप रहे । फिर बातचीत होने लगी।

गिरीश—एक इच्छा है, अहेतुकी भक्ति की ।

श्रीरामकृष्ण—अहेतुकी भक्ति ईश्वर-कोटि को होती है। जीव-कोटि

श्रीरामकृष्ण ऊर्ध्वदृष्टि हैं ! आप ही आप गाने लगे —

"श्यामा को क्या सब लोग पाते हैं ? नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता । उन सुरंजित चरणों से मन लगना शिव के लिए भी असाध्य साधन है । जो माता की चिन्ता करता है, उसके लिए इन्द्रादि का सुख और ऐश्वर्य भी तुच्छ हो जाता है । अगर वे कृपा की दृष्टि फेरती हैं, तो मक्त सदा ही आनन्द में मन रहता है । योगीन्द्र, मुनीन्द्र और इन्द्र उनके श्रीचरणों का ध्यान करके भी उन्हें नहीं पाते । निर्गुण में रहकर भी कमलाकान्त उन चरणों की चाह रखता है ।"

गिरीश—निर्गुण में रहकर भी कमलाकान्त उन चरणों की चाह -खता है!

### ( ३ )

## क्या संसार में ईश्वरलाभ होता है !

श्रीरामकृष्ण-(गिरीश से)—तीत्र वैराग्य के होने पर वे मिलते हैं। प्राणों में विकलता होनी चाहिए। शिष्य ने गुरु से पूछा या, क्या करूँ जो ईश्वर को पाऊँ ! गुरु ने कहा, मेरे साय आओ। यह कहकर गुरु ने उसे एक तालात्र में डुबाकर ऊपर से पकड़ रखा। कुछ देर चाद उते पानी से निकाल लिया और पूछा, 'पानी के भीतर तुम्हें कैसा लगता था !' 'महाराज, मेरे प्राण इवते-उतराते थे, जान पड़ता था अभी प्राण निकलना चाहते हैं।' गुरु ने कहा, 'देखो, इसी तरह ईश्वर के लिए जब जी इ्षता-उतराता है तब उनके दर्शन होते हैं।'

" इस पर में कहता हूँ, जब तीनों आकर्पण एकत्र होते हैं तब ईश्वर मिलते हैं। विषयी का जैसा आकर्पण विषय की ओर है, सती का पित की ओर और माता का सन्तान की ओर, इन तीनों को अगर एक साथ मिलाकर कोई ईश्वर को पुकार सके तो उसी समयः उनके दर्शन हो जायँ।

" मन ! जिस तरह पुकारा जाता है उस तरह तू पुकार तो सही, देखूँ मला, कैसे स्थामा रह सकती है ?' उस तरह व्याकुल होकर पुकारने पर उन्हें दर्शन देना ही होगा।

" उस दिन तुमसे मैंने कहा था—भक्ति का अर्थ क्या है। वह है मन, वाणी और कर्म से उन्हें पुकारना। कर्म—अर्थात् हाथों से उनकी पूजा और सेवा करना, पैरों से उनके स्थानों तक जाना, कानों से भगवान और उनके नाम, गुणों और भजनों को सुनना, आँखों से उनकी मूर्ति के दर्शन करना। मन अर्थात् सदा उनका ध्यान—उनकी चिन्ता करना तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करना। वाणी—अर्थात् उनकी स्तुतियाँ पढ़ना—उनके भजन गाना।

"किलकाल के लिए नारदीय भक्ति है—सदा उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना । जिन्हें समय नहीं है, उन्हें कम से कम शाम को तालियाँ बजाकर एकाम चित्त हो 'श्रीमन्नारायण नारायण' कहकर उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए ।

"मिक्त के 'में ' में अहंकार नहीं होता । वह अज्ञान नहीं लाता, बिल्क ईश्वर की प्राप्ति करा देता है। यह 'में ' में नहीं गिना जाता, जैसे 'हिंचा ' साग नहीं गिना जाता । दूसरे सागों से बीमारी हो सकती है, परन्तु 'हिंचा ' साग पित्तनाज्ञक है; इससे उपकार ही होता है। मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती। दूसरी मिठाइयों के खाने से अपकार होता है, परन्तु मिश्री के खाने से अग्लविकार हटता है।

- " निष्ठा के बाद भक्ति होती है । भक्ति की परिपक्त अवस्था भाव है । भाव के घनीभूत होने पर महाभाव होता है । सब से अन्त में है प्रेम ।
- "प्रेम रज्जु है । प्रेम के होने पर भक्त के निकट ईश्वर बेंधे रहते हैं, फिर भाग नहीं सकते । साधारण जीवों को केवल भाव तक होता है । ईश्वर-कोटि के हुए बिना महाभाव या प्रेम नहीं होता । प्रेम चैतन्यदेव को हुआ था।
- " ज्ञानयोग वह है, जिस रास्ते से चलकर मनुष्य स्वरूप का पता पाता है। ब्रह्म ही मेरा रूप है, यह बोध होना चाहिए।
- "प्रह्लाद कभी स्वरूप में रहते थे। कभी देखते थे 'एक में हूँ और एक तुम, 'तन ने भक्तिभाव में रहते थे।
- "हनुमान ने कहा या, 'राम, कभी देखता हूँ, तुम पूर्ण हो, मैं अंदा हूँ; कभी देखता हूँ, तुम प्रमु हो, में दास हूँ; और राम, जब तत्त्वज्ञान होता है, तब देखता हूँ, तुम्हीं भें हो, में ही तुम हूँ।""

#### गिरीश-अहा!

श्रीरामकृष्ण—संसार में होगा क्यों नहीं ! परन्तु विवेक और वैराग्य चाहिए | ईस्वर ही वस्तु हैं, और सब अनित्य और अवस्तु—दो दिन के लिए हैं, यह विचार हद रहना चाहिए | ऊपर उतराते बहने से न होगा | हुवकी मारनी चाहिए |

" एक बात और; काम आदि घड़ियालों का भंव है।" गिरीश — परन्तु यम का भय मुहो नहीं है। भाग, २, ३९ श्रीरामकृष्ण—नहीं, काम आदि घड़ियालों का भय है। इसीलिए हलदी लगाकर डुबकी मारनी चाहिए—हलदी है विवेक और वैराग्य।

" संसार में किसी किसी को ज्ञान होता है। इस पर दो तरह के योगियों की बात कही गई है--गुप्त योगी और व्यक्त योगी। जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है, वे व्यक्त योगी हैं, उन्हें सब लोग पहचानते हैं। गुप्त योगी व्यक्त नहीं होता। जैसे नौकरानी,-सब काम तो करती है, परन्तु मन अपने देश में बालबच्चों पर लगाए रहती है। और जैसा मेंने तुमसे कहा है, व्यभिचारिणी औरत घर का कुल काम तो बड़े उत्साह से करती है, परन्तु मन से वह सदा अपने यार की याद करती रहती है। विवेक और वैराग्य का होना बड़ा मुश्किल है, 'में कर्ता हूँ ' और 'ये सब चीज़ें मेरी हैं ', यह भाव बड़ी जल्दी दूर नहीं होता । एक डिप्टी को मैंने देखा, आठ सौ रुपया महीना पाता है; ईश्वरी वातें हो रही थी, उधर उसका ज़रा भी मन नहीं लगा। एक लड़का साथ ले आया था, उसे कभी यहाँ बैठाता या, कभी वहाँ। में एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम न लूँगा, खूब जप करता था, परन्तु दस हज़ार रुपयों के लिए उसने झूठी गवाही दी थी।

" इसीलिए कहा, विवेक और वैराग्य के होने पर संसार में भी ईश्वर-प्राप्ति होती है।"

गिरीश—इस पापी के लिए क्या होगा ? श्रीरामकृष्ण ऊर्घ्वदृष्टि हो गाने लगे—

" ऐ जीवो, उस नरकान्तकारी श्रीकान्त का चिन्तन करो, इस तरह कृतान्त के भय का अन्त हो जायेगा । उनका समरण करने पर भवभावना दूर हो जाती है, उस त्रिभंग के एक ही भ्रूभङ्ग से मनुष्य इस घोर तरंग को पार कर जाता है। सोचो तो, किस तत्त्व की प्राप्ति के लिए तुम इस मर्त्यलोक में आए, पर यहाँ आकर चित्त में बुरी ज्वित्याँ मरना ग्रुक कर दीया! यह तुम्हें कदापि उचित नहीं, इस तरह तुम अपने को डुबा दोगे। अतएव उस नित्यपद की चिन्ता करके अपने इस चित्त का प्रायश्चित्त करो।"

श्रीरामकृष्ण-(गिरीश से)—उस त्रिमंग के एक ही श्रूभङ्ग से मनुष्य इस घोर तरङ्ग को पार कर जाता है।

"महामाया के द्वार छोड़ने पर उनके दर्शन होते हैं, महामाया की दया चाहिए। इसीलिए शक्ति की उपासना की जाती है। देखों न, पास ही भगवान हैं, फिर भी उन्हें जानने के लिए कोई उपाय नहीं, बीच में महामाया है, इसलिए। राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं; आगे राम हैं, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण। राम वस ढाई हाय के फासले पर हैं, फिर भी लक्ष्मण उन्हें नहीं देख पाते।

" उनकी उपासना करने के लिए एक भाव का आश्रय लिया जाता है। मेरे तीन भाव हैं, सन्तानभाव, दासीभाव और सखीभाव। दासीभाव और सखीभाव में में बहुत दिनों तक या। उस समय क्षियों की तरह गहने और कपड़े पहनता था। सन्तानभाव बहुत अच्छा है।"

" वीरभाव अच्छा नहीं। मुण्डे और मुण्डियों, भैरव और भैर-वियों, ये सब वीरभाव के उपासक हैं, अर्थात् प्रकृति को स्थ्री-हप से देखना और रमण के द्वारा उसे प्रसन्न करना—इस भाव में प्रायः पतन हुआ करता है।" માં તા જાન્યત્ર માં જેવ

🦩 गिरीश—मुझमें एक समय वही भाव आया था।

🤻 श्रीरामकृष्ण चिन्तित हुए-से गिरीश को देखने लगे।

गिरीश—इस भाव का कुछ अंश शेष है। अब उपाय क्या हैं, बतलाइए।

श्रीरामकृष्ण-(कुछ देर चिन्ता करके)—उन्हें आम मुख्त्यारी। दे दो, उनकी जो इच्छा हो, वे करें।

(2)

## सत्त्वगुण तथा ईश्वरलाभ।

श्रीरामकृष्ण भक्तबालकों की बातें कर रहे हैं।

4

श्रीरामकृष्ण-(गिरीश से)—ध्यान करता हुआ में उनके सबा लक्षण देख लेता हूँ। 'घर सँवाहँगा 'यह भाव उनमें नहीं है। स्त्री-सुख की इच्छा नहीं है। जिनके स्त्री है भी, वे उसके साथ नहीं सोते। बात यह है कि रजोगुण के विना गए, शुद्ध सत्त्वगुण के विना आए, ईश्वर पर मन स्थिर नहीं होता, उन पर प्यार नहीं होता, उन्हें मनुष्य पा नहीं सकता।

गिरीश--आपने मुझे आशीर्वाद दिया है।

श्रीरामकृष्ण—कव १ परन्तु हाँ, यह कहा है कि आन्तरिकता के होने पर सब हो जायेगा।

वातचीत करते हुए श्रीरामकृष्ण 'आनन्दमयी' कहकर समाधि-लीन हो रहे हैं। बड़ी देर तक समाधि की अवस्था में रहे। ज़रा समाधि से उतरकर कह रहे हैं—'' ये सब कहाँ गए १'' मास्टर बाबूराम को बुला लाये । श्रीरामकृष्ण वावूराम और दूसरे मक्तों की भोर देखकर बोले—" सचिदानन्द ही अच्छा है, और कारणानन्द ?"

#### इतना कहकर श्रीरामकृष्ण गाने लगे-

"अवकी वार मैंने अच्छा सोचा है। एक अच्छे सोचनेवाले से मेंने सोचने का दक्ष सीखा है। जिस देश में रात नहीं है, मुझे उसी देश का एक आदमी मिला है। दिन की तो वात ही न पूछो, सन्ध्या को भी भैंने बन्ध्या बना डाला है। मेरी आँखें खुल गई हैं, अब क्या किर में सो सकता हूँ? में योग और याग में जाग रहा हूँ। माँ, योग-निद्रा तुझे देकर नींद को ही मैंने सुला दिया है। सोहागा और गन्धक को पीसकर मेंने वड़ा ही सुन्दर रंग चढ़ाया है, आँखों की कूँची बना-कर में मिण-मन्दिर को साफ कर लूँगा। रामप्रसाद कहते हैं, में भुक्ति और मुक्ति दोनों को सिर पर रखे हुए हूँ और 'कालो ही बहा हैं' यह ममें समझकर धर्म और अधर्म, दोनों को मैंने छोड़ दिया है।"

फिर उन्होंने दूसरा गाना गाया।

"यदि 'काली काली 'कहते मेरी मृत्यु हो जाय तो गंगा, गया, काशी, कांची, प्रभासादि क्षेत्रों में में क्यों जाऊँ ?..."

पिर वे कहने छंग, " मैंने माँ से प्रार्थना करते हुए कहा या, मों, में और कुछ नहीं चाहता, मुसे शुद्धा भक्ति दो।"

गिरीश का शान्त भाव देखकर श्रीरामकृष्ण को प्रसन्नता हुई है। वे कह रहे हैं, " तुन्हारी यही अवस्था अच्छी है। सहज अवस्था ही उत्तम अवस्था है।"

### श्रीरामकृष्णवचनामृत

श्रीरामकृष्ण नाट्यभवन के मैनेजर के कमरे में बैठें हुए हैं। एक ने आकर पूछा, "क्या आप 'विवाह-विभ्राट' देखेंगे ?—अब अभिनय हो रहा है।"

श्रीरामकृष्ण ने गिरीश से कहा, "यह तुमने क्या किया ? श्रहाद-चरित्र के बाद विवाह-विश्वाट ? पहले खीर देकर पीछे से कड़वी तरकारी ?"

अभिनय समाप्त हो जाने पर गिरीश के आदेश से रङ्गमंच की अभिनेत्रियाँ (actresses) श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करने आई। सब ने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। भक्तगण कोई खड़े, कोई बैठे हुए देख रहे हैं। उन्हें देखकर आश्चर्य होने लगा। अभिनेत्रियों में कोई-कोई श्रीरामकृष्ण के पैरों पर हाथ रखकर प्रणाम कर रही हैं। पैरों पर हाथ रखते समय श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, "माँ, बस, हो गया—माँ, बस, रहने दो।" बातों में करुणा सनी हुई थी।

उनके प्रणाम करके चले जाने पर श्रीरामकृष्ण भक्तों से कह रहें हैं—'' सब वही हैं—एक एक अलग रूप में।''

अब श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े। गिरीश आदि मक्तों ने उनके साथ चलकर उन्हें गाड़ी पर चढ़ा दिया।

गाड़ी पर चढ़ते ही श्रीरामकृष्ण गम्भीर समाधि में लीन हो गये। नारायण आदि मक्त भी गाड़ी में बैठे। गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी।

# परिच्छेद ३३

### 'देवी चौधरानी ' का पठन

( ? )

#### द्क्षिणेश्वर मन्दिर में श्रीरामकृष्ण ।

आज शनिवार है, २७ दिसम्बर, १८८४, पूस की शुक्का सप्तमी। बड़े दिन की छुड़ियों में भक्तों को अवकाश मिला है। कितने ही श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने आये हैं। सुबह को ही बहुनेरे आ गये हैं। मास्टर और प्रसन्न ने आकर देखा, श्रीरामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण दालान में थे। उन लोगों ने आकर श्रीरामकृष्ण की चरण-वन्दना की।

श्रीयुत शारदाप्रसन्न ने पहले ही पहल श्रीरामकृष्ण को देखा है। श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहा—''क्यों जी, तुम बङ्किम को नहीं ले आये १"

चिक्किम स्कूल का विद्यार्थी है। श्रीसमङ्गण ने उसे बागवाजार में देखा था। दूर से देखकर ही कहा था, लड़का अच्छा है।

बहुत से भक्त आये हुए हैं। केदार, राम, ऋत्यगोगल, तारक, मुरेश आदि और बहुत से भक्तबालक भी आये हुए हैं।

कुछ देर बाद श्रीरामक्रण मक्तों के साथ पंचवटी में जाकर बैठे।
भक्तगण उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं,—कोई बैठे हैं, कोई खड़े हैं।
शीरामकृष्ण पंचवटी में ईटों के बने हुए चष्तरे पर बैठे हैं। दक्षिणपश्चिम की ओर मुँह किये हुए हैं। हैंसते हुए मास्टर से उन्होंने पूछा,
क्या तुम पुस्तक दे आये हो ?

मास्टर—जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण-जरा पढ़कर मुझे सुनाओ तो।

भक्तगण उत्सुकता के साथ देख रहे हैं कि कौन सी पुस्तक है।
पुस्तक का नाम है 'देवी चौधरानी।' श्रीरामकृष्ण सुन रहे हैं। केवी
चौधरानी में निष्काम कर्म की बातें लिखी हैं। वे लेखक श्रीयुत
बंकिमचन्द्र की तारीफ भी सुन चुके थे। पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा
है, इसे सुनकर वे उनके मन की अवस्था समझ लेंगे। मास्टर ने कहा,
यह स्त्री डाकुओं के पाले पड़ी थी, इसका नाम प्रफुल था, बाद में देवी
चौधरानी हुआ था। जिस डाकू के हाथ यह स्त्री पड़ी थी, उसका नाम
भवानी पाठक था। भवानी पाठक बड़ा अच्छा आदमी था। उसी ने
प्रफुल से बहुत कुछ साधना कराई थी, और किस तरह निष्काम कर्म
किया जाता है, इसकी शिक्षा दी थी। डाकू दुष्टों से रुपया-वैसा छीनकर
गरीबों को दिया करता था, उनके भोजन-वस्त्र के लिए। प्रफुल से उसने
कहा था, में दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करता हूँ।

श्रीरामकृष्ण-यह तो राजा का काम है।

मास्टर—और एक जगह मित्त की बातें हैं। भवानी पाठक ने प्रफुछ के पास रहने के लिए एक लड़की को भेजा था, उसका नाम था निश्चित, वह लड़की बड़ी भित्तमती थी। वह कहती थी, मेरे स्वामी श्रीकृष्ण हैं। प्रफुछ का विवाह हो गया था। उसके बाप न था, माँ थी। अकारण एक कलंक लगाकर गाँववालों ने उसे जाति-पाति से अलग कर दिया था; इसीलिए प्रफुछ को उसका ससुर अपने यहाँ नहीं ले गया। अपने लड़के के उसने और दो विवाह कर दिए थे। प्रफुछ अपने पित को बहुत चाहती थी। अब पुस्तक का यह अंश समझ में आ जायेगा

निशि—उनकी (भवानी पाठक की) कन्या हूँ, वे मेरे पिता हैं। उन्होंने भी एक तरह से मेरा विवाह कर दिया है।

प्रफुल्ल-एक तरह ते, इसके क्या मानी ?

निशि—मेंने अपना सब कुछ श्रीकृष्ण को अपित किया है ।

प्रफुल्ल-वह कैसे ?

निश-मेरा रूप, यौवन और प्राण ।

प्रफुल्ल--क्या वही तुम्हारे स्वामी हैं ?

निशि—हाँ, क्योंकि जिनका मुझ पर पूर्ण अधिकार है, वे ही में रे स्वामी हैं।

प्रफुल्ल ने एक लम्बी साँस छोड़कर कहा; "में नहीं कह सकूँगी। कमी तुमने पति का मुख नहीं देखा, इसीलिए कह रही हो। पति को क्ष्मार देखा होता तो कमी अ कुण्ण पर तुम्हारा मन न जाता।"

मूर्ख बनेश्वर (प्रफुल्ल का पति) वह न जानता या कि उसकी स्त्री उससे इतना प्रेम करती है।

निशि ने कहा, "श्रीकृष्ण पर सबका मन लग सकता है, क्योंकि उनका रूप अनन्त है, यौवन अनन्त है, ऐस्वर्य अनन्त है।"

यह बुवती भवानी पाठक की शिष्या थी, निरक्षर प्रकृत्छ उसकी चातों का उत्तर न दे सकी। केवल हिन्दू-तमानधर्म के प्रणेतागण उत्तर जानते थे। में जानता हैं, इंधर अनन्त हैं, परन्तु अनन्त को इस छोटे से हृदय-पिष्ट्यर में हम रख नहीं नकते, सान्त को रख सकते हैं। इसीलिए अनन्त इस्वर हिन्दुओं के हृदय-पिष्ट्यर में सान्त श्रीकृष्ण के रूप में हैं। पित और भी अच्छी तरह सान्त है। इसीलिए प्रेम के पिवत्र होने पर, पित ईश्वर के पथ पर चढ़ने का प्रथम सोपान है। यही कारण है कि पित ही हिन्दू स्त्रियों का देवता है। इस जगह दूसरे समाज हिन्दू समाज से निकृष्ट हैं।

प्रफुल्ल मूर्खा थी, वह कुछ समझ न सकी। उसने कहा, "बहन, मैं इतनी बातें नहीं समझ सकती। तुम्हारा नाम क्या है, तुमने तो अक तक नहीं बताया।"

निशि बोली, "भवानी पाठक ने मेरा नाम निशि रखा है। में दिवा की बहन निशि हूँ। दिवा को एक दिन तुमते मिलाने के लिए ले आऊँगी; परन्तु में जो कह रही थी, सुनो। एकमात्र ईश्वर हमारे स्वामी हैं। स्त्रियों का पित ही देवता है। श्रीकृष्ण सबके देवता हैं। क्यों बहन, दो देवता फिर क्यों रहें? इस छोटे से जी में जो ज्रा मिक है, उसके दो दुकड़े कर डालने पर फिर कितना बच रहता है?"

प्रफुल्ल — अरी चल! स्त्रियों की भक्ति का भी कहीं अन्त है ? निशि— स्त्रियों के प्यार का तो अन्त नहीं है, परन्तु भक्ति और चीज़ है, प्यार और चीज़।

मास्टर--भवानी पाठक प्रजुल्ल से साधना कराने लगे।

"पहले साल भवानी पाठक प्रफुल्ल के घर किसी पुरुष को न जाने देते थे, और न घर के बाहर किसी पुरुष से उसे मिलने ही देते थे। दूसरे साल मिलने-जुल्ने में इतनी रोक-टोक न रही; परन्तु उसके यहाँ किसी पुरुष को न जाने देते थे। फिर तीसरे साल, जब प्रफुल्ल ने सिर घुटाया, तब भवानी पाठक अपने चुने हुए चेलों को लेकर उसके पास जाया करते थे — प्रफुछ सिर घुटाये आँखें नीची करके शास्त्रीय चर्चा किया करती थी।

" फिर प्रकुछ की शिक्षा का आरम्म हुआ। वह व्याकरण समासः कर चुकी; रघुवंश, कुमार, नैषध, शकुन्तला पढ़ चुकी। कुछ सांख्य, कुछ वेदान्त और कुछ न्याय भी उसने पढ़ा।"

श्रीरामकृष्ण—इसका मतलत्र समझे ? तिना पढ़े ज्ञान नहीं होता । जिसने लिखा है, वैसे आदिमियों का यही मत है । वे सोचते हैं, पहले पढ़ना-लिखना है, फिर ईश्वर हैं । यदि ईश्वर को समझना है तो पढ़ना-लिखना अत्यावश्वक है । परन्तु अगर मुझे यदु मिहक से मिलना है, तो उसके कितने मकान है, कितने रुपये हैं, कितने का कम्पनी का कागज़ है, क्या यह सब पहले जानने की आवश्यकता है ? मुझे इतनी खबरों का क्या काम ? स्तव या स्तुति करके किसी भी तरह से हो अथवा दरवान के धक्के ही सहकर, किसी तरह घर के भीतर बुसकर यदु मिहक से मिलना चाहिए । और अगर रुपया-पैसा और ऐश्वर्य के जानने की हच्छा हो, तो यदु मिहक से पूछने ही से काम सिद्ध हो जाता है । बहुत सहज में ही मतलत्र निकल जाता है । पहले राम हैं, फिर राम का ऐश्वर्य यह संसार । इसीलिए वाल्मीकि ने 'मरा' जाना था। 'म' अर्थात् ईश्वर और 'रा' अर्थात् संसार—उनका ऐश्वर्य ।

( 7)

निष्काम कर्म और श्रीगमञ्जूषा । फल-समर्पण और भक्ति।

मास्टर—प्रकृत के अध्ययन समाप्त करने और बहुत दिनों तक साधना कर चुक्ते के पथान् भवानी पाटक उसके मिलने के लिए अथि । अब वे उसे निष्काम कर्म का उपदेश देना चाहते थे । उन्होंने ज्योता का एक क्षोक कहा—

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर । असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ अनासक्ति के उन्होंने तीन लक्षण वतलाये—

(१) इन्द्रिय-संयम (२) निरहंकार (३) श्रीकृष्ण के चरणों में कल-समर्पण । निरहंकार के बिना धर्माचरण नहीं होता । गीता में और भी कहा गया है—

प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमूहात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ इसके पश्चात् श्रीकृष्ण को संब कर्मों का फलार्पण । उन्होंने गीता के श्लोक का उल्लेख किया—

> यत्करोषि यदशासि यन्जुहोसि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्य मदर्पणम्॥ निष्काम कर्म के ये तीन लक्षण कहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—यह अच्छा है। गीता की बात है। अकाट्य है। यरन्तु एक बात है। श्रीकृष्ण को फलार्पण कर देने के लिए तो कहा, परन्तु उन पर भक्ति करने की बात तो नहीं कही।

मास्टर—यहाँ यह बात विशेषतया नहीं कही गई ।

फिर धन का व्यय किस तरह करना चाहिए, यह बात हुई ।

अफुल ने कहा, यह सब धन श्रीकृष्ण के लिए मैंने समर्पित किया ।

प्रफुल — जब मैंने अपने सब कमें श्रीकृष्ण को समर्पित किये, जब अपने धन का भी समर्पण मैंने श्रीकृष्ण को ही कर दिया।

भवानी—सव ?

प्रफुल-सव।

भवानी—तो कर्म वास्तव में अनासक्त कर्म न हो सकेगा। अगर तुम्हें अपने भोजन के लिए प्रयत्न करना पढ़ा तो इससे आसक्ति होगी। अतएव, सम्भवतः तुम्हें भिक्षावृत्ति के द्वारा भोजन का संग्रह करना होगा या इसी धन से अपनी शरीर-रक्षा के लिए कुछ रखना होना। भिक्षा में भी आसक्ति है, अतएव तुम्हें इसी धन से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए।

मास्टर—(श्रीरामकृष्ण से) — यह इनका पटवारीपन है।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, यह इनका पटवारीपन है। हिसात्री बुद्धि है। जो ईश्वर को चाहता है, वह एकदम कृद पड़ता है। देह-रक्षा के लिए इतना रहे, यह हिसाब नहीं आता।

मास्टर—फिर भवानी ने पूछा—'धन लेंकर श्रीकृष्ण के लिए.' समर्पण कैसे करोगी ?' प्रफुल्ल ने कहा, 'श्रीकृष्ण सर्वे भूतों में विराजमान हैं। अतएव सर्व भूतों के लिए इसका व्यय कहँगी।' भंवानी ने कहा, 'यह बहुत ही अच्छा है', और वे गीता के श्लोक पढ़ने लगे—

यो मां परयित सर्वत्र सर्वं च मिय परयित । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यित ॥ सर्वभूतिस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते ॥ आत्मोपम्येन सर्वत्र समं परयित योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

गीता-अ० ६, श्लोक २०-२१-२२

श्रीरामकृष्ण—ये उत्तम मक्त के लक्षण हैं। मास्टर पढ़ने लगे।

" सर्व भूतों को दान करने के लिए बड़े परिश्रम की आवश्यकता है। इसलिए कुछ साज-सजावट, कुछ भोग-विलास की ज़हरत है। भवानी पाठक ने इसीलिए कहा, 'कभी कभी कुछ दूकानदारी की भी आवश्यकता होती है,।"

श्रीरामकृष्ण—( विरक्ति के भाव से )—'दूकानदारी की भी आवश्यकता होती है।' जैसा आकर है, बात भी वैसी ही निकलती है। दिन-रात विषय की चिन्ता, मनुष्यों से धोखेबाजी, यह सब करते हुए बातें भी उसी ढंग की हो जाती हैं। मूली खाने पर मूली की ही डकार आती है। 'दूकानदारी' न कहकर वही बात अच्छे ढंग से भी कही जा सकती थी; वह कह सकता था, 'अपने को अकर्ता समझ कर्ता की तरह कार्थ करना।' उस दिन एक आदमी गा रहा था। उस गाने के भीतर लाभ और घाटा, इन्हीं बातों की भरमार थी। मैंने मना किया। आदमी दिन-रात जो चिन्ताएँ किया करता है, मुँह से वही बातें निकलती रहती हैं।

### (३) योग की दुरवीन । पतित्रता-धर्म ।

पठन जारी है। अब ईश्वर-दर्शन की बात आई। प्रकुछ अब देवी चौधरानी हो गई हैं। वैद्याख शुक्ला सप्तमी तिथि है। देवी छप्परवाली नाव पर बैठी हुई दिवा के साथ बातचीत कर रही हैं। चन्द्रोदय हो गया है। नाव का लंगर छोड़ दिया गया है, गङ्का के वक्ष पर नाव रियर भाव से खड़ी है। नाव की छत पर देवी और उसकी दोनों सहेि लियाँ नैठी हुई हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष होते हैं या नहीं, यही नात हो रही है। देवी ने कहा, जैसे फ़ूल की सुगन्ध व्राणेन्द्रिय के निकट प्रत्यक्ष है, उसी तरह ईश्वर मन के निकट प्रत्यक्ष होते हैं।

श्रीरामकृष्ण—जिस मन के निकट प्रत्यक्ष होते हैं, वह यह मन नहीं, वह ग्रुद्ध मन है, तब यह मन नहीं रहता, विषयासिक के ज़रा भी रहने पर नहीं होता । मन जब ग्रुद्ध होता है, तब चाहे उसे ग्रुद्ध मन कह लो, चाहे ग्रुद्ध आत्मा।

मास्टर—मन के निकट सहज ही वे प्रत्यक्ष नहीं होते, यह बात कुछ आगे है। कहा है, प्रत्यक्ष करने के लिए दुरबीन चाहिए। दुरबीन का नाम योग है। फिर जैसा गीता में लिखा है, योग तीन तरह के हैं,—शानयोग, कर्मयोग, मिक्तयोग। ईस योगहपी दुरबीन से ईश्वर दीख पड़ते हैं।

श्रीरामकृष्ण —यह बड़ी अच्छी बात है। गीता की बात है।

मास्टर—अन्त में देवी चौधरानी अपने स्वामी से मिली। स्वामी
पर उसकी बड़ी भक्ति थी। स्वामी से उसने कहा—'तुम मेरे देवता हो।
में दूसरे देवता की अर्चना करना सीख रही थी, परन्तु सीख नहीं सकी।
तुमने सब देवताओं का स्थान अधिकृत कर लिया है।'

श्रीरामक्रण—(सहास्य)—'सीख न सकी।' इसे पतिव्रता का धर्म कहते हैं। यह भी एक मार्ग है।

पटन समाप्त हो गया, श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं। भक्तगण टकटकी स्माये देख रहे हैं, कुछ चुनने के आबह से।

श्रीरामकृष्ण—(हैंसकर, केदार तथा अन्य भक्तों से)—यह एक अकार से हुरा नहीं । इसे पतिप्रता-धर्म कहते हैं। प्रतिमा में ईश्वर की पूजा

### श्रीरामकृष्णवचनामृत

श्रीरामकृष्ण—ये उत्तम भक्त के लक्षण हैं। मास्टर पढ़ने लगे।

" सर्व भूतों को दान करने के लिए बड़े परिश्रम की आवश्यकता है। इसलिए कुछ साज-सजावट, कुछ भोग-विलास की ज़हरत है। भवानी पाठक ने इसीलिए कहा, 'कभो कभी कुछ दूकानदारी की भी आवश्यकता होती है,।"

श्रीरामकृष्ण—( विरक्ति के भाव से )—'दूकानदारी की भी आवश्यकता होती है।' जैसा आकर है, बात भी वैसी ही निकलती है। दिन-रात विषय की चिन्ता, मनुष्यों से धोखेबाजी, यह सब करते हुए बातें भी उसी ढंग की हो जाती हैं। मूली खाने पर मूली की ही डकार आती है। 'दूकानदारी' न कहकर वही बात अच्छे ढंग से भी कही जा सकती थी; वह कह सकता था, 'अपने को अकर्ता समझ कर्ता की तरह कार्थ करना।' उस दिन एक आदमी गा रहा था। उस गाने के भीतर लाभ और घाटा, इन्हीं बातों की भरमार थी। मैंने मना किया। आदमी दिन-रात जो चिन्ताएँ किया करता है, मुँह से वही बातें प्रिकलती रहती हैं।

#### ( ₹ )

### योग की दुरवीन । पतित्रता-धर्म।

पठन जारी है। अब ईश्वर-दर्शन की बात आई। प्रकुछ अब देवी -चौधरानी हो गई हैं। वैशाख शुक्ला सप्तमी तिथि है। देवी छप्परवाली नाव पर बैठी हुई दिवा के साथ बातचीत कर रही हैं। चन्द्रोदय हो गया है। नाव का लंगर छोड़ दिया गया है, गङ्गा के वक्ष पर नाव रियर भाव से खड़ी है। नाव की छत पर देवी और उसकी दोनों

-सहेि लयाँ वैठी हुई हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष होते हैं या नहां, यही बात हो रही है। देवी ने कहा, जैसे फूल की सुगन्ध बाणेन्द्रिय के निकट प्रत्यक्ष है, उसी तरह ईश्वर मन के निकट प्रत्यक्ष होते हैं।

श्रीरामकृष्ण—जिस मन के निकट प्रत्यक्ष होते हैं, यह यह मन नहीं, यह ग्रुद्ध मन है, तब यह मन नहीं रहता, विषयासिक के ज़रा भी रहने पर नहीं होता । मन जब ग्रुद्ध होता है, तब चाहे उसे ग्रुद्ध मन कह लो, चाहे ग्रुद्ध आत्मा ।

मास्टर—मन के निकट सहज ही वे प्रत्यक्ष नहीं होते, यह बात कुछ आगे हैं। कहा है, प्रत्यक्ष करने के लिए दुरबीन चाहिए। दुरबीन का नाम योग है। फिर जैसा गीता में लिखा है, योग तीन तरह के हैं,—ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग। ईस योगहपी दुरबीन से ईश्वर दीख पड़ते हैं।

श्रीरामकृष्ण —यह बड़ी अच्छी बात है। गीता की बात है।

मास्टर—अन्त में देवी चौधरानी अपने स्वामी से मिली। स्वामी
पर उसकी बड़ी मिल थी। स्वामी से उसने कहा — 'तुम मेरे देवता हो।
में दूसरे देवता की अर्चना करना सीख रही थी, परन्तु सीख नहीं सकी।
तुमने सब देवताओं का स्थान अधिकृत कर लिया है।'

श्रीरामरूण—( सहास्य )—'सीख न सकी।' इते पतित्रता का धर्म कहते हैं। यह भी एक मार्ग है।

पटन समाप्त हो गया, श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं। भक्तगण टकटकी लगाये देख रहे हैं, कुछ नुनने के आबह से।

श्रीरामहणा—(हैंसकर, फेदार तथा अन्य मर्को ते)—यह एक अकार ते बुरा नहीं । इते पतिमता-धर्म कहते हैं। मतिमा में ईश्वर की पूजा तो होती है, फिर जीते—जागते आदमी में क्यों नहीं होगी ? आदमी के रूप में वे ही लीला कर रहे हैं।

"कैंसी अवस्था बीत चुकी है! हरगौरी के भाव में कितने ही दिनों तक रहा था! फिर कितने ही दिन श्रीराधाकृष्ण भाव में बीते थे! कभी सीताराम का भाव था! राघा के भाव में रहकर 'कृष्ण-कृष्ण' कहता था, सीता के भाव में 'राम-राम'!

"परन्तु लीला ही रोज नहीं है। इन सव मावों के बाद मैंने कहा, माँ, इन सबमें विच्छेद है। जिसमें विच्छेद नहीं है, ऐसी अवस्था कर दो; इसीलिए अनेक दिन अखण्ड सिच्चदानन्द के भाव में रहा। देवताओं की तस्बीरें भैंने कमरे से निकाल दीं।

''उन्हें सई भूतों में देखने लगा। पूजा उट गई। यही बेल का पेड़ है, यहाँ मैं बेल-पत्र लेने आया करता था। एक दिन बेल-पत्र तोड़ते हुए कुछ छाल निकल गई। मैंने पेड़ में चेतना देखी। मन में कष्ट हुआ। दूर्वादल लेते समय देखा, पहले की तरह में चुन नहीं सकता। तब बलपूर्वक चुनने लगा।

"में नीबू नहीं काट सकता । उस रोज बड़ी मुश्किल से 'जयं काली' कहकर उनके सामने बिल देने की तरह एक नीबू में काट सका या। एक दिन में फूल तोड़ रहा था। उसने दिखलाया, पेड़ में फूल खिले हुए हैं, जैसे सामने विराट की पूजा हो रही हो—विराट के सिर पर फूल के गुच्छे रूखे हुए हों। फिर में फूल तोड़ न सका।

'वे आदमी होकर भी लीलाएँ कर रहे हैं। मैं तो साक्षात् नारायण को देखता हूँ। काठ को विसने से जिस तरह आग निकल पड़ती है, उसी तरह भक्ति का बल रहने पर आदमी में भी ईश्वर के

दर्शन होते हैं। वंसी में अगर विद्या मसाला लगाया हो, तो 'रेहू' और 'कातला' फीरन उसे निगल जाती हैं। प्रेमोन्माद होने पर सर्व मुत्तों हैं ईस्वर का साक्षात्कार होता है। गोपियों ने सर्व भूतों में श्रीकृष्ण के दर्शन किए हें। सबको कृष्णमय देखा, कहा या, 'में ही कृष्ण हूँ।' कर उनकी जन्मादावस्था थी। पेड़ देखकर उन लोगों ने कहा, 'वे तपस्वीं हैं, कृष्ण का प्यान कर रहे हैं। तृणों को देखकर कहा था, 'श्रीकृष्ण के स्पर्ध से पृथ्वी को रोमाञ्च हो रहा है।'

"पतित्रता-धर्म में स्त्रामी दैवता है, और यह होगा भी स्यों नहीं ? स्ति की पूजा तो होती है, फिर जीते-जागने आदमी की हमूर नहीं होगी ?

''मितमा के आविर्मान के लिए तीन गानों की नुहरत होती है, पहली वात, पुनारी में मित्ता हो; दूतरी, प्रतिमा चुन्दर हो, तीसरी गृहस्वामी स्वयं भक्त हो । वैणावचरण ने कहा था, अन्त में नस्लीख में ही मन लीन हो जाता है।

''परन्तु एक वात है,—उन्हें विना देखें इस तस्ह लीला-दर्शन् नहीं होता। साक्षात्कार का लक्षण जानते हो ! देखनेवाले का स्वमाव गलक, जैसा हो जाता है। गलस्वमाव क्यों होता है ? इसलिए कि ईस्वर खर्य वालस्वभाव हैं। अतएव जिसे उनके दर्शन होते हैं, वह भी उनी स्तमान का हो जाता है।

"यह दर्शन होना चाहिए। अब उनके दर्शन भी केते हो! वीम प्रास्त्र होना चाहिए। ऐसा चाहिए कि कहें—'क्या तुम जगत्-विवा हो, तो में क्या संवार के अवन हैं है मुस पर तुम इसा न परीने है

"जो जिसकी चिन्ता करता है, उसे उसी की सत्ता मिलती है। शिव की पूजा करने पर शिव की सत्ता मिलती है। श्रीरामचन्द्रजी का एक भक्त था। वह दिन-रात हनुमान की चिन्ता किया करता था। वह सोचता था, में हनुमान हो गया हूँ। अन्त में उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि उसके ज्या सी पूँछ भी निकली है।

"शिव के अंश से ज्ञान होता है, विष्णु के अंश से भक्ति। जिनमें शिव का अंश है, उनका स्वभाव ज्ञानियों जैसा है, जिनमें विष्णु का अंश है, उनका भक्तों जैसा स्वभाव है।"

मास्टर—चैतन्य देव के लिए तो आपने कहा था, उनमें ज्ञान और भक्ति दोनों थे।

श्रीरामकृष्ण-(विरक्तिपूर्वक)—उनकी और वात है। वे ईश्वर के अवतार थे। उनमें और जीवों में बड़ा अन्तर है। उन्हें ऐसा वैराग्य था कि सार्वभौम ने जब जीम पर चोनी डाल दी, तब चीनी हवा में 'फर-फर' करके उड़ गई, भीगी तक नहीं। वे सदा ही समाधिमय रहते थे। कितने बड़े कामजयी थे वे, जीवों के साथ उनकी तुलना कैसे हो? सिंह बारह वर्ष में एक बार रमण करता है, परन्तु मांस खाता है; चिड़ियाँ दाने चवाती हैं, परन्तु दिन रात रमण करती हैं। उसी तरह अवतार और जीव हैं। जीव काम का त्याग तो करते हैं, परन्तु कुछ दिन बाद कभी भोग कर लेते हैं, संभाल नहीं सकते। (मास्टर से) लजा क्यों? जो पार हो जाता है, वह आदमी को कीड़े के वरागर देखता है। 'लजा, घृणा और भय', ये तीन न रहने चाहिए। ये सम पाश हैं। 'अष्ट पाश 'हैं न ?

" जो नित्यसिद्ध है, उसे संसार का क्या डर ? बंबे घरों का

श्रीरामकृष्ण—( सहास्य )—गोपाल ! त् तो बस चुपचाप बैठा रहता है।

रत्यगोपाल-( बालक की तरह )-में-नहीं-जानता।

श्रीरामकृष्ण— में समझा, त् क्यों कुछ नहीं बोलता । शायद त् अपराध से उरता है।

" सच है। जय और विजय नारायण के द्वारपाल थे। सनक सनातन आदि ऋषियों को भीतर जाने से उन्होंने रोका था। इसी असमाध से उन्हें इस संसार में तीन बार जन्म-ग्रहण करना पड़ा था।

"श्रीदाम गोलोक में विरजा के द्वारी थे। श्रीमती (राधिका)
छण्ण को विरजा के मन्दिर में पकड़ने के लिए उनके द्वार पर गई थीं,
और गीतर घुसना चाहा—श्रीदाम ने घुसने नहीं दिया; इस पर राधिका
ने ज्ञाप दिया कि तू मर्त्यलोक में असुर होकर पैदा हो। श्रीदाम ने भी
ज्ञाप दिया था। (सब मुस्कराये।) परन्तु एक बात है, — बच्चा अगर
अपने वाप का हाथ पकड़ता है, तो वह गड्डे में गिर भी सकता है, परन्तु
जिसका हाथ बाप पकड़ता है, उसे फिर क्या भय है ? "

श्रीदाम की वात ब्रह्मवैवर्त पुराण में है।

केदार चटजीं इस समय ढाका में रहते हैं । वे सरकारी नौकरी करते हैं । पहले उनका ऑफिस कलकत्ते में था । अब ढाके में है । वे श्रीरामकृष्ण के परम भक्त हैं । ढाके में बहुत से भक्तों का साथ हो चुका है । वे भक्त सदा ही उनके पास आते और उपदेश ले जाया करने हैं । खाली हाथ दर्शनों के लिए न जाना चाहिए, इस विचार से वे भक्त चेदार के लिए मिटाइयाँ ले आया करते हैं ।

केदार-( विनयपूर्वक )--क्या में उनकी चीज़ं खाया करूँ ?

श्रीरामकृष्ण—अगर ईश्वर पर भक्ति करके देता हो तो दोष नहीं है। कामना करके देने से वह चीज अच्छी नहीं होती।

केंदार—मेने उन लोगों से कह दिया है। में अब निश्चिन्त हूँ। मेंने कहा है, मुझ पर जिन्होंने कुपा की है, वे सब जानते हैं।

श्रीरामक्रण—( सहास्य )—यह तो सच है, यहाँ बहुत तरह के आदमी आते हैं, वे अनेक प्रकार के माव भी देखते हैं।

केदार-मुझे अनेक विषयों के जानने की जुरुरत नहीं है।

श्रीरामकृष्ण—( सहास्य )—नहीं जी, ज्रा ज्रा सा सब कुछ चाहिए। अगर कोई पंसारी की दूकान खोलता है, तो उसे सब तरह की चीवें रखनी पड़ती हैं।—कुछ मस्र की दाल भी चाहिए और कहीं ज्य इमली भी रख ली,—यह सब रखना ही पड़ता है।

"जो वाजे का उस्ताद है, वह कुछ कुछ सब तरह के बाजे बजा यकता है।"

श्रीसमकृष्ण झाउति हैं में शौच के लिए गये। एक भक्त गड़ुआ ऐकर वहीं रख आये।

भक्तगण इधर-उधर घूम रहे हैं। कोई श्रीटाकुरमन्दिर की ओर चेंछे गये, कोई पद्मवटी की ओर लौट रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने वहाँ आकर कहा—''दो तीन बार शौच के लिए जाना पड़ा, मिलक के वहाँ स्म साना—वोर विषयी है, पेट गरम हो गया।"

भीगमकुण के पान का डब्बा पश्चटी के चबृतरे पर अब भी पड़ा हुआ है; और भी दो एक चीज़ें पड़ी हुई हैं।

शीरामकृष्य ने मास्टर से कहा—"वह डच्चा, और वया क्या है, इसरे में हे आओ।" वह कहकर श्रीरामकृष्य अपने कमरे की ओर जाने लगे। पीछे पीछे भक्त भी आ रहे हैं। किसी के हाथ में पान का डब्बा है, किसी के हाथ में गड़आ आदि।

श्रीरामकृष्ण दोपहर के बाद कुछ विश्राम कर रहे हैं। दो-चार भक्त भी वहाँ आकर बैठे। श्रीरामकृष्ण छोटी खाट पर एक छोटे तिकयें के सहारे बैठे हुए हैं। एक भक्त ने पूछा—

" महाराज, ज्ञान के द्वारा क्या ईश्वर के गुण समझे जाते हैं ?" श्रीरामकृष्ण ने कहा—"वे इस ज्ञान से नहीं समझे जाते; एका-एक क्या कभी कोई उन्हें जान सकता है ? साधना करनी चाहिए। एक बात और, किसी भाव का आश्रय लेना चाहिए। जैसे दासभाव। ऋषियों का ज्ञान्तभाव था। ज्ञानियों का भाव क्या है, जानते हो ? स्वरूप की चिन्ता करना। (एक भक्त के प्रति हँसकर) तुम्हारा क्या है ?'?

भक्त चुपचाप बैठे रहे।

श्रीरामकृष्ण—(सहास्य)—तुम्हारे दो भाव हैं। स्वरूप-विन्ता करना भी है और सेन्य-सेवक का भाव भी है। क्यों, ठीक है या नहीं?

भक्त—(सहास्य और ससंकोच)—जी हाँ ।

श्रीरामकृष्ण—(सहास्य)—इसीलिए हाजरा कहता है, तुम मन की बातें सब समझ लेते हो। यह भाव कुछ बढ़ जाने पर होता है। प्रह्लाद को हुआ था।

" परन्तु उस भाव की साधना के लिए कर्म चाहिए।

" एक आदमी बेर का काँटा एक हाथ से दबाकर पकड़े हुए है— हाथ से खून टप-टप गिर रहा है, फिर भी वह कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ | लगा नहीं | पूछने पर कहता है, में खूब अच्छा हूँ | मुझे कुछ नहीं हुआ | पर यह बात केवल ज़बान से कहने से क्या होगा ? भाव की साधना होनी चाहिए | "

## हमारे प्रकाशन

हिन्दी विभाग

१-१. श्रीरासकृष्णवचनामृत-तीन भागों में-अनु ॰ पं. स्वेकान्त त्रिपाठी 'निराला'; प्रथम भाग (तृतीय संस्करण) —मूल्य हितीय भाग (हि. सं.) — मूल्य ६ रु. तृतीय भाग — मूल्य ७॥) ४-५. श्रीरामकृष्णछीलामृत—(विस्तृत जीवनी) — (तृतीय संस्करण)-दो भागों में, प्रत्येक भाग का मूल्य-६. विवेकानन्द्-चरित — (विस्तृत जीवनी) — सत्येन्द्रनाथ मजूमदार, द्वितीय संस्करण-मूल्य ६) ७. परमार्थ-प्रसंग-स्वामी विरजानन्द, (सम्पूर्ण आर्ट पेपर पर छपी हुई) कार्डबोर्ड की जिल्द, मूल्य २।); कपड़े की जिल्द, मूल्य २।।।) स्वासी विवेकानन्द कृत पुरुतकें 4) ८ भारत में विवेकानन्द (हि. सं.) ९. विवेकानन्द्जी के संग् में-(वार्तालाप)-शिष्य शरचन्द्र, द्वि.सं. मूल्यप।) २१. प्राच्य और पाश्चात्य ९० ज्ञानयोग (प्र. सं.) ३) ९१. देववाणी (प्र. सं.) २=) (च. सं.) १।) २२. महापुरुषों की जीवन-१२. पत्रावली (प्रथम भाग) गाथायें (हि. सं.) १।) (प्र. सं.) २३. व्यावहारिक जीवन में १३. पत्रावं ली (द्वितीय भाग) वेदान्त (प्र. सं.) १=) (प्र. सं. ) २=) २४. राजयोग (प्र. सं.) १=) १४. धर्मविज्ञान (द्वि.सं.) १॥=) २५. स्वाधीन भारत! जय हो! ६५. कर्मयोग (द्वि. सं.) १॥=) (प्र. सं.) १=) १६. हिन्दू धर्म (द्वि. सं.) १॥) २६. धर्मरहस्य (द्वि. सं. )१) १७. प्रेमचोग (तृ. सं.) १।=) २७. भारतीय नारी (दि. सं.) ॥) १८. भक्तियोग (तृ. सं.) १।=) २८. शिक्षा (दि. सं.) ॥=) २९. शिकागो-चक्तृता(प.मं.)॥> १९. आत्मानुभूति तथा उसके ३०. हिन्दू धर्म क पक्ष में मार्ग (तृ. वं.) १।) (दि. सं.) 11=) रं॰ परिवाजक (च. सं.) १।)

३१. कवितावली (प्र. सं.) ॥=) ४१. हमारा भारत ३२. मेरे गुरुदेव (पं. सं.) ॥=) ४२. मेरी समर-ह ३३. भगवान् रामकृष्ण धर्म तथा संघ (हि.सं.) ४३. ईशदूत ईसा ३४. शक्तिदायी विचार दि.सं.॥= ४४. विवेशानन्दुर ३५. वर्तमान भारत (च. सं.)॥) ३६. सेरा जीवन तथा ध्येय ४५. विवेकानन्दर्जः (展。中。) 11) ३७. पवहारी वाबा (द्वि. एं.)॥) ४६. गीतातत्त्व ३८. मरणोत्तर जीवन शारदानन्द, ( (हि. सं.) ॥) ४७. वेदान्त-सिङ् ३९. मन की शक्तियाँ तथा व्यवहार-खाः जीवनगठन को साधनाये (ਸ਼. ਚੰ.) ॥) ४८. श्रीरामकृष्ण-४०. सरल राजयोग (g. tj.) II) मराठी विभाग १-२. श्रीरामकृष्ण-चरित्र—प्रथम भाग (तिसरी आवृत्ति (दुसरी आवृहि द्वितीय भाग ३. श्रीरामकृष्ण-वचनामृत ( पहिली आवृत्ति ) ४. श्रीरामकृष्ण वाक्सुधा—स्वामी ब्रह्मानंद (तिसरी आ ५. शिकागो-च्याख्याने-स्वामी विवेकानंद (दुसरो आवृि (दुसरी आर्जू ६. माझे गुरुदेव—स्वामी विवेकानंद ७. हिंदु-धर्माचें नब-जागरण—स्वामी विवेकानंद ८. पवहारी बाबा — स्वामी विवेकानंद ९. कर्मयोग — स्वामी विवेकानंद १०. शिक्षण — स्वामी विवेक नंद ११. साधु नागमहाशय-चरित्र (मगवान श्रीरामकृष्णांचे सु -(इसरी आई श्रीरामकृष्य आश्रव, धन्तोली, नागपुर-१, ह

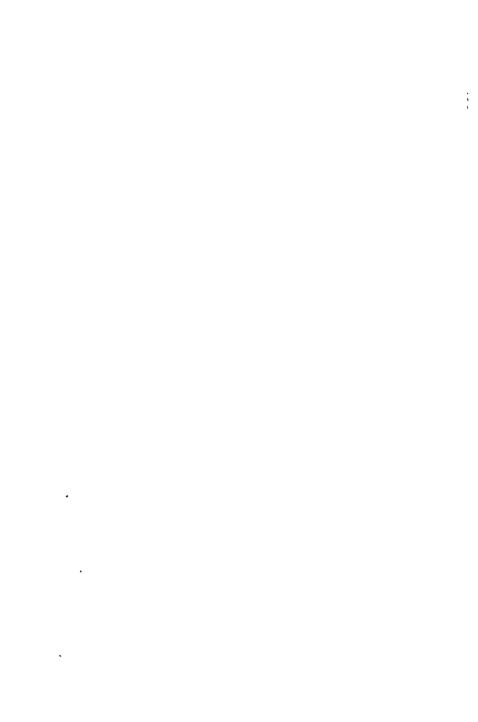

(3)

३१. किवतावली (प्र. सं.) ॥=)
३२. मेरे गुरुदेव (पं. सं.) ॥=)
३३. भगवान् रामकृष्ण धर्म
तथा संघ (द्वि.सं.) ॥॥=)
३४. शक्तिदायी विचार द्वि.सं.॥=
३५. वर्तमान भारत (च. सं.) ॥)
३६. मेरा जीवन तथा ध्येय
(द्वि. सं.) ॥)
३७. पवहारी वाबा (द्वि. सं.)॥)

२८. मरणोत्तर जीवन १८. मरणोत्तर जीवन

(हि. सं.) ॥) ३९. मन की शक्तियाँ तथा , जीवनगठन की साधनायें (प्र. सं.) ॥)

४०. सरस्र राजयोग (व्र. सं.) ॥) ४१. हमारा भार ४२. मेरी समर

४३. ईश्रदूत ईस ४४. विवेशानन्ट

४५. विवेकानन्द

४६. गीतातत्त्व-शारदानन्द, ४७. वेदान्त-सि व्यवहार-स

४८. श्रीरामकुण

#### मराठी विभाग

१-२. श्रीरामकृष्ण-चरित्र—प्रथम भाग (तिसरी आह

३. श्रीरामकृष्ण-वचनामृत ( पहिली आवृत्ति )

४. श्रीरामकृष्ण वाक्सुधा—स्वामी ब्रह्मानंद (तिसरी व

५. शिकागी-व्याख्यानें स्वामी विवेकानंद (दुसरो आह ६. माझे गुरुदेव — स्वामी विवेकानंद (दुसरी आह

हिंदु-धर्माचें नव-जागरण—स्वामी विवेकानंद

८. पवहारी बाबा — स्वामी विवेकानंद

९. कर्मयोग—स्वामी विवेकानंद

१०. शिक्षण — स्वामी विवेक नंद

११. साघु नागमहाशय-चरित्र (मगवान श्रीरामकृष्णांचे ः —(दसरी क

श्रीरासऋण्य आश्रम, धन्तीली, नागरुर-१,

```
(マ)
 ३१. कवितावली (प्र. सं.) ॥=)
                                   ४१. हमारा भारत (प्र. सं.) 1
 ३२. सेरे गुरुदेव (पं. सं.) ॥=)
                                   ४२. मेरी समर-नीति
 ३३. अगवात् रामकृष्ण धर्म
     तथा संघ (हि.सं.) ॥=)
                                   ४२. ईशदूत ईसा (प. सं.) 🖒
 ३४. शक्तिदायी विचार दि.सं.॥=
                                   ४४. विवेकानन्द्जी की कथाये
३५. वर्तमान भारत (च. सं.)॥)
३६. मेरा जीवन तथा ध्येय
                                   ४५ विवेकानन्दर्जा से वार्तालापः
                 (द्वि. सं.) 11)
३७. पवहारी वाबा (द्वि. सं.)॥)
                                  ४६. गीतातत्त्व—स्वामी
३८, मरणोत्तर जीवन
                                      शारदानन्द, (प्र. मं.) २(=)
                 (हि. सं.) ॥)
                                  ४७. वेदान्त-सिद्धान्त और
३९. मन की शक्तियाँ तथा
                                      व्यवहार-खामी शारदानन्दू
   , जीवनगठन को साधनायें
                (प्र. सं.) ॥)
४०. सरल राजयोग
                                  ४८. श्रीरामकृष्ण-उपदेश
                (g. tj.) ||)
                        मराठी विभाग
                         द्वितीय भाग
```

(4. ti.) (5)

(月 ( 由 ) (1)

(प्र. सं.) ११०)

(기. 년.) (구)

(y. e.) ||=)

१-२. श्रीरामकृष्ण-चरित्र—प्रथम भाग (तिसरी आइति) 88 (दुसरी आवृत्ति) 81= ३. श्रीरामकृष्ण-वचनामृत ( पहिली आवृत्ति ) 610 ४. श्रीरामकृष्ण वाक्सुधा—स्वामी ब्रह्मानंद (तिसरी आहत्ति) 11= ५. शिकागो-च्याख्याने - स्वामी विवेकानंद (दुसरो आवृत्ति) 11= ६. माझे गुरुदेव—स्वामी विवेकानंद (दुसरी आवृति) 11= ७. हिंदु-धर्माचें नव-जागरण—स्वामी विवेशानंद 7-८. पवहारी बाबा — स्वामी विवेकानंद 1 ९. कर्मयोग-स्वामी विवेकानंद =119 १०. शिक्षण — स्वामी विवेक नंद 1 ११. साधु नागमहाशय-चरित्र (मगवान श्रीरामकृष्णांचे सुप्रसिद्ध विष्य) -(दूसरी आवृत्ति) २ ६. श्रीरासकृष्य आश्रत, धन्तोली, नागरूर-१, स. प्र.

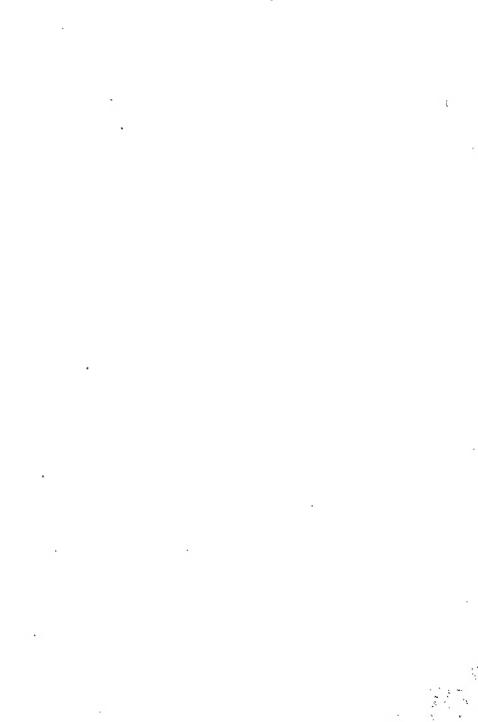

|  |   | , |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  | , | , |
|  |   |   |

# धर्मविज्ञान

#### स्वामी विवेकानन्द

सचित्र ]

[मुल्य १॥%)

न्यूयार्क में स्त्रामी विवेकानन्दजी द्वारा अपनी एक धर्म-कक्षा में धर्म के 'शास्त्रीय एवं तात्विक' अंगों पर दिए गए विवेचनापूर्ण भाषणों का संग्रह। प्रस्तुत पुस्तक में धर्म के मुख तत्वों की न्याख्या वंज्ञानिक ढंग से की गई ई और यह स्पष्ट ह्म से दिखा दिया गया है कि धर्म कोरी कल्पना अथवा भाष्ट्रक्ता का विषय नहीं है, वरन् वह भी विज्ञान के समान प्रस्क अनुभवसिद्ध है।

### ज्ञानयोग

स्वामी विवेकानन्द

सचित्र]

[मल्य ३)

स्वामी विवेकानन्दर्जा द्वारा वेदान्त पर प्रदत्त न्याल्यानों का अमृल्य संप्रह । इन न्याल्यानों में स्वामीजी ने वेदान्त के गृह तत्वों की सरल, रुपष्ट तथा सुन्दर रूप से विवेचना करते हुए यह दर्शाया है कि वैयक्तिक तथा सामुद्राधिक जीवन-गठन में हमें किस प्रकार वेदान्त से सहायता निल सक्ती है, तथा किस प्रकार इसी में समस्त विश्य की आशा, कर्याण एवं शान्ति निहित हैं।

## देववाणी

#### स्वामी विवेकानन्द

सिवत्र ] [मृत्य ६=)

अमेरिका में 'सहस्रद्वीयोगन' (Thousand Island Park) में निवास के समय स्वामी विवेद्यानरकी द्वारा अपने शिष्यों को आध्यात्मिक जीवन के सम्बन्ध में दिवे गये अन्तः प्रेरणा से भरे हुए अनृततुल्य उपवेशों को संप्रदित पर प्रस्तुत पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। प्रमेषिपानुनों को अपनी प्यास हुताने के लिये इपमें यहिष्ट सामग्री मिलेगी।